# हिन्दी के स्वीकृत शोधप्रबन्ध

[परिवधित संस्करण]

लेखक उदयमानु सिंह पी-एच० डी०, डी० लिट०

प्रकाशक हिन्दी-अनुसन्धान-परिषद्, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, के निमित्त नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली-६

प्रथम संस्करण : १९४९ ई० द्वितीय परिवर्धित संस्करण : १९६३ ई०

> मूल्य १५००

मुद्रक **श्री सत्यप्रकाश गुप्ता** नवीन प्रेस, दिल्ली

# हमारी योजना

'हिन्दी के स्वीकृत शोधप्रबंध' हिन्दी-ग्रनुसंधान-परिषद् ग्रन्थमाला का ग्रठारहवाँ ग्रन्थ है। हिन्दी-ग्रनुसंधान-परिषद्, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्व-विद्यालय की संस्था है, जिराकी स्थापना ग्रवतूबर सन् १६५२ में हुई भी। परिषद् के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं: हिन्दी वाङ्मय-विषयक गवेषरणात्मक ग्रनुशीलन तथा उसके फलस्वरूप प्राप्त साहित्य का प्रकाशन।

भव तक परिषद् की स्रोर से अनेक महत्त्वपूर्ण प्रन्थों का प्रकाशन हो चुका है। प्रकाशित प्रत्य तीन प्रकार के हैं -एक तो ये जिनमें प्राचीन काव्य-शास्त्रीय प्रत्यों का हिन्दी रूपान्तर विस्तृत ग्रालीचनात्मक भूमिकाओं के साथ प्रस्तत किया गया है. इसरे वे जिन पर दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की गई है। प्रथम वर्ग के ग्रन्तगंत प्रकाशित ग्रन्थ हैं - (१) हिन्दी काव्यानंकारमुत्र, (२) हिन्दी बक्रोक्तिजीवित, (३) घरस्तु का काव्यकास्त्र, (४) हिन्दी काव्यादर्श, (४) अग्निपुरास का काव्यकास्त्रीय भाग (हिन्दी अनुवाद) तथा (६) पाञ्चात्य काव्यज्ञास्त्र की परम्परा । द्वितीय वर्ग के प्रन्तर्गत प्रकाशित प्रन्य हैं-(१) मध्य हालीन हिन्दी कविवित्रयाँ, (२) हिन्दी नाटक : उद्भव घीर विकास, (३) सुक्रीमत घीर हिन्दी साहित्य, (४) प्रयभंश साहित्य, (४) राधावल्लन सम्प्रदाय : सिद्धान्त भीर साहित्य, (६) सूर की काव्यकला, (७) हिन्दों में भ्रमरंगीत काव्य भीर उसकी परम्परा, (=) मैथिलीशररण गुप्त : कवि ग्रीर भारतीय संस्कृति के ग्राख्याता, तथा (६) हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख प्राचायं। तीसरे वर्ग का ग्रनुसन्धान के साथ-उसके सिद्धान्त ग्राँर व्यवहार दोनों पक्षों के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। इस माला का पहला प्रत्य है 'ग्रनुसंघान का स्वरूप', जिसमें ग्रनुसंघान के स्वरूप ग्रीर विषय-क्षेत्र प्रावि का प्रधिकारी विद्वानों द्वारा सँद्धान्तिक विवेचन किया गया है। तीसरा प्रन्थ प्रकाशन के लिए तैयार है। इसके धन्तर्गत दिल्ली विश्व-विद्यालय की हिन्दी-प्रनुसन्धान गोष्ठी (मई, १६५६) के तत्त्वावधान में ग्रायो-जित अभिनाषणों का संकलन है। इन अभिमाषणों में भी सिद्धांत-पक्ष ग्रयांत् धन्संघान के विविध प्रकार, मेद, प्रविधि, प्रगति धादि का ही तास्विक विदे-

चन किया गया है। इसी वर्ग का यह दूसरा ग्रन्थ ग्रापके सामने है---जो भ्रत-संधान के व्यवहार-पक्ष को लेकर लिखा गया है। हिन्दी के श्रद्याविध स्वीकृत शोध-प्रबंधों का काल-क्रमानसार व्यवस्थित विवरण उपस्थित करना इसका मुल उद्देश्य है। ग्राज से लगभग तीन वर्ष पूर्व हिन्दी-विभाग की ग्रोर से यह कार्य डा॰ उदयभानसिंह को सौंपा गया था। हमें सन्तोष है कि उन्होंने बडे मनोयोग श्रौर श्रध्यवसाय के साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सम्पर्क स्थापित कर इसे पुर्ग कर लिया है। इस प्रकार के श्राकलन में श्रनेक प्रकार की बाधाएँ श्रौर कठिनाइयां सामने ग्राती हैं जिनमें दो श्रत्यन्त स्पष्ट हैं--एक, अमृद्रित शोधप्रबन्धों की उपलब्धि और दूसरे, सर्वथा तटस्थ दृष्टिकोए। का निर्वाह । प्रस्तुत ग्रन्थ में लेखक ने उपयुंक्त दोनों कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का सफल प्रयत्न किया है। एक ओर जहाँ वे श्रधिकांश प्रवन्थों को प्राप्त कर उनके विषयों की स्वच्छ रूपरेखा प्रस्तृत करने में कृत-कार्य हुए हैं, वहाँ दूसरी स्रोर उनका दृष्टिकोग भी सर्वथा शद्ध एवं निस्संग रहा है। इस उपयोगी अनुब्ठान में, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर, विभिन्न विस्वविद्यालयों ग्रौर शोध-संस्थानों के ग्रधिकारियों, सहयोगी हिन्दी प्राप्यापकों ग्रौर ग्रनुसन्धाताओं ने जिस तत्परता के साथ सहयोग प्रदान किया है उसके लिए श्रपने विभाग की स्रोर से हम हार्दिक स्राभार प्रकट करते हैं। हमें विश्वास है कि हिन्दी के उदीयमान श्रनुसन्धाता परिषद् के इस नवीन प्रयास से उचित लाभ उठा सकेंगे।

परिषद् की प्रकाशन-योजना को कार्यान्वित करने में हमें हिन्दी की श्रनेक प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्थाओं का सिक्षय सहयोग प्राप्त होता रहा है। उन सभी के प्रति हम परिषद् की श्रोर से कृतज्ञता-ज्ञापन करते हैं।

हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

—नगेन्द्र

# निवेदन

'हिन्दी के स्वीकृत शोधप्रवन्ध' का प्रथम संस्करण सन् १६५६ ई० में प्रकाशित हुआ था। उसमें २७ इ शोधप्रवन्धों का विवरण प्रस्तुत किया गया था। इस द्वितीय परिविधित संस्करण में ५४२ शोधप्रवन्धों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। मैंने इस संदर्भ-ग्रंथ को यथाशिक्त पूर्ण बनाने का प्रयास किया है। फिर भी, मेरा अनुमान है कि कुछ शोधप्रवन्धों की जानकारो मुक्ते प्राप्त नहीं हो सकी। प्रति सप्ताह श्रौसतन एक-दो शोधप्रवन्ध स्वीकृत हो रहे हैं। अतः उनकी अद्यतन सूची प्रस्तुत करना सम्भव भी नहीं है। श्रेष शोधप्रवन्धों की सूचना आगामी पुस्तक में दी जा सकेगी।

उपाधिपरक हिन्दी-श्रनुसन्धान के इतिहास को हम स्थूल रूप से तीन कालों में विभाजित कर सकते हैं—

- (१) श्रारम्म-काल---१६११ से १६३६ ई० तक
- (२) विकास-काल-१६३७ से १६४७ ई० तक
- (३) विस्तार-काल-१६४८ ई० से धव तक

यह कहना कठिन है कि हिन्दी-विषयक सर्वप्रथम शोधप्रवन्य कीन सा है। श्री लुइजि विद्रो तेस्सितोरी ने सन् १६११ ई० में 'रामचरितमानस ग्रीर रामायएं' विषय पर एक शोध-निबन्ध लिखा था। उस 'निबन्ध से प्रसन्त होकर' फ्लॉरेन्स विश्वविद्यालय ने उन्हें पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की थी। मैंने प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने का मरसक प्रयन्त किया परन्तु यह सिद्ध नहीं हो सका कि उनकी डॉक्टरेट प्रस्तुत किये गये शोधप्रवन्ध का परीका-फल है ग्रथवा सम्मानित (ग्रॉनरेरी), ग्रीर उनकी उपाधिप्राप्ति में उनके ग्रन्थ शोध-निबन्धों का भी योगदान है या नहीं। परीक्षणार्थ प्रस्तुत किया गयां हिन्दी-सम्बन्धों का भी योगदान है या नहीं। परीक्षणार्थ प्रस्तुत किया गयां हिन्दी-सम्बन्धों सर्वप्रथम उपाधिपरक शोधप्रवन्ध 'धियॉलॉजी ग्रांफ तुल्सीदास है जिस पर श्री जे० एन० कार्येन्टर को सन् १६१८ ई० में सन्दन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट ग्रांफ डिविनिटी की उपाधि प्राप्त हुई थी। किसी भारतीय विश्वव-विद्यालय द्वारा डॉक्टरेट उपाधि के लिए स्वीकृत हिन्दी-विषयक प्रथम शोध-प्रबन्ध 'एव्होल्यूशन ग्रॉफ ग्रवधी' है जिस पर श्री बाबूराम सक्मेना की प्रयाग

विश्वविद्यालय से सन् १६३१ ई० में डी० लिट० की उपाधि मिली थी। मारतीय विश्वविद्यालय की डॉक्टरेट उपाधि के लिए, हिन्दी-साहित्य-सम्बन्धी विषय पर श्रीर हिन्दी-विमाग के धन्तर्गत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया शोध-प्रबन्ध 'दि निर्गु एग स्कूल श्रॉफ़ हिन्दी पोएट्री' है। इस शोधप्रबन्ध पर हिस्दू विश्वविद्यालय काशी, ने श्री पीताम्बरदत्त बड्ण्वाल को सन् १६३४ ई० में डी० लिट० की उपाधि दी थी। 'श्रारम्म-काल' में कुल मिलाकर श्राठ श्रनुसन्धाताश्रों ने शोधकार्य सम्पन्न किया। उनमें से तीन विदेशी थे। श्राठ में से केवल दो उपाधियां मारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवान की गर्यो। सभी शोधप्रबन्ध हिन्दीतर भाषाओं में लिखे गये।

ः सन् १६३७ ई० से उपाधिपरक हिन्दी-ग्रनुसंधान का प्रवाह ग्रजस्र गित से आगे बढ़ता रहा। सन् १६४७ ई० में ग्राठ भारतीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी-विषयक शोधकार्य होने लगा था। 'विकास-काल' में विभिन्न दृष्टियों से हिन्दी-माषा ग्रौर साहित्य का गवेषशात्मक ग्रध्ययन किया गया। काव्यशास्त्र, भाषा-विज्ञान, विशिष्ट साहित्यकारों, काव्यधाराश्चों ग्रादि पर शोधप्रबन्ध लिखे गये। ऐतिहासिक ग्रौर सांस्कृतिक दृष्टि से मी हिन्दी-साहित्य का ग्रनुशीलन हन्ना।

सल् १९४८ ई० से हिन्दी-श्रनुसंघान का विस्तार-काल माना जा सकता है। स्वतन्त्रता के पश्चात् हिन्दी-श्रनुसंघान-कार्य में भी विशेष प्रगति हुई। जिन विश्वविद्यालयों में पहले से हिन्दी में शोधकार्य हो रहा था उनमें तो श्रनुसन्धाताओं की संख्या बढ़ी ही, ग्रनेक भ्रन्य विश्वविद्यालयों ने भी हिन्दी में श्रनुसंघान कराना भ्रारम्भ किया। नये-नये विश्वविद्यालय स्थापित हुए। उसी भ्रनुपात से हिन्दी-श्रनुसन्धान का भी विस्तार होता गया। इस समय भारतवर्ष के उनतीस विश्वविद्यालयों में हिन्दी-विषयक शोधकार्य हो रहा है। कुल मिलाकर लगभग साढ़ें पांच सौ शोधप्रवन्ध स्थीकृत हो चुके हैं। लगभग डेढ़ हजार विषयों पर शोधकार्य हो रहा है।

ऐसी दशा में अनुसंधित्सुओं, अनुसंधाताओं तथा प्रयंवेक्षकों और परीक्षकों की जानकारी के लिए हिन्दी-विषयक सम्पन्न एवं संपद्यमान शोधकार्य का विवरण समय-समय पर प्रकाशित करते रहना हिन्दी-अनुसंधान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी आवश्यकता की पूर्ति का लघुप्रयास है। इस बात की भी आवश्यकता है कि इन प्रबन्धों की नीर-क्षीर-विवेकी समीक्षा की जाए। लेकिन इस ग्रन्थ के प्रणेता का उद्देश्य आलोचना करना नहीं है। यह संदर्भग्रन्थ है। इसका लक्ष्य केवल सूचना और परिचय की हिंह से ही स्वीकृत शोधप्रबन्धों का विवरण मात्र प्रस्तुत करना है। अनुसन्धन का शास्त्रीय

विवेचन मैंने भ्रपनी भ्रन्य पुस्तक 'ऋनुसंधान का विवेचन' में किया है।

इस ग्रन्थ में स्वीकृत शोधप्रबन्धों का विवरण है। प्रबन्धों के विवरण में प्रामाणिकता की रक्षा का यथासंभव प्रयास किया गया है। ग्रनेक स्थलों पर विभिन्न सूत्रों से परस्परिवरोधी सूचनाएँ उपलब्ध होने पर ग्रपेक्षाकृत ग्रधिक ग्रधिकारी व्यक्तियों के कथन को प्राथमिकता दी गयी है। परिचय में प्रयुक्त 'ग्रनुसंधान', 'ग्रनुशीलन', 'ग्रध्ययन', 'विवेचन', 'वर्णन', 'उत्लेख' ग्रावि शद्दों का व्यवहार साभिप्राय नहीं है। किसी भी ग्रनुसंधाता का मंडन या खंडन लेखक का लक्ष्य नहीं रहा है। जिन प्रबन्धों के प्रतिपाद्य विषयों की जानकारी प्राप्त न हो सकी उनका उत्लेख मात्र करके सन्तोध कर लिया गया है।

इस दुस्साध्य कार्य के सम्पादन में ध्रनेक ग्रधिकारियों श्रौर मित्रों ने हमारी सहायता की है। हम उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

हिन्दी-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय १७-१-१६६३ ई०

**उदयभानुसिं**ह

# सूची

|           | शोधप्रबन्ध                                                  | पृष्ठ संख्या |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| *         | रामचरितमानस स्रोर रामायण                                    | ?            |
| ₹.        | तुलसीदास का धर्मदर्शन (थियॉलॉजी ग्रॉफ़ तुलसीदास)            | २            |
| ٦.        | हिन्दुस्तानी ध्वनि-विज्ञान (हिन्दुस्तानी फ़ॉनेटिक्स)        | 7.           |
| ₹.        | म्रवधी का विकास (एवोल्यूशन ग्रॉफ़ ग्रवधी)                   | 8            |
| ٧.        | कवीर तथा उनके ग्रनुयायी                                     | Ý            |
| <b>¥.</b> | हिन्दी-काव्य में निर्गुण-सम्प्रदाय (दि निर्गुण स्कूल ग्रांफ |              |
|           | हिन्दी पोएट्री)                                             | <b>X</b>     |
| ٤.        | सूरदास का धार्मिक काव्य                                     | 9            |
| ७.        | व्रजभाषा (ल लाँग ब्रज)                                      | ં૭           |
| ۲,        | हिन्दी-काव्यशास्त्र का विकास                                | 3            |
| €.        | तुलसी-दर्शन                                                 | १०           |
| १०.       | सामाजिक वातावरण के विशिष्ट संदर्भ में श्राधुनिक हिन्दी-     |              |
|           | साहित्य की समालोचना                                         | १२           |
| ११.       | रामचरितमानस के विशिष्ट संदर्भ में तुलसी की शिल्प-           |              |
|           | कला— एक विश्लेपण                                            | \$ 6         |
| १२.       | तुलसीदास—जीवनी श्रौर कृतियों का नगानीननाःमक                 |              |
|           | ग्रध्ययन                                                    | १५           |
| १३.       | म्राधुनिक हिन्दी-माहित्य (१८५०-१६०० ई०)                     | १६           |
| \$8.      | <b>प्रा</b> धुनिक काव्यधारा                                 | 8 =          |
| १५.       | हिन्दी-साहित्य (संवत् ७५०-१७५०) का प्रान्तेननात्मक          |              |
|           | इतिहास                                                      | 33           |
| ₹Ę.       | मलिक मुह्म्मद जायसी की अवधी के विशिष्ट संदर्भ में           |              |
|           | स्मेलहवीं शती की हिन्दी का भाषावैज्ञानिक ग्रध्ययन           | २०           |
| १७.       | वीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिन्दी-साहित्य के विकास     |              |
|           | का अघ्ययन                                                   | 7.5          |
|           |                                                             |              |

| शोधप्रबन्ध                                                      | पृष्ठ संख्या |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| १८. छन्दःशास्त्र को हिन्दी-कवियों की देन                        | ्ट्र<br>२२   |
| १६. मनोविज्ञान के प्रकाश में रस-सिद्धांत का समालोचनात्मक        | • • •        |
| ग्रध्ययन                                                        | t a          |
| २०. प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय ग्रध्ययन                      | - 8          |
| २१ बिहारी भाषाश्रों की उत्पत्ति श्रौर विकास                     | ર દ્         |
| २२. वल्लभसम्प्रदायं के भ्रष्टछाप कवियों (विशेषकर परमानःद-       | . 1          |
| दास ग्रीर नन्ददास) का ग्रध्ययन                                  | <b>₹</b> 9   |
| २३. मैशिली भाषा की रूपरचना                                      | र्<br>रुष    |
| २४. बिहार के संतकवि दैरिया साहब                                 | 30           |
| २५. सूरदास —जीवनी श्रौर कृतियों का ग्रध्ययन                     | ₹ p          |
| २६. भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति ग्रीर विकास                        | 5.5          |
| २७. हिन्दी-म्रर्थ-विज्ञान                                       | 3.6          |
| २८ ऋषि बरकत उल्लाह पेमी कृत 'पेम प्रकाश' का अनुसंधान,           |              |
| सम्पादन श्रीर ग्रध्ययन                                          | રૂ લ્        |
| २६ हिन्दी-साहित्य श्रीर उसकी सांस्कृतिक भूमिका (१७५७-           | , ,          |
| १८५७ इ०)                                                        | ą s          |
| ३०. हिन्दी-काव्य में रहस्यात्मक प्रवृत्तियाँ (१४००-१७०० ई०)     | \$ 2         |
| रें रातिकाल की भूमिका में देव का ग्रध्ययन                       | 80           |
| ३२. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र                                       | V.5          |
| ३३. महावीर प्रसाद द्विवेदी ग्रीर उनका युग                       | <b>%</b> २   |
| ३४. हिन्दी-प्रेमास्यानक-काव्य                                   | 88           |
| <ul><li>१५. हिन्दी-नाटक-साहित्य का इतिहास श्रौर विकास</li></ul> | .88          |
| ३५ हिन्दा काव्यशास्त्र का इतिहास                                | 83           |
| ३७. हिन्दी-साहित्य के भिनत और रीति कालों में प्रकृति और काव्य   | 85           |
| २८ । हत्या-पत्रकारिता का उद्भव ग्रीर विकास                      | y, o         |
| इ.६. हिन्दी-संतों पर वेदान्त-सम्प्रदायों का ऋण (विशेषतया        | •            |
| पुणसादास, कबारदास और सरदास के संदर्भ के।                        | ሂጳ           |
| ००. माथला साहित्य का संक्षिप्त इतिहास (प्रारम्भ से वर्षाप्त     |              |
| तन्य तक आर उस पर अग्रजी प्रभाव ।                                | યર           |
| ४१. हिन्दी-कांव्य में प्रकृति-चित्रण                            | xx           |
| ४२. श्री गुरु गोरखनाथ श्रीर उनका युग                            | XX.          |
|                                                                 | 7.4          |

|              | शोधप्रबन्ध                                               | पृष्ठ सस्या    |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| ४३.          | संतकवि मल्कदास                                           | ५६             |
| 88.          | चन्दवरदायी स्रीर उनका काव्य                              | પ્રદ           |
| χų.          | हिन्दी-साहित्य में महाकाव्य                              | ४्             |
| ४६.          | अाधुनिक हिन्दी-काव्य (१६००-१६४५ ई०) में नारी-भावना       | ५्⊂            |
| <b>४</b> ७.  | रामकथा—उत्पत्ति श्रौर विकास                              | y g            |
| ેઇ'≒.        | तुलसीदास श्रीर उनका युग                                  | €3             |
| ¥ξ.          | हिन्दी मुहावरे                                           | £3             |
| ٧o.          | व्रज-लोकसाहित्य का ग्रध्ययन                              | इ.३            |
| ሂ የ.         | जायसी, उनकी कला ग्रीर दर्शन                              | ર્જ ૪          |
| ५२.          | ग्रकवरी दरबार के हिन्दी-कवि                              | દ્યુદ          |
| ᆺ 쿡.         | हिन्दी-साहित्य पर संस्कृत-साहित्य का प्रभाव              |                |
|              | (2800-2500 至0)                                           | દેવ            |
| 48.          | भोजपुरी व्वतियों स्त्रीर व्वति-प्रक्रिया का स्रव्ययन     | څ څ            |
| ųų.          | रामचरितमानस के स्रोत ग्रीर रचनाक्रम                      | 3.3            |
| ४६.          | हिन्दी भाषा स्रौर साहित्य पर स्रंग्नेजी प्रभाव           | ওঙ             |
| પ્રહ         | गीतिकात्य का उद्गम, विकास और हिन्दी-साहित्य में          |                |
|              | उसकी परम्परा                                             | 38             |
| ٧ <u>=</u> . | श्राचार्य केशवदास- एक अध्ययन                             | ७३             |
| ५६.          | द्विवेदीयुगीन हिन्दी-कविता (१८०१-१६२० ई०) में युगांतर    |                |
|              | — एक प्रध्ययन                                            | ७.६            |
| <b>ξ</b> ο.  | मध्यकालीन छन्द का ऐतिहासिक विकास                         | ७६             |
| ६१.          | प्राकृत-अपभ्रंश-साहित्य और उसका हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव | ७६             |
| ६२.          | ग्राजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के ग्राधार पर भारतीय      |                |
|              | ग्रामोद्योग-सम्बन्धी शब्दावली का श्रव्ययन                | 99             |
| <b>ξ</b> ₹.  | भारतीय-साधना श्रोर सूर-साहित्य                           | ૭૯             |
| ६४.          | कबीर की विचारधारा                                        | <del>ದ</del> ೂ |
| <b>ξ</b> ሂ.  | हिन्दी-साहित्य में श्रलंकार                              | = 8            |
| <b>ξ</b> ξ.  | हिन्दी-निबन्ध के विकास का ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन         | £ 3            |
| ६७.          | हिन्दी-साहित्य में श्रालोचना का उद्भव श्रौर विकास        | <b>=</b> 3     |
| Ę=.          | कृष्णकाव्य-धारा (सोलहवीं शती ई०) के प्रसिद्ध मुस्लिम     |                |
|              | कवि प्रालम का 'स्याम सनेही'                              | <b>5</b> X     |

| शीधप्रबन्ध                                                  | वृष्ठ संख्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भारतीय नाटकों का उद्भव ग्रौर विकास (हिन्दी-नाटकों का        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| विशेष ग्रध्ययन)                                             | <b>= </b> \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| भोज्पुरी-लोक-साहित्य                                        | ≂ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| हिन्दू-कृवियों के प्रेमाल्यान (सं० १०००-१६१२)               | = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| सूफ़ीमत भौर हिन्दी-साहित्य                                  | ==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                             | = 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | €0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                             | € ર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| हिन्दी-साहित्य (१९२६-४७ ई०)                                 | €3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| म्रभिधान-मनुशीलन मर्थात् हिन्दी-प्रदेश के हिन्दू पुरुषों के |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| नामों का वैज्ञानिक विवेचन                                   | ٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| हिन्दी-कहानियों की शिल्पविधि का विकास ग्रौर उद्गमसूत्र      | ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| नायक-नायिका-भेद                                             | €=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दियों की अवस्था का हिन्दी-साहित्य     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| के ग्राधार पर ग्रध्ययन                                      | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| हिन्दी-काव्यरूपों का उद्भव स्रौर विकास                      | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| रत्नाकर, उनकी प्रतिभा भौर कला                               | १०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| बीसवीं शती के महाकाव्य                                      | १०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| हिन्दी-कविता (१६००-१८५० ई०) में शृंगाररस का                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ग्रध्ययन                                                    | 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| हिन्दी-साहित्य में विविधवाद                                 | १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| उपन्यासकार प्रेमचन्द उनकी कला, सामाजिक विचार                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| स्रौर जीवन-दर्शन                                            | १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| हिन्दी-नाटक का उद्भव भौर विकास                              | <b>१</b> ०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बजमाया-साहित्य को राजस्थान की देन (राजस्थान का              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पिंगल-साहित्य)                                              | १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ध्वनि-सम्प्रदाय ग्रौर उसके सिद्धान्त शब्दशक्ति-विवेचन       | १११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| प्रभावों ग्रौर प्रतिकियाग्रों का ग्रध्ययन                   | ११३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ग्रपभ्रं र्श-साहित्य                                        | ११४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| हिन्दी-नाटक: उद्भव ग्रौर विकास                              | ११५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | भारतीय नाटकों का उद्भव ग्रौर विकास (हिन्दी-नाटकों का विशेष ग्रध्यम) भोज्पुरी-लोक-साहित्य हिन्दू-क्वियों के प्रेमाख्यान (सं० १०००-१६१२) सूफ्रीमत ग्रौर हिन्दी-साहित्य मध्यकालीन हिन्दी-कवियतियाँ पाश्चात्य (ग्रग्रेजी) नाटकों का हिन्दी-नाटकों पर प्रभाव हिन्दी-वीर-काध्य (१६००-१००० ई०) हिन्दी-साहित्य (१६२६-४७ ई०) ग्रभिष्ठान-ग्रनुशीलन ग्रथांत हिन्दी-प्रदेश के हिन्दू पुरुषों के नामों का वैज्ञानिक विवेचन हिन्दी-कहानियों की शिल्पविधि का विकास ग्रौर उद्गमसूत्र नायक-नायका-भेद सोलह्वीं-सत्रहवीं शताब्दियों की ग्रवस्था का हिन्दी-साहित्य के ग्राधार पर ग्रध्ययन हिन्दी-काव्यख्यों का उद्भव ग्रौर विकास रत्नाकर, उनकी प्रतिभा ग्रौर कला बीसवीं शती के महाकाव्य हिन्दी-कविता (१६००-१०५० ई०) में श्रृंगाररस का ग्रध्ययन हिन्दी-साहित्य में विविधवाद उपन्यासकार प्रेमचन्द—उनकी कला, सामाजिक विचार ग्रौर जीवन-दर्शन हिन्दी-नाटक का उद्भव ग्रौर विकास बजभाषा-साहित्य को राजस्थान की देन (राजस्थान का पिंगल-साहित्य) ध्वनि-सम्प्रदाय ग्रौर उसके सिद्धान्त—शब्दशक्ति-विवेचन भक्तवर नागरीदास: उनकी कविता के विकास से सम्बन्धित प्रभावों ग्रौर प्रतिकियाओं का ग्रध्ययन ग्रभुः ग्री-साहित्य |

| शोधप्रबन्ध                                                      | पृष्ठ संख्या |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| <sub>.</sub> ९३. भारतेन्दु का नाट्य-साहित्य                     | ११६          |
| ६४. ग्रब्दुर्रहीम खानखाना—भारतीय इतिहास के स्रोत रूप में        | ११=          |
| ६५. हिन्दी ग्रौर गुजराती कृष्णकाव्य का तुलनात्मक ग्रध्ययन       |              |
| (१५वीं, १६वीं, १७वीं शती ई०)                                    | ११=          |
| <b>६</b> ६. सिद्ध-साहित्य                                       | १२०          |
| ६७. भोजपुरी लोकगाथा का ग्रघ्ययन                                 | १.२१         |
| ६८. ग्राधुनिक हिन्दी-कविता ग्रौर ग्रालोचना पर ग्रंग्रेजी-प्रभाव | १२३          |
| <ol> <li>श्रीमद्भागवत ग्रौर सूरदास</li> </ol>                   | १२४          |
| १००. ग्राचार्य भिखारीदास                                        | १२५          |
| १०१. ग्राधुनिक हिन्दी-कःव्य में छन्द-योजना                      | १२७          |
| १०२. तुलसीदास का दर्शन                                          | १२=          |
| १०३. हिन्दी-साहित्य में जीवनचरित का विकास—एक ग्रध्ययन           | १३०          |
| १०४. तुलसीदास की भाषा                                           | <b>१</b> ३२  |
| १०५. मध्यकालीन संत-साहित्य                                      | १३३          |
| १०६. जयशंकर प्रसाद के काव्य का विकास                            | १३४          |
| १०७. दिखनी के सूफ़ी लेखक                                        | १३७          |
| १०८. हिन्दी-गद्यकाव्य का ग्रालोचनात्मक ग्रीर रूपात्मक ग्रध्ययन  | १३८          |
| १०६. मध्य पहाड़ी भाषा श्रौर उसका हिन्दी से सम्बन्ध—एक           |              |
| ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन                                          | १४०          |
| ११०. घनानन्द भ्रोर मध्यकाल की स्वच्छन्द काव्यधारा               | १४१          |
| १११. हिन्दी-कहानियों का विवेचनात्मक श्रव्ययन                    | १४२          |
| ११२. हिन्दी में पशुचारण-काव्य                                   | 888          |
| ११३. कृष्णकाव्य में भ्रमरगीत                                    | 8.8.8        |
| ११४. सूरदास के (कूट-पदों के विशिष्ट संदर्भ में) कूट-काव्य का    |              |
| ग्रघ्ययन                                                        | \$88         |
| ११५. जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी कवि                           | १४६          |
| ११६. संतकिव रैदास और उनका पंथ-एक ग्रध्ययन                       | १४७          |
| ११७. म्राघुनिक हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद                       | 388          |
| ११८ हिन्दी-गद्य का विकास (१८००-५६ ई०)                           | 8 % 0        |
| ११६. हिन्दी और बँगला के वैष्णव कवियों (१६वीं शताब्दी) का        |              |
| तुलनात्मक अध्ययन                                                | १४०          |

|              | शोधप्रबन्ध                                                             | पुष्ठ | लल्य |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| १२०.         | हिन्दी में महाकाव्य का स्वरूप-विकास                                    |       | १५३  |
| १२१.         | खड़ीबोली का म्रान्दोलनएक विशद ग्रध्ययन                                 |       | १५३  |
| १२२.         | उन्नीसवीं शती का रामभितत-साहित्य—विशेषतः वनादास                        |       |      |
|              | का ग्रध्ययन                                                            |       | १४४  |
| १२३.         | ग़त सौ वर्षों में कविता के माध्यम के लिए ब्रजभाषा-खड़ी-                |       |      |
|              | बोली-सम्बन्धी विवाद की रूपरेखा                                         |       | १५६  |
| १२४.         | ग्राबुनिक हिन्दी-काव्य में निराशावाद                                   |       | १५३  |
| १२४          | रामचरितमानस के साहित्यिक स्रोत                                         |       | १५व  |
| १२६.         | ग्राधुनिक हिन्दी-कविता में प्रेम ग्रीर सौन्दर्य                        |       | १६०  |
| १२७.         | रामानन्द-सम्प्रदाय श्रौर हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव                 |       | १६१  |
| १२ू८,        | सूर ग्रौर उनका साहित्य                                                 |       | १६२  |
| १२६.         | श्रादिकालीन हिन्दी-साहित्य की प्रवृत्तियाँ                             |       | १६३  |
| १३०.         | हिन्दी ग्रीर मलयालम के भक्त-कवियों का तुलनात्मक ग्रध्य                 | यन    | १६५  |
| १३१.         | हिन्दी के भिवतकालीन कृष्णभिक्त-काव्य में संगीत                         |       | १६७  |
| १३२.         | राजस्थानी कहावतों का गवेषणात्मक <mark>श्रीर वैज्ञानिक श्रध्य</mark> यन | ſ     | १६६  |
| १३३.         | ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य में समाज (१८५०-१६५० ई०)                         |       | १६=  |
| १३४.         | राजस्थानी गद्य का इतिहास स्रौर विकास                                   |       | १६६  |
| १३५.         | राजस्थान के राजघरानों द्वारा हिन्दी-साहित्य की सेवाएँ                  |       |      |
|              | तथा उनका मूल्यांकन                                                     |       | १७०  |
| <b>१</b> ३६. | ग्राधुनिक हिन्दी-कथासाहित्य ग्रौर मनोविज्ञान                           |       | १७१  |
| १३७.         | हिन्दी-साहित्य को मत्स्य प्रदेश की देन                                 |       | १७२  |
| <b>१</b> ३८, | हिन्दी में भ्रमरगीतकाव्य ग्रौर उसकी परम्परा                            |       | १७४  |
| १३६.         | हिन्दी-नीति-साहित्य                                                    |       | १७४  |
| १४०.         | रीवाँ के दरबारी हिन्दी-कवि                                             |       | १७६  |
| १४१.         | पृथ्वीराजरासो की भाषा                                                  |       | १७=  |
| १४२.         | रीतिकालीन कवियों की प्रेमव्यंजना                                       |       | 30\$ |
| १४३.         | श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में नारी                                      |       | १८०  |
| १४४.         | म्राघुनिक हिन्दी-काव्य-साहित्य के बदलते हुए मानों का                   |       |      |
|              | म्रघ्ययन                                                               |       | १५१  |
| १४५.         | . हिर्न्दी-गद्य के विविध साहित्यरूपों के उद्भव <b>ग्रौर विकास</b>      |       |      |
|              | का ग्रध्ययन                                                            |       | १८३  |

|              | द्यो <b>ध प्रब</b> न्ध                                    | पृष्ठ संस्था |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 235.         | हिन्दी भौर करन र में सवित-स्रान्दोलन का तुलनात्मक स्रथ्यस | -            |
| •            | वैदिक भक्ति तथा हिन्दी के मध्यकालीन काव्य में उसकी        |              |
| •            | ग्रभिव्यक्ति                                              | १८६          |
| 98=          | वार्ता-माहित्य का जीवनीपरक ग्रन्थयन                       | 2.53         |
| •            | नाव्य में रस                                              | १८६          |
| •            | हिन्दी-काष्य में करुणरस (१४००-१७०० ६०)                    | १= ह         |
|              | म्रादि श्री गुरुषस्थ साहित्र जी के धार्मिक ग्रीर दार्शनिक |              |
|              | <b>मिद्धां</b> त                                          | १६०          |
| १५२.         | हिन्दी-साहित्य में हास्यरस (१८७०-१६५० ई०)                 | 939          |
|              | हिन्दी में आर्री-भक रवर कन्दनायाची काव्य और विशेषतः       |              |
|              | पं श्रीधर पाठक की कुतियों का अनुशीलन (१=७५-               |              |
|              | १६२४ ई०)                                                  | १६२          |
| 27.6.        | कृपक-जीवन-सम्बन्धी शब्दावली (अलीगढ़ क्षेत्र की बोली       |              |
|              | के भाषार पर)                                              | १६३          |
| <b>有</b> 变义。 | मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य में समाज                         | 235          |
| १५६.         | संत मुन्दरदास                                             | ११६          |
| १४७.         | हिन्दी को मराठी संतों की देन                              | e 3 9        |
| १४८.         | मित्रकालीन हिन्दी-कविता में दार्शनिक प्रवृतियां राम-      |              |
|              | मन्तिशाखा                                                 | 78=          |
| <b>3</b> × 5 | मालवी लोकगीत                                              | २००          |
| १६०.         | चरनदास, सुन्दरदास और मलूकदास के दार्शनिक विचारों          |              |
|              | का भ्रध्ययन                                               | 200          |
| १६१.         | श्चिवनारायणी सम्प्रदाय <b>श्रीर उसका</b> हिन्दी-काव्य     | २०१          |
| <b>१</b> ६२. | नाथपन्थ के हिन्दी कवि                                     | ₹ 0.3        |
| १६३.         | म्राघुनिक हिन्दी-साहित्य में गांधीवादएक मध्ययन            | २०४          |
| १६४.         | सूर की काव्यकला                                           | 204          |
|              | हिन्दी-रीति-परम्परा के प्रमुख भानार्थ                     | २०७          |
| १६६.         | राधावल्लभ-सम्प्रदाय के संदर्भ में हित हरिवंश का विशेष     |              |
|              | भ्रध्ययन                                                  | २०६          |
|              | कविवर परमानन्ददास मीर उनका साहित्य                        | 200          |
| १६५.         | हिन्दी के पौराणिक नाटकों का अध्ययन                        | 288          |

|                | शोधप्रबन्ध                                                    | वृहरू | संख्या      |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| १६६.           | कबीर की कृतियों के पाठ ग्रौर समस्याश्रों का ग्रालोचनात्मक     |       |             |
|                | भ्रध्ययन                                                      |       | २१२         |
| <b>%</b> ∕9∘.  | मध्ययुगीन हिन्दी-काव्य में नारी-भावना                         |       |             |
|                | (१५००-१७५० ई०)                                                |       | 228         |
| १७१.           | हिन्दी-कृष्णभक्ति-काव्य पर पुराणों का प्रभाव                  |       | २१५         |
| १७२.           | डिंगल-पद्य-साहित्य का भ्रध्ययन                                |       | २१७         |
| १७३.           | ब्रजबुली                                                      |       | 286         |
|                | श्राघुनिक ग्रालोचना की प्रवृत्तियाँ                           |       | २१=         |
|                | कविसमय-मीमांसा                                                |       | 389         |
| १७६.           | हिन्दी में गद्यकाव्य का विकास                                 |       | ၁၁၀         |
|                | सूर-पूर्व की ब्रजभाषा                                         |       | २२१         |
| १७८.           | हिन्दी की निर्गुणमार्गी काव्यधारा श्रौर उसकी दार्शनिक पृष्ठभू | में   | १२२         |
| १७६.           | मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य के प्रेमगाथा-काव्य श्रीर भवित-       |       |             |
|                | काव्य में लोकवात्ती-तत्त्व                                    | ;     | २२५         |
| १८७.           | पं० बालकृष्ण भट्ट : उनका जीवन श्रौर साहित्य                   | ;     | २५६         |
|                | भारतेन्दुकालीन नाटक-साहित्य                                   | ;     | <b>२</b> २= |
| १६२.           | बाबू बालमुकुन्द गुप्त—उनके जीवन ग्रौर साहित्य का              |       |             |
|                | ग्रध्ययन                                                      |       | 3 9         |
| १८३.           | 'शिवसिंह सरोज' में दिये कवियों-सम्बन्धी तथ्य एवं              |       |             |
|                | तिथियों का ग्रालोचनात्मक परीक्षण                              | ₹     | 3 8         |
| १८४.           | कामायनी में काव्य, संस्कृति ग्रीर दर्शन                       | ş     | ₹₹          |
|                | श्रपभ्रंश-साहित्य                                             | Þ     | 36          |
| <b>१</b> ८६.   | मालव-लोकसाहित्य-एक ग्रध्ययन                                   | Ŷ     | 25          |
| १,५७.          | श्राष्ट्रिनिक हिन्दी-साहित्य में ग्रालोचना का विकास           |       |             |
| _              | (१८६८-१६४३ ६०)                                                | 2     | 3 9         |
| १८८.           | गढ़वाली की रावल्टी उपबोली, उसके लोकगीत मौर उसमें              |       |             |
|                | मभिव्यक्त लोकसंस्कृति                                         | ą     | 3 £         |
| <b>१</b> ह हे. | कृत्तिवासी बँगला रामायण भ्रौर रामचरितमानस का                  |       |             |
|                | तुलनारमक ग्रध्ययम                                             | ź.    | 80          |
| ₹€0.           | ब्रार्न्ध-हिन्दी-रूपक [हिन्दी ग्रौर तेलुगू का नाटक-साहित्य    |       |             |
|                | एक तुलनात्मक मध्ययन]                                          | 21    | 8,5         |

| शोधप्रयन्य                                                         | पूष्ट संख्या |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| १६१. भारतीय भ्रार्यभाषा-परिवार की मध्यविनिनी बोलिया:               |              |
| छत्तीसगडी. हनबी, भनरी                                              | 5.86         |
| १६२. प्रेमचन्दः एक प्रध्ययनः जीवन, चित्तन ग्रीर कला                | च्'४च्       |
| १६३. समस्यामूलक उपन्यायकार प्रेमचन्द                               | २४३          |
| १६४. हिन्दी-काव्य में कल्पना-विधान                                 | 28.0         |
| १६४- निमाड़ी श्रीर उसका लोकसाहित्य                                 | ₹४६          |
| १६६. केशवदास—उनके रीतिकाव्य का विशेष भ्रष्ययन                      | २४७          |
| १६७. ग्रवघ के प्रमुख हिन्दी-कवियों का अध्ययन                       |              |
| (१७००-१६०० वि०)                                                    | २४६          |
| १६८ मूरदास की भाषा                                                 | υχο          |
| १६६. मैथिली के कृष्णभक्त कवियों का श्रःययन                         | २४२          |
| २००. भारतेन्दुयुगीन कवि                                            | २४३          |
| २०१० हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रति मार्यगमान की देन              | २५४          |
| २. हिन्दी-महाकाव्यों में नायक                                      | 244          |
| २०३. तुलसीदासजीयनी ग्रौर विचारधारा                                 | 1 2 4        |
| २०४. हिन्दी-एकांकी : उद्भव श्रौर विकास                             | <b>२</b> ५=  |
| २०५. जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक                                | २६०          |
| २०६. मैथिलीशरण गुप्त : कवि श्रीर भारतीय संस्कृति के ग्रारूयाना     | ₹६१          |
| २७७. बाचार्य शुक्ल के समीक्षा-सिदान्त                              | २६२          |
| २०=. गुप्तजी का काव्य-विकास                                        | २६३          |
| २०६. भारतेन्दु-युग के नाटककार                                      | २६४          |
| २१०. इब्राहीम प्रादितसाहकालीत दिक्खनी हिन्दी में 'इब्राहीम-        |              |
| नामा'की भाषा ग्रीर साहित्य की बालोचनात्मक व्याख्या                 | २६४          |
| २११. हिन्दी में प्रयुक्त संस्कृत-शब्दों का ग्रथंवैज्ञानिक ग्रध्ययन | २६६          |
| २१२. हिन्दी भीर मराठी का निर्मुण नंतकाव्य (११वीं से १५वीं          |              |
| शती): तुलनात्मक अध्ययन                                             | २६६          |
| २ <b>१३. रामभक्ति में र</b> सिक-सम्प्रदाय                          | २६=          |
| २१४. <b>याचार्य रामचन्द्र शुक्लएक प्र</b> ध्ययन                    | २६६          |
| २१४. हिन्दी के बाधुनिक महाकाव्य                                    | 200          |
| २१६ माषुनिक सामाजिक मान्दोलन एवं माषुनिक साहित्य                   |              |
| [ \$600-X0 <b>\$</b> 0 ]                                           | २ <b>७२</b>  |

| ्रशोधप्रबन्ध                                                  | पृष्ठ संख्या |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| २१७. रीतिकालीन काव्य ग्रौर संगीत का पारस्परिक सम्बन्ध         |              |
| (संवत् १७००-१६००)                                             | २७४          |
| २१८. मृतिराम : कवि ग्रौर ग्राचार्य                            | २७४          |
| २१६. केश्व ग्रौर उनका साहित्य                                 | و و ټ        |
| २२०. निर्गुणं-साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि                 | হ্'এ⊏        |
| २२१ मुक्तककाच्य-परम्परा के अन्तर्गत बिहारी का विशेष अध्ययन    | स्वर         |
| २२२. हिन्दी-कथासाहित्य के विकास पर श्रांग्ल प्रभाव            | २=१          |
| २२३. प्रसाद का काव्य ग्रौर दर्शन                              | २≈३          |
| २२४. हिन्दी-पत्रकारिता का इतिहास                              | २८४          |
| २२५. द्विजदेव भौर उनका काव्य                                  | 2=6          |
| २२६. हिन्दी-नाटकों पर पारुचात्य प्रभाव                        | २५४          |
| २२७. हिन्दी-उपन्यास में चरित्र-चित्रण का विकास                | २=६          |
| २२८. रीति-कविता का श्राधुनिक हिन्दी-कविता पर प्रभाव           | २८७          |
| २२६. मेरठ-जनपद के लोकगीतों का अध्ययन                          | २८७          |
| २३०. स्वामी हरिदासजी का सम्प्रदाय ग्रौर उसका वाणी-साहित्य     | २==          |
| २३१. हिन्दी में कृष्ण-काव्य का विकास                          | २=६          |
| २३२. परमानन्ददास: जीवनी ग्रार कृतियाँ                         | <b>₹</b> =€  |
| २३३. सत्यं शिवं सुन्दरम्                                      | २,६०         |
| २३४. मीराँबाई                                                 | २६०          |
| २३५. हिन्दी-साहित्य पर पौराणिकता का प्रभाव                    | २६१          |
| २३६. म्राधुनिक हिन्दी-काव्य में ग्रलंकार-विधान                | २६२          |
| २३७. ऋपभ्रंश-काव्य-परग्परा ग्रौर विद्यापति                    | २६३          |
| २३८ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषातात्त्विक अध्ययन | 38.8         |
| २,६६. हिन्दी-साहित्य के स्राधार पर भारतीय संस्कृति            | २६५          |
| २४०. हिन्दी-उपन्यास में नारी-चित्रण                           | २६६          |
| २४.१. हिन्दी के मध्ययुगीन साहित्य पर बाद्धधर्म का प्रभाव      | २६७          |
| २४२. अवधी, ब्रज श्रीर भोजपुरी साहित्य का तुलनात्मक ग्रध्ययन   | ₹€=          |
| २४३. स्रागरा जिले की बोली का ग्रध्ययन                         | २६=          |
| २४४. सूरसागर की शब्दावली का ग्रध्ययन                          | २६६          |
| २४५. हिन्दी-सगुणकाव्य की सांस्कृतिक भूमिका                    | 200          |
| २४६. ऋष्णभितत में मधुररस                                      | ३००          |
|                                                               |              |

| शोधप्रबन्ध                                                         | पृष्ठ संख्या |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| २४७. मध्यकालीन म्रलंकृत कविता श्रीर मतिराम                         | 508          |
| २४८. हिन्दी-उपन्यासों पर पाश्चात्य प्रभाव                          | ₹०२          |
| २४६. कबीर के बीजक की टीकाम्रों की दार्शनिक व्याख्या                | ३०२          |
| २५०. दसम ग्रन्थ की कविता                                           | Ęo:          |
| २५१. हिन्दी-काव्य में ग्रन्योक्ति                                  | ३०३          |
| २५२. पृथ्वीराजरासो के लघुतम संस्करण का ग्रध्ययन ग्रौर उसके         |              |
| पाठ का सम्पादन                                                     | ₹08          |
| २५३. हिन्दी उपन्यास में नायक की परिकल्पना                          | 308          |
| २५४. बीसलदेवरास का सम्पादन                                         | その以          |
| २५५. पंजाबी ग्रौरं पश्चिमी हिन्दी के वार्ता-साहित्य में ग्रभिप्राय | ३०४          |
| २५६. भक्तिकालीन कृष्णभक्ति-काव्य पर पौराणिक प्रभाव                 | ३०४          |
| २५७. हरियाना प्रदेश का लोक-साहित्य                                 | ३०६          |
| २५८. वृत्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों का ब्रालोचनात्मक श्रध्ययन      | ७०६          |
| २५६. हिन्दी-उपन्यास में कथा-शिल्प का विकास                         | ३०८          |
| २६०. हिन्दी काव्य में करुणरस                                       | ₹०⊏          |
| २६१. वाल्मीकि रामायण श्रौर रामचरितमानस का तुलनात्मक                |              |
| <b>अ</b> घ्ययन                                                     | ३०६          |
| २६२. हिन्दी-सन्तकाव्य की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि          | 30€          |
| २६३. गढ़वाली भाषा ग्रोर उसका लोक-माहित्य                           | 308          |
| २६४. द्विवेदीयुगीन गद्यर्शलियाँ                                    | ३१०          |
| २६५. हिन्दी-काव्य में ऋंगार-परम्परा ग्रीर महाकवि बिहारी            | ¥ 8 8        |
| २६६. हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों का ब्रालोचनात्मक ब्रध्ययन        | ₹ १ ३        |
| २६७. मध्यकालीन हिन्दी-काव्य में प्रयुक्त मात्रिक छन्दों का         |              |
| ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक ग्रध्ययन                                | ₹9₹          |
| २६८ रामभिनत-साहित्य में मधुर उपासना                                | ३१५          |
| २६६. रामकाव्य की परम्परा में रामचन्द्रिका का विशिष्ट श्रध्ययन      | 385          |
| २७०. हिन्दी-गद्य-साहित्य का विकास                                  | ३१७          |
| २७१. भिवतकालीन हिन्दी-साहित्य में योग-भावना                        | 290          |
| २७२. अष्टछाप-कवियों के काव्य (विशेषकर सूर-साहित्य) में             |              |
| वॉणत व्रज-संस्कृति                                                 | <b>३१</b> =  |
| २७३. आधुनिक हिन्दी काव्य में परम्परा तथा प्रयोग (१६२०-५० ई०        | 385 (        |

|         | <b>शोधप्रव</b> न्ध                                           | पृष्ठ संख्या |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| २७४.    | हिन्दी-महाकाव्यों में नारी-चित्रण                            | ३२०          |
| २७४.    | भिनतकालीन कृष्ण-काव्य में राघा का स्वरूप                     | ३२१          |
| २७६.    | हिन्दी-कृष्णभिवत-काव्य की पृष्ठभूमि                          | ३२२          |
| २७७.    | पद्माकर तथा उनके रचित ग्रन्थों का ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन     | ३२२          |
| २७५.    | मैथिली लोकगीतों का श्रद्ययन                                  | ३२३          |
| २७१.    | पद्माकर ग्रौर उनके समसामंयिक                                 | ३२३          |
| २५०.    | हिन्दी में नीतिकाव्य का विकास (सं०१६०० वि० तक)               | ३२४          |
| र्दि १. | प्रेमचन्द-पूर्व हिन्दी-उपन्यास                               | ३२४          |
| २=२.    | ग्राधुनिक हिन्दी-कवियों के काव्य-सिद्धान्त                   | ३२४          |
| २५३.    | बाँगरू भाषा का रचनात्मक व्याकरण                              | ३२६          |
| २८४.    | ब्राधुनिक हिन्दी-साहित्य पर <b>बं</b> गला साहित्य का प्रभाव  | ३२६          |
|         | म्राधुनिक हिन्दी-कविता का काव्य-शिल्प                        | ३२६          |
| २८६.    | ग्रादिकाल का हिन्दी-जैन-साहित्य                              | ३२७          |
| २⊏७.    | लक्षणा ग्रौर उसका विस्तार                                    | ३२७          |
| २८५.    | हिन्दी-भिनत-साहित्य में लोकतत्त्व                            | ६२=          |
| २८६.    | श्री गुरुग्रन्थ साहब में उत्लिखित कवियों के धार्मिक विश्वामी |              |
|         | का ग्रध्ययन                                                  | ३२व          |
| २६०.    | मध्यकालीन साहित्य में ग्रवतारवाद                             | ३२८          |
| २६१.    | चाचा हित वृन्दावनदास भौर उनका साहित्य                        | 385          |
| २६२.    | <b>प्राधुनिक हिन्दी-कान्य में रहस्यवाद</b>                   | 398          |
| २६३.    | कन्नौजी बोली का अनुशीलन तथा ठेठ ब्रज से उसकी तुलना           | 3,30         |
| २६४.    | श्राधुनिक हिंदी-साहित्य में नारी                             | 250          |
| २६५.    | निम्बार्क-सम्प्रदाय श्रीर उसके कृष्णभक्त कवि                 | 330          |
| ₹.      | महाकवि भानुभक्त के नेपाली-रामायण श्रौर गोस्वामी              |              |
|         | तुलसीदास के रामचरितमानस का तुलनात्मक ग्रध्ययन                | <b>३३</b> १  |
| २६७.    | हिंदी के भिक्तकाव्य में जैन साहित्यकारों का योगदान           |              |
|         | (वि० सं० १४००-१८००)                                          | ₹\$ ₹        |
| २१६.    | हिंदी-उपन्यास-साहित्य का शास्त्रीय विवेचन                    | ३३१          |
| ₹€€.    | हिंदी का प्राचीन और मध्यकालीन गद्य                           | 332          |
| ₹00.    | बचेली लोक-साहित्य का भ्रध्ययन                                | 338          |
| ३०१.    | सड़ीबोनी (बोनीरूप) के विकास का म्राध्ययन                     | \$\$8        |

| शोधप्रबन्ध                                                      | पृष्ठ संख्या |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| ३०२. हिंदी-कृष्णभक्ति-काव्य में सखी-भाव                         | 3 3 8        |
| ३०३. हिंदी भाषा का ध्वतिमूलक भ्रध्ययन                           | ३३४          |
| ३०४. ग्राघुनिक हिंदी-काव्य में प्रतीक-विधान (१८७५-१९३५ ई०       | ) ३३६        |
| ३०५. हिंदी तथा मराठी उपन्यासों का तुलनात्मक भ्रष्ययन            |              |
| (१६००-१६५०)                                                     | <b>३</b> ३६  |
| ३०६. संत-वैष्णव-काव्य पर तांत्रिक प्रभाव (१४००-१७००)            | ३३६          |
| ३०७- संतकवि पलटूदास ग्रौर संत-सम्प्रदाय                         | इं३७         |
| ३०८. मथुरा जिले की बोलियाँ                                      | ३३७          |
| ३०६. कविवर बनारसीदास—जीवनी ग्रौर कृतित्व                        | ३३७          |
| ३१०. पंद्रहवीं शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी तक हिंदी-साहित्य के  |              |
| काव्यरूपों का ग्रध्ययन                                          | ३३=          |
| ३११. मीरौं के साहित्य के मूलस्रोतों का ग्रनुसंघान               | इ३८          |
| ३१२ गोस्वामी तुलसीदास—रत्नावलीकी जीवनी ग्रौर रचना               |              |
| एवं सूकरखेत के तादात्म्य तथा इतिवृत्त के विशिष्ट परिचय          |              |
| से समन्वित गोस्वामी तुलसीदास के जन्मस्थान, ग्राविर्भाव-         |              |
| काल, परिवार, व्यक्तित्व म्रादि का म्रालोचनात्मक भ्रव्ययन        | ३३=          |
| ३१३. गुरुग्रन्थ-साहित्य                                         | 380          |
| ३१४. हिंदी-साहित्य में राष्ट्रीय काव्यधारा का विकास             | 3.00         |
| ३१५० प्रेमचन्द तथा प्रेमचन्दोत्तर हिंदी-उपन्यास की प्रवृत्तियां | 3,80         |
| ३१६. श्री हित ध्रु <b>वदास ग्रौ</b> र उनका साहित्य              | ३४१          |
| ३१७. प्रसाद—चितन <b>ग्रो</b> र कला                              | \$85         |
| ३१८. सिद्धों की संघा भाषा                                       | 386          |
| ३१६. गुजरात की हिंदी-सेवा                                       | 3.85         |
| ३२०. श्राधुनिक हिंदी-साहित्य में समालोचना का विकास              | ३४२          |
| ३२१. राजस्थानी लोकगीत                                           | 385          |
| ३२२. ग्राधुनिक हिंदी-साहित्य में ग्रारूयायिका के विकास का       |              |
| मालोचनात्मक ग्रध्ययन                                            | 3.83         |
| ३२३. गुरुमुखी लिपि में उपलब्ध हिंदी-काव्य का ग्रालीचनात्मक      |              |
| अन्ययन (सत्रहवीं और भ्रष्ठारहवीं शती)                           | ३४३          |
| ३२४. मामुनिक हिंदी-काव्य में विरह                               | 388          |

|               | ं <b>शो</b> षप्रबन्ध                                          | वृहरू | संख्या                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| ३२५.          | छायावाद-युग के पश्चात् हिंदी-काव्य की विभिन्न विकास-          |       |                                     |
|               | दिशाएँ                                                        |       | 386                                 |
| ३२६.          | बीसवीं शताब्दी के हिंदी-काव्य श्रीर मलयालम-काव्य का           |       |                                     |
|               | तुलनात्मक अध्ययन                                              |       | 3.88                                |
| ३२७.          | कृष्णकाव्यधारा में मुसलमान कवियों का योगदान                   |       |                                     |
|               | (१६००-१८५०)                                                   |       | $\sharp \chi_{\widetilde{\lambda}}$ |
| ३२=.          | प्रसाद की काव्य-प्रवृत्ति                                     |       | इ४४                                 |
| ३२१.          | हिंदी-काव्य में मानव श्रीर प्रकृति                            |       | ३४६                                 |
| ३३०.          | हिंदी-नाटकों ग्रौर उपन्यासों पर पाश्चात्य (ग्रांग्ल, हसी      |       |                                     |
|               | भ्रीर फ्रांसीसी) प्रभाव                                       |       | ₹%                                  |
| ३३१.          | आधुनिक हिंदी-कविता में शिल्प (१६२० के बाद)                    |       | ₹.९.€                               |
|               | कम्बरामायणम् श्रीर तुलसी-रामायण का तुलनात्मक                  |       |                                     |
|               | ग्रध्ययन                                                      |       | हे ४७                               |
| ३३३,          | दिवलनी का प्रारम्भिक गद्य                                     |       | ३४८                                 |
| ४६६           | तुलसी-दर्शन-मीमांसा                                           |       | ३४८                                 |
| ३३५.          | त्रजभाषा के कृष्णभिवतःकाच्य में श्रभिव्यंजना-शिल्प            |       | ३५०                                 |
| ३३६.          | ग्रष्टछाप कवियों की कविता का सांस्कृतिक ग्रध्ययन              |       | १४६                                 |
| ₹₹७.          | तुलसी की काव्यकला                                             |       | ぎがコ                                 |
| ३३४.          | हिंदी के नाट्य-रूपों का विकास-एक शिल्पगत ग्रध्ययन             |       | इप्र                                |
|               | श्राधुनिक हिंदी श्रोर मराठी काव्य-शास्त्र का तुलनात्मक        |       |                                     |
|               | <b>भ</b> न्ययन                                                |       | 323                                 |
| ३४०.          | हिंदी-कविता में जनवादी प्रवृत्तियाँ                           |       | 8,7,8                               |
|               | रामचरितमानस पर पौराणिक प्रभाव                                 |       | ३४४                                 |
| ३४२.          | भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम भीर उसका ग्राधुनिक हिंदी-          |       |                                     |
|               | साहित्य पर प्रभाव                                             | ;     | a y e                               |
| ३४३.          | राजस्थान में हिंदी-ग्रभिलेखों (सन् ११५०-१७५० तक)का            |       |                                     |
|               | पैलियोग्राफ़िकल (पुरालिपिशास्त्रीय) श्रीर भाषाशास्त्रीय       |       |                                     |
|               | भ्रष्ययन                                                      | 7     | १५६                                 |
| <i>\$8</i> 8. | ग्राघुनिक हिंदी-साहित्य में नारी-चित्रण                       |       | ¥ξ                                  |
| ३४४.          | अवधी और भोजपुरी के सीमाप्रदेश की बोली का अध्ययनः              |       | १५७                                 |
| ३४६.          | परिनिध्ठित हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत-शब्दों का मर्थ-परिवर्तन |       | 3 1/19                              |

| হাীম্মন-ম                                                     | पृष्ठ संस्या |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| ३४७. रामभिनत ग्रौर उसकी ग्रभिव्यक्ति                          | ३५७          |
| ३४८. हिंदी-कविता में प्रतीकवाद का विकास                       | ३५५          |
| ३४९. सुक्ती ग्रौर ग्रसुक्ती प्रेमाख्यान का तुलनात्मक ग्रध्ययन | έ χ=         |
| ३५०- शंकरदेव ग्रीर माधवदेव के विशिष्ट संदर्भ में ग्रासामी     | एवं          |
| हिंदी-वैष्णवकाव्य का तुलनात्मक ग्रध्ययन                       | 3 %=         |
| ३५१. हिंदी में शब्द और ग्रर्थ का मनोवैज्ञानिक ग्रध्ययन        | きょら          |
| ३४२. नाटकों में यथार्थवाद                                     | 3,4,5        |
| ३५३. म्रंग्रेज शासकों की शिक्षा-नीति ग्रौर हिंदी भाषा तथ      | rr           |
| साहित्य के विकास में उसका योग                                 | 3.X.F        |
| ३,४४. हिंदी-काव्य की निर्गुणधारा में भक्ति का स्वरूप          | 35,0         |
| है ४४. हिंदी के ऐतिहासिक नाटक — उनकी मूलभूत प्रवृत्तियाँ ।    | प्रौर        |
| प्रेरक शक्तियाँ                                               | 950          |
| ३५६. <b>भक्तिकालीन हिंदी-संत-</b> साहित्य की भाषा             |              |
| (सं० १३७४-१७००)                                               | ३६०          |
| ३५७. विशिष्टाद्वैत और उसका हिंदी के मक्तिकाब्य पर प्रभा       | ाव ३६१       |
| ३५८ वाल्मीकि-रामायण श्रौर रामचरितमानस का साहिति               | यक           |
| दृष्टि से तुलनात्मक ग्रध्ययन                                  | <b>३६</b> १  |
| ३५६. उपनिषदों तथा हिंदी-काव्य की निर्गणधारा का तुलनात         | मक           |
| एवं ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन                                    | ३६१          |
| ३६०. हिंदी-काव्य में नियतिवाद (सं० १०५०-२०००)                 | 84२          |
| ३६१. संस्कृतमूलक हिंदी गणितीय शब्दावली का ऐतिहासि             | ाक,          |
| सांस्कृतिक तथा भाषाशास्त्रीय ग्रव्ययन                         | ३६२          |
| ३६२. संत-साहित्य के संदर्भ में संतकवि रज्जब का परिर्शासन      | ,            |
| ३६३. हिंदी की छायाव।दी कविता के कलाविधान का विवेचन            | : इंद्       |
| ३६४. श्रठारहवीं शताब्दी के ब्रजभाषा-काव्य में प्रमाभवित       | 363          |
| ३६५. हिंदी-नीतिकाव्य (म्रादिकाल से भारतेव्हुयुग तक)           | \$48         |
| ३६६. ध्रुवपद भौर हिंदी-साहित्य                                | 3 <b>4 X</b> |
| ३६७. हिंदी के रीतिकालीन ग्रलंकार-यन्थों पर संस्कृत का प्रश    | गाव          |
| (वि० सं० १७००-१६००)                                           | ३६४          |
| ३६८. श्री किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों का वस्तुगत ।        | मौर          |
| रूपगत विवेचन                                                  | ३६५          |

| शोधप्रबन्ध                                                           | पृष्ठ संख्या  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| ३६६. राजस्थानी लोकनाटक (खयाल-साहित्य) का एक अध्ययन                   | 3 ¢ ¢         |
| ३७०. रामचरितमानस का शास्त्रीय ग्रध्ययन                               | ३६६           |
| ३७१. हिंदी-महाकाव्यों में नाट्य-तत्त्व                               | <i>३ </i> ₹ ६ |
| ३७२ मध्ययुगीन हिंदी-साहित्य में कृष्ण (विकास-वार्ता)                 | ે દે કે       |
| ३७३. रीतिकालीन साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि                         | ३६७           |
| ३७४. वैसवाड़े के हिंदी-कवि                                           | 35,5          |
| ३७५. कुमायूंनी जन-साहित्य का ग्रध्ययन (नैनीताल-ग्रलमोड़ा<br>क्षेत्र) | : <b>4</b> 5  |
| ३७६. हिंदी-साहित्य में भिवत ग्रौर रीति की संधिकालीन प्रवृत्तियों     |               |
| का विवेचनात्मक ग्रमुशीलन                                             | ३३६           |
| ३७७. रीतिकाव्य पर विद्यापति का प्रभाव                                | 335           |
| ३७८. बैंगला (भाषा ग्रोर साहित्य) पर हिंदी (भाषा ग्रोर साहित्य)       |               |
| का प्रभाव                                                            | 3,2,6         |
| ३७६. प्रेमचन्द श्रोर रमणलाल वसंतलाल देसाई के उपन्यामों का            |               |
| तुलनात्मक ग्रध्ययन                                                   | ₹ ७ १         |
| ३८०. हिन्दी-उपन्यासों में लोकतत्त्व                                  | ३७१           |
| ३८१. गुजरात के कवियों की हिन्दी-साहित्य को देन                       | ३७१           |
| ३५२. हिन्दी-नाममाला-साहित्य                                          | ३७२           |
| ३८३. दिक्खनी का रूप-विन्यास                                          | ३७२           |
| ३८४. प्रबोधचन्द्रोदय ग्रौर उसकी हिन्दी-परम्परा                       | इ७२           |
| ३८५. बैसवाड़ी का शब्दसामर्थ्य                                        | ३७३           |
| ३८६. खुरपल्टीपदरूपांश तथा वाक्य                                      | ३७३           |
| ३८७. मध्ययुगीन स्रोर स्राधुनिक हिन्दी-कविता में पेड़-पौधे            |               |
| भीर पशु-पक्षी                                                        | ₹.9₹          |
| ३८८. ब्राधुनिक हिन्दी-नाटकों में नारी-चित्रण                         | 8'9'5         |
| ३८६. ब्रारम्भिक हिन्दी-गद्य का ऐतिहासिक वाक्यविचार                   | ३७४           |
| ३६०. हिन्दी-प्रथंविचार                                               | ३७४           |
| ३६१: राजस्थानी भाषा ग्रीर साहित्य (११वीं से १६वीं शती)               | ३७५           |
| ३६२. प्रमचन्द का नारी-चित्रण तथा उसे प्रभावित करने वाले स्त्रोत      | ३७४           |
| ३६३. भारतेन्दुकालीन नाटक श्रौर रंगमंच                                | ३७४           |
| ३६४. हिन्दी-गद्य का वैभव-काल (१६२२-१६५०)                             | ३७६           |
|                                                                      |               |

| ३९५. हिन्दी के भिवतकालीन कृष्णभिवत-साहित्य में                     |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                    |       |
| रीतिकाव्य-परम्परा                                                  | ₹७६   |
| ३६६. हिन्दी-काव्यशास्त्र में दोप-त्रिवेचन                          | ₹७७   |
| ३९७. ग्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में व्यक्तिवादी प्रवृत्तियां         | ३७७   |
| ३६ ज्ञानीसवीं शताब्दी के हिन्दी-उपन्यासों का सामाजिक,              |       |
| राजनीतिक ग्रीर सांस्कृतिक ग्रध्ययन                                 | ३७५   |
| ३६६. प्रसाद के पश्चात् हिन्दी-नाटकों का विकास                      | 3℃\$  |
| ४००. हिन्दी भौर मराठी के सन्तकवियों का तुलनात्मक ग्रध्ययन          | 308   |
| ४०१. <b>त्रजभाषा भौर खड़ीबोलो के</b> व्याकरण का तुलनात्मक भ्रध्ययन | ३८०   |
| ४०२. ग्राधुनिक हिन्दी-ग्रालोचना                                    | 350   |
| ४०३. <b>हरिग्रौ</b> ध—जीवन ग्रौर साहित्य का ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन | 3,50  |
| ४०४. हिन्दी-काव्य में रहस्यवाद                                     | 3=?   |
| ४०५. हिन्दी का यात्रा-स।हित्य                                      | ३५१   |
| ४०६. बुन्देली भाषा का भाषावैज्ञानिक ग्रन्ययन                       | ३८२   |
| ४०७. प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी-उपन्यास                                 | ६⊏२   |
| ४०८. <b>आधुनिक काल की</b> हिन्दी-कविता (१८५०-१९५० ई०) में          |       |
| श्रलंकार-योजना                                                     | ३८२   |
| ४०६. म्राधुनिक हिन्दी-काव्य में सौन्दर्य                           | 3 = 3 |
| ४१०. स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी-कविता                                 | ३८३   |
| ४११. कबीरदास की दार्शनिक विचारधारा का ग्रालोचनात्मक                |       |
| श्रध्ययन                                                           | ३५३   |
| ४१२. हिन्दी का समस्यापूर्ति-काध्य                                  | 3 = 8 |
| ४१३. मध्यकालीन हिन्दी श्रीर पंजाशी सन्तों की रचनाश्रों का          |       |
| तुलनात्मक ग्रध्ययन                                                 | : = 8 |
| ४१४. हिन्दी-भक्ति-काव्य में श्रृंगाररस (सं० १३७५-१७००)             | १०४   |
| ४१४. मध्यकालीन हिन्दी-सन्त साहित्य की साधना-पद्धति                 | ३८५   |
| ४१६. हिन्दी-कोश-साहित्य (१५००-१८०० ई०) का प्रालोचनात्मक            |       |
| श्रीर तुलनात्मक भ्रध्ययन                                           | 3 = X |
| ४१७. मध्यकालीन हिन्दी-भक्तिसाहित्य (सं० १५००-१७००) में             |       |
| वात्सच्य श्रीर सख्य का निरूपण                                      | ३न६   |
| ४१८. देव के लक्षण-प्रन्थों का पाठ ग्रीर पाठ-सम्बन्धी समस्याएँ      | 3=4   |

| शोधप्रबन्ध                                                     | पृष्ठ संस् <b>या</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| ४१६. मब्ययुगीन हिन्दी-कृष्णभिकत-धारा ग्रौर चैतन्य-सम्प्रदाय    | ३≈६                  |
| ४२०. हिन्दी-सन्तसाहित्य की लौकिक पृष्ठभूमि ।                   | 350                  |
| ४२१ मुद्रित और हस्तिलिखित सामग्री के ग्राधार पर बिहारी का      |                      |
| भाषावैज्ञानिक ग्रध्ययन                                         | ६८७                  |
| ४२२. खड़ीबोली के लोकसाहित्य का ग्रव्ययन                        | ÷ 5 9                |
| ४२३. व्रज ग्रौर बुन्देली के लोकगीतों में कृष्णवार्ता           | द्दद                 |
| ४२४. इलाहाबाद जिले की कृषि-सम्बन्धी शब्दावली                   | \$ <b>==</b>         |
| ४२५. हिन्दी-उपन्यासों में नारी                                 | ==                   |
| ४२६. नाथ और सन्त साहित्य का तुलनात्मक ग्रध्ययन                 | 3 = €                |
| ४२७. हिन्दी साहित्य और ग्रालोचना में ग्रभिरुचि का विकास        | इंदर्                |
| ४२८ तुलसीदास की कारयित्री प्रतिभा                              | इं⊏६                 |
| ४२६. आधुनिक हिन्दी-साहित्य में काव्यरूपों के प्रयोग-एक ग्रध्यय | 935 F                |
| ४३०. विभिन्न युगों में सीता का चरित्र-चित्रण तथा तुलसीदास में  |                      |
| उसकी चरम परिणति                                                | 380                  |
| ४३१. गढ़वाली का शब्द-सामर्थ्य                                  | ३१०                  |
| ४३२. खड़ीबोली-कविता में विरह-वर्णन                             | \$35                 |
| ४३३. तुलसी स्रोर भारतीय संस्कृति                               | ३६२                  |
| ४३४. ब्राघुनिक हिन्दी-नाटकों में नारी-चित्रण (भारतेन्दु से     |                      |
| 'ग्र२क' तक)                                                    | ३६२                  |
| ४३५. रीतिकाव्य में रूप-चित्रण                                  | ३६२                  |
| ४३६. सूफ़ो कवि मंभन ग्रौर उनका काव्य                           | इह३                  |
| ४३७. हिन्दी-काव्य में कृष्ण का चारित्रिक विकास                 | इंड्ड                |
| ४३८. हिन्दी-साहित्य में निबन्ध का विकास                        | F3 F                 |
| ४३६. हिन्दी-भाषा और साहित्य के विकास में भारतीय नेताश्रों का   |                      |
| योगदान तथा प्रभाव (१८५७-१६५७)                                  | 384                  |
| ४४०. निर्गुण तथा सगुण काव्य में रहस्यात्मक ग्रनुसूति का स्वरूा | 234                  |
| ४४१. तुलसी के भक्त्यात्मक गीत                                  | ३६५                  |
| ४४र्र. हिन्दी-साहित्य पर मार्क्सवाद का प्रभाव                  | ¥3,€                 |
| ४४३. मिश्रवन्धु ग्रौर उनका साहित्य                             | 385                  |
| ४४४. हिँन्दी-उपन्यास का विकास और नैतिकता                       | 388                  |
| ४४५. किशोरीलाल गोस्वामी—जीवनी तथा साहित्य का भ्रघ्ययन          | ३६६                  |

| शोधप्रबन्ध                            | <u>वृह्</u> ट                   | संख्या       |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| ४४६. पृथ्वीराजरासो के पात्रों का      | ऐतिहासिक श्रध्ययन               | ३६७          |
| ४४७. कबीर श्रीर वेमन का तुलना         | त्मक भ्रघ्ययन                   | ३६७          |
| ४४८. गुरु गोविन्द सिंह-जीवनी          | ग्रौर साहित्य                   | €3,5         |
| ४४६. द्विवेदी-युग के उपन्यासों का     |                                 | ३१८          |
| ४५०. बावरी सम्प्रदाय के हिन्दी क      | वि                              | ₹8=          |
| ४५१. *हिन्दी-गद्य (भाषा और साहि       | त्य) का निर्माण एवं विकास :     |              |
| •                                     | नीतिक ग्रान्दोलनों के प्रकाश    |              |
| में परीक्षण (ग्रद्यावधि)              |                                 | ₹85          |
| ४५२. रामचरितमानस के विशिष्ट           | संदर्भ में तुलसीदास का          |              |
| शिक्षा-दर्शन                          | •                               | 335          |
| ४५३. मध्यकालीन हिन्दी-कविता में       | दोहा                            | 33€          |
| ४५४. ग्राधुनिक हिन्दी-साहित्य की      | विचारधारा (१८७०-१६५०)           | 335          |
| ४५५. ब्रजभाषा के कृष्णकाव्य में म     | •                               | 800          |
| ४५६. हिन्दी-साहित्य और भाषा के        | •                               | ४०१          |
| ४५७. हिन्दी-काव्य में वात्सल्य रस     |                                 | 805          |
| ४५ - ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य में रूप   | -विघाएँ (१६००-५७ ई०)            | ४०२          |
| ४ ८. स्वतन्त्रता के पश्चात् हिन्दी-स  | गहित्य की प्रवृत्तियाँ          | 803          |
| ४/६०. ग्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में स  | वच्छन्दतावादी नाटकों का विकास   | 808          |
| ४६१. तुलसी का समाज-दर्शन              |                                 | 808          |
| ४६२. हिन्दी में सैद्धान्तिक समीक्षा व | हा विकास                        | 804          |
| ४६३. हिन्दी-नाटक का विकास तथा         | कन्नड्-नाट्य-साहित्य से उसकी    |              |
| प्रासंगिक तुलना                       |                                 | 805          |
| ४६४. मलिक मुहम्मद जायसी ग्रीर         | उनका काव्य                      | ४०६          |
| ४६५. ब्राधुनिक भारतीय समाज में        | नारी श्रीर प्रसाद के नारी-पात्र | ४०६          |
| ४६६. रामकाव्य की सामाजिक तथ           | । दार्शनिक पृष्ठभूमि            | ४०७          |
| ४६७. प्राचीन हिन्दी-साहित्य पर जैन    | ा-साहित्य <b>का प्रभाव</b>      | ४०७          |
| ४६८. श्रोमद्भागवत का हिन्दी-कृष्ण     | भिक्त-साहित्य पर प्रभाव         | 803          |
| ४६६. ग्राधुनिक हिन्दी-महाकाव्यों क    | । शिल्प-विधान                   | 805          |
| ४७०. कवित्रय (कबीर-सूर-तुलसी)         |                                 | `60 <b>≈</b> |
| ४७१. नाथ-सम्प्रदाय का मध्यकालीन       |                                 |              |
| साहित्य पर प्रभाव                     |                                 | 805          |

|               | राष्ट्रवन्ध                                             | पुष्ठ सस्य।  |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| ४,४२.         | रामसनेही-सम्प्रदाय                                      | ३०४          |
| <b>′</b> ૪૭३. | मध्यकालीन हिन्दी-कविता में भारतीय संस्कृति              | 808          |
| ૪.૭૪.         | ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य में कवि-कल्पना का स्वरूप         |              |
|               | और उसकी विवेचना                                         | 808          |
| ૪૭૫.          | देवनागरी लिपि-ऐतिहासिक तथा भाषावैज्ञानिक अध्ययन         | ४१०          |
| ४७६.          | हरिभद्र के प्राकृत-कथासाहित्य का ग्रालोचनात्मक भ्रध्ययन | ४१०          |
| ४७७.          | हिन्दी के निर्गुग्। संत कवियों पर नाथपंथ का प्रभाव      | 820          |
| ४७५.          | रामायस्रोतर संस्कृत-काव्य ग्रीर रामचरितमानस का          |              |
|               | तुलनात्मक ग्रध्ययन                                      | ४११          |
| ४७१.          | हिन्दी-कृष्णकाव्य में मधुरोपासना                        | ४११          |
| ४५०.          | रामचरितमानस की अन्तःकथाओं का आलोचनात्मक अव्यय           | न ४११        |
| ४८१.          | हिन्दी में प्रत्यय-विचार                                | 863          |
| ४८२.          | भारतेन्दु ग्रौर नर्मद—एक तुलनात्मक ग्रघ्ययन             | 865          |
| ४८३.          | जैनकवि स्वयंभुदेव-कृत पडमचरिउ (ग्रपभ्रंश) एवं           |              |
|               | तुलसी-कृत रामचरितमानस का तुलनात्मक प्रध्ययन             | ४१२          |
| ४८४.          | ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य में यथार्थवाद (भारतेन्दु-युग     |              |
|               | से १६५० तक की कविता का अध्ययन)                          | .883         |
| ४८५.          | ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य में वात्सल्य रस                  | ४१३          |
| ४८६.          | बुलंदशहर के संस्कार-सम्बन्धी लोकगीतों का मध्य-वर्ग      |              |
|               | ्एवं निम्न वर्ग के श्राधार पर श्रध्ययन                  | 68.8         |
| ४८७.          | हिन्दी का बारहमासा-साहित्य : उसका इतिहास                |              |
|               | तथा भ्रध्ययन                                            | 888          |
| ४८८.          | मैिंबली लोकगीत                                          | .65.8        |
|               | श्राधुनिक हिन्दी-काव्य में गीत-भावना का विकास           | 8 \$ \$      |
| ४६०.          | . भक्तियुगीन साहित्य में नारी                           | ४१४          |
|               | . हिन्दी-उपन्यासों की शिल्पविधि का विकास                | 867          |
| •             | बीसवीं शताब्दी के रामकाव्य                              | 886          |
|               | . तुलसी का सामाजिक दर्शन                                | <b>₹</b> \$€ |
|               | . हिद्धी के ऐतिहासिक नाटकों का भ्रध्ययन                 | * \$ 6       |
|               | राजस्थानी लोकगाथाएँ                                     | <b>% ?</b> % |
| ४६६.          | रस-सिद्धान्त की दार्शनिक भीर नैतिक व्याख्या             | ४१७          |
|               |                                                         |              |

| शोषप्रबन्ध                                                     | पृष्ठ संख्या |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| ४६७. भक्तिकालीन काव्य में नारी                                 | ४१८          |
| ४६८. हिन्दी स्रीर मलयालम के सामाजिक उपन्यास                    |              |
| (१९००-१६६०)                                                    | ४६८          |
| ४६६. बघेलखण्ड प्रदेश की लोकोक्तियाँ, मुहावरे ग्रीर लोककथाएँ    | ४१=          |
| ५००. म्राधुनिक हिन्दी-साहित्य के स्वच्छंदतावादी काव्य का       |              |
| <b>भनुशोलन</b>                                                 | ४१६          |
| ५०१. हिन्दी के स्त्रच्छंदतावादी उपन्यास                        | 388          |
| ५०२. बीसवी शताब्दी की सामाजिक, राजनीतिक ग्रीर सांस्कृतिक       |              |
| परिस्थितियाँ तथा उनका हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव                 | ४१६          |
| ५०३. श्राधुनिक काव्य श्रीर काव्यवादों का ग्रध्ययन              | ४२०          |
| ४०४. ग्राघुनिक हिन्दी-काव्यों में राष्ट्रीय चेतना का विकास     | ४२७          |
| ५०५. भगवन्तराय खीची श्रौर उनके मण्डल के कवि                    | ४२०          |
| ५०६. हिन्दी-साहित्य पर राजनीतिक स्रान्दोलनों का प्रभाव         |              |
| (१६०६-१६४७ तक)                                                 | ४२ <b>१</b>  |
| ५०७. हिन्दी-नाटक की शिल्पविधि का विकास                         |              |
| (भारतेन्दु-युग से १६५५ तक)                                     | ४२२          |
| ५०८. दशमग्रन्थ में पौराणिक रचनाभ्रों का ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन | ४२२          |
| ५०६. हिन्दी तथा पंजाबी के निर्गुणकाव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन   | ४२२          |
| ५१०. हिन्दी भाषा का रूपवैज्ञानिक तथा वाक्यवैज्ञानिक ग्रध्ययन   | ४२३          |
| ५११. हिन्दी ग्रीर मराठी कथासाहित्य का तुलनात्मक ग्रध्ययन       | ४२३          |
| ५१२. सन्तकवि सिगाजी—जीवनी ग्रौर कृतियाँ                        | ४२३          |
| ५१३. हिन्दी सूफी काव्य की भूमिका; सूक्षीमत: साधना ग्रीर साहि   | त्य ४२४      |
| ५१४. सूदन का सुजानचरित और उसकी भाषा                            | ४२५          |
| ५१५. ऋषि तथा ग्रामोद्योग की शब्दावली एक मध्ययन                 | X8X          |
| ५१६. भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की हिन्दी साहित्य में          |              |
| ग्रभिव्यक्ति (१९२०-१९३७ ई०)                                    | ४२४          |
| 🦞 १७. भोजपुरी कहावतों का सांस्कृतिक ग्रध्ययन                   | ४२६          |
| र्पे १८. ग्राधुनिक त्रजमायाकाव्य (सं० १६००-२०००) का विकास      | ४२६          |
| ५१६. ग्रायुनिक कविता की मूल प्रवृत्तियाँ                       | ४२६          |
| ५२० हिन्दी-साहित्य (सं० १६४६-१६४५) के इतिहास के                |              |
| विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण                                    | 643          |

| शोधप्रबन्ध                                                               | ष्ट्रहरू संस्था |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ५२१. तुलसी के काव्य का मनोत्रैज्ञानिक विश्लेषण                           | ४२ ३            |
| ५२२. कबीर श्रीर कबीरपंथ का तुलनात्मक ग्रध्ययन                            | 'इन ७           |
| ५२३. रीतिकालीन निर्गुणभक्तिकाव्य                                         | <b>%</b> २=     |
| ५२४. हिन्दी-गद्यसाहित्य में प्रकृति-चित्रण                               | そっこ             |
| १२५. रामचरितमानस श्रीर रामचन्द्रिका का तुलनात्मक श्र                     | ध्ययन ४२=       |
| ५२६. म्रवधी-कृष्णकाव्य की परम्परा में भक्तकवि                            |                 |
| लक्षदास ग्रीर उनका काव्य                                                 | 3.58            |
| ५२७. हिन्दी भावप्रतीक, गीतनाटच तथा रेडियो-नाटक                           |                 |
| ग्रीर उनके लेखक                                                          | ४२६             |
| ५२८. ग्रयोध्यासिह उपाध्या <b>य</b> ः काव्यकला <b>ग्रोर ग्रा</b> चार्यत्व | 353             |
| ५२६. पदमावत में समाजिवत्रण                                               | <b>४</b> ३०     |
| ५३०. हिन्दी स्रोर गुजराती निर्गुणसन्तकाव्य का                            |                 |
| तुलनात्मक भ्रष्ययन                                                       | 630             |
| ५३१. रामानन्द-सम्प्रदाय के कुछ ग्रज्ञात कवि ग्रीर उनकी                   | रचनाएँ ४३०      |
| ५३२. तुलसी भौर रामभिवत-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध मलयालम                      |                 |
| कवि एड्.तच्छन का तुलनात्मक श्र <b>ध्ययन</b>                              | ¥ 58°           |
| ५३३. सिहासनबतीसी स्रौर उसकी हिन्दी-परम्परा का                            |                 |
| लोकसाहित्य की दृष्टि से मध्ययन                                           | 838             |
| ५३४. रामलीला की उत्पत्ति तथा विकास (विशेपतः                              |                 |
| मानस की रामलीला)                                                         | ४३१             |
| ५३५. हिन्दी का पद-साहित्य                                                | ४३२             |
| ५३६. मध्यकालीन हिन्दी-प्रबन्धकाव्य में कथानक-रुद्धियाँ                   | ४३२             |
| ५३७. हिन्दी-उपन्यास का विकास                                             | ४इ२             |
| १३८. हिन्दी के मध्यकालीन खण्डकाच्य (१४००-१८५० ई०                         | ) ४३२           |
| ५३६ तुलसीदास के काव्य में अलंकार-योजना                                   | <b>そ</b> きえ     |
| श्चनुबन्ध                                                                |                 |
| <ol> <li>स्वीकृत शोधप्रबन्धों की विश्वविद्यालयानुसार सूची</li> </ol>     | ४३४             |
| २. स्वीकृत शोधप्रबन्धों की विषयानुसार वर्गीकृत सूची                      | ४७४             |
| ३ डी० लिट० के शोधप्रबन्ध                                                 | ४१७             |
| ४. परिशिष्ट                                                              |                 |

# १. तुलसीदास का धर्मदर्शन (थियॉलॉजी ग्रॉफ़ तुलसीदास)

#### [१६१८ ई०]

परीक्षणार्थं प्रस्तुत किया गया हिन्दी-साहित्य-सम्बन्धी सर्वप्रथम उपाधि-पस्क शोधप्रबन्ध 'थियॉलॉजी ग्रॉफ़ तुलसीदास' है। १६१८ ई० में इस प्रबन्ध पर लन्दन विश्वविद्यालय ने श्री जे० एन० कारपेन्टर को 'डॉक्टर ग्रॉफ़ डिवि-निटी' की उपाधि प्रदान की थी। उसी वर्ष 'दि किश्चियन सोसायटी फ़ॉर इन्डिया' (मद्रास, इलाहाबाद, कलकत्ता, रंगून, कोलम्बो) ने ग्रंग्रेजी भाषा में हीं इसका प्रकाशन किया था।

इस प्रबन्ध में दो खण्ड हैं। पहला खण्ड पाँच अध्यायों में विभक्त है। पहले अध्याय में तुलसीदास के धर्मदर्शन की भूमिका के रूप में हिन्दू धर्म का सामान्य विवेचन है। उसकी संशिलष्टता, उसके इतिहास तथा उसके आधारभूत वाङ्मय वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों एवं षड्दर्शनों की विचारधारा का संक्षिप्त निरूपण है। दूसरे अध्याय में अवतार और भिक्त, तीसरे में रामपूजा तथा चौथे में तुलसीदास का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। पाँचवें अध्याय में 'रामायण' में प्रतिपादित विषयों का विश्लेषण है।

दूसरे खंड में आठ अध्याय हैं। पहले अध्याय में सिन्नदानन्द भगवान् के स्वरूप और उसके गुणों का निरूपण है। दूसरे अध्याय में हिन्दुओं के त्रिदेवों (ब्रह्मा, विष्णु और महादेव) तथा अन्य देवताओं की विशेषताओं का वर्णन करके इन्द्रपूजा के पतन एवं धार्मिक सुधार की चर्चा की गयी है। चौथे अध्याय में राम का निरूपण है। उसके प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार हैं: परम विष्णु के अवतार राम, राम और त्रिदेव, कर्मरूप (कर्म, विधि, भाग्य) राम, उनके गुण तथा स्वभाव, माया, रामनाम और सांख्यानुसार राम का चित्रण। पाँचवें अध्याय का विषय अवतार है। अवतार-सम्बन्धी सामान्य धारणा एवं राम के पूर्ववर्ती अवतारों की चर्चा करके रामावतार के प्रयोजनों का उल्लेख किया गया हैं। तदनन्तर अवतार के इच्छामय तथा अशों-सिहत रूप की विशेषता बताकर अवतार के रहस्य का विवेचन किया गया है। छठे अध्याय में भिवत आदि की मीमांसा है। 'भिवत' के अर्थ, उस पर ईसाई प्रभाव, शिव, भरत आदि मुख्य भक्तों, भिवत की श्रेष्ठता, नवधा-भिवत, भिवत और ज्ञान की तुलना आदि पर विचार किया गया है। सातवें अध्याय में माया की परिभाषा, मायावाद और परिणामवाद, राम और माया, माया और सृष्टित तथा माया के स्वरूप आदि

की व्याख्या है। म्रन्तिम म्रध्याय का विषय है—पाप मौर मोक्ष। इस प्रकरण में यह बतलाया गया है कि संसार पाप का ही म्रनिवार्य परिणाम है भीर राम ही मोक्षदाता हैं।

इस पुस्तक की एक भ्रवेक्षणीय विशेषता यह भी है कि तुलसीदास के उद्धरण देवनागरी लिपि में ही दिये गये हैं।

#### २. हिन्दुस्तानी ध्वनि-विज्ञान (हिन्दुस्तानी फॉनेटिवस)

[१६३० ई०]

श्री मोहिउद्दीन क़ादरी का प्रबन्ध 'हिन्दुरतानी ध्वनि-विज्ञान' सन् १६३० ई० में लन्दन विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह उपावि उर्दू की थी। इसका प्रकाशन सन् १६३० ई० में हुन्ना।

पुस्तक के ग्रारम्भ में डॉ॰ जूल ब्लाख की प्रस्तावना है। ग्रपने प्रावकथन में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि यह प्रबन्ध हिन्दुस्तानी ग्रथवा उदू पर लिखा गया है जो भारत के दस करोड़ से ग्रधिक व्यक्तियों द्वारा बोली ग्रीर देश के प्रायः सभी बड़े नगरों में समभी जाती है।

इस प्रबन्ध में चार ग्रध्याय हैं। पहला ग्रध्याय प्रास्ताविक है। इसमें हिन्दुस्तानी के ऐतिहासिक विकास, उत्तरी और दक्षिणी उर्दू के ग्रन्तर, उनके उच्चारण-भेद और उनकी रूपरचना के भेद एवं महत्त्व का विवेचन किया गया है। दूसरे ग्रध्याय में ध्वनियों का ग्रध्ययन है। इसमें स्वरों, संयुवत स्वरों तथा अनुनासिक स्वरों की विवेचना है। तीसरे ग्रध्याय में ध्यंजनों तथा व्यंजना-नुरूपता का श्रनुशीलन है। चौथे श्रध्याय में हिन्दुरहानी दलाघात और दुशें पर प्रकाश डाला गया है।

# ३. श्रवधी का विकास (एवोल्यूशन श्रॉफ़ श्रवधी)

#### [१६३१ ई०]

श्री बाबूराम सक्सेना का अंग्रेजी में लिखित प्रबन्ध 'अवधी का विकास' (एकोल्यूशन आँफ अवधी) सन् १६३१ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा (संस्कृत-विभाग के अन्तर्गत)डी० लिट्० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ था। इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ने १६३७ ई० में इस प्रबन्ध को अंग्रेजी में ही प्रकारित किया।

प्रबन्ध के दो भाग हैं। पहले भाग में विषय-प्रवेश के ग्रतिरिक्त नौ ग्रध्याय हैं। विषय-प्रवेश में नाम, क्षेत्र, मुख्य विशेषताएँ, उत्पत्ति का महत्त्व, ग्रध्ययन की ग्राधार-सामग्री, उपबोलियाँ, शब्दसमूह तथा लिपि — इनकी दृष्टि से ग्रवधी पर विचार किया गया है। पहले ग्रध्याय में पुरानी तथा ग्राधुनिक ग्रवधी में प्रयुक्त ध्वनियों की उत्पत्ति ग्रौर विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। दूसरे ग्रध्याय का विषय स्वर-संयोग है। इसमें प्राचीन तथा ग्राधुनिक ग्रवधी में इनके प्रयोग तथा उत्पत्ति का ग्रध्ययन है। तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, ग्राठवें तथा नवें ग्रध्याय ग्रपेक्षाकृत छोटे-छोटे हैं ग्रौर इनमें कम से ग्रवधी के ग्रक्षर, शब्द, स्वराघात, समीकरण, वाक्य, सुर तथा उसकी ध्वनि-विषयक ग्रन्य विशेषताग्रों पर विचार किया गया है। ग्रवधी की ध्वनियों के वैज्ञानिक ग्रध्ययन के लिए लेखक ने इंग्लैन्ड में कायमोग्राफ़ तथा पैलेटोग्राफ़ का उपयोग किया था। इस भाग के ग्रन्त में इनके प्रयोग द्वारा प्राप्त चित्र तथा चार्ट ग्रादि दिये गये हैं।

प्रबन्ध के दूसरे भाग में दस अध्याय हैं। पहले अध्याय में अवधी संजाओं का (कारकरूप, लिंग तथा वचन आदि की दृष्टि से) अध्ययन है। साथ ही अव्युधी-प्रातिपदिक, लिंग, वचन, कारक तथा उनकी व्युत्पत्ति और उनका विकास भी दिया गया है। दूसरे अध्याय में अवधी विशेषणों का (उत्पत्ति, भेद, लिंग तथा वचन की दृष्टि से) विवेचन है। तीसरा अध्याय विशेषण के ही एक भेद संख्यावाचक विशेषण से संबद्ध है। इसमें पूर्ण, कम, गुणनात्मक तथा अपूर्ण संख्यावाचक विशेषणों पर उनकी उत्पत्ति देते हुए प्रकाश डाला गया है। चौथा अध्याय सर्वनामों का है। इसमें प्राचीन तथा आधुनिक अवधी में अयुक्त सभी प्रकार के सर्वनामों का विवेचन है। साथ ही इनकी ब्युत्पत्ति भी दी गयी है। पाँचर्वे अध्याय में अवधी में अयुक्त परसर्गों का व्युत्पत्ति के साथ

निरूपण है। छठा अध्याय अवधी कियाओं का (मूल, सहायक किया, काल, वाच्य, पुरुष, वचन तथा साधारण संयुक्त किया आदि दृष्टियों से) विवेचन प्रस्तुत करता है। साथ ही इनकी व्युत्पत्ति भी दी गयी है। सातवें अध्याय में अवधी के किया-विशेषण व्युत्पत्ति के साथ दिये गये हैं। छवाँ अध्याय समु-च्चय-बोधक अव्ययों का है। नवें अध्याय में अवधी में बलार्थक प्रयुक्त रूपो का विवेचन है। अन्तिम अध्याय प्राचीन तथा आधुनिक अवधी की वाक्य-गठन में सब्द-कम पर प्रकाश डालता है।

प्रबन्ध के अन्त में दो परिशिष्ट हैं। पहले परिशिष्ट में पुरानी अवधी के कुछ अप्रकाशित उदाहरण दिये गये हैं। दूसरे में आधुनिक अवधी के उदाहरण हैं। दोनों के ही साथ पाठकों की सुविधा के लिए उनका अंग्रेजी अनुवाद भी दे दिया गया है।

प्रस्तुत प्रबन्ध अपने विषय पर लिखा गया प्रथम ग्रीर एकमात्र निबंध हैं।

#### ४. कबीर तथा उनके ग्रनुयायी

[१६३१ ई०]

श्री एफ० ई० के को उनके प्रबन्ध 'कबीर तथा उनके श्रनुयायी' (कबीर ऐन्ड हिज फ़ॉलोग्रसं) पर सन् १६३१ ई० में लन्दन विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली थी। यह प्रबन्ध श्रॉक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कलकत्ता, से सन् १६३१ ई० में प्रकाशित हुग्रा था। इस समय श्रप्राप्य है।

### प्र. हिन्दी-काव्य में निर्गु एए-सम्प्रदाय (दि निर्गु एए स्कूल ग्रॉफ़ हिन्दी पोएट्री)

[संवत् १६६०, सत् १६३४]

भारतीय विश्वविद्यालय की डॉक्टरेट उपाधि के लिए हिन्दी-साहित्य-सम्बन्धी विषय पर सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया प्रबन्ध 'दि निर्गुण स्कूल आफ्र हिन्दी पोएट्री' है। इस प्रबन्ध पर हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, ने (स्व०) श्री पौताम्बरदत्त बड़थ्वाल को सं० १६६० में डी० लिट्० की उपाधि प्रदान की थी। मूल प्रबन्ध अंग्रेजी में लिखा गया था। उसके प्रथम, द्वितीय और षष्ठ ग्राच्यायों का ग्रानुवाद स्वयं बड़थ्वाल जी ने 'हिन्दी-काव्य में निर्गुण-सम्प्रदाय' नाम से किया था। उनके स्वर्गवास के कुछ समय पश्चात् पूरा प्रबन्ध पं० परशुराम चतुर्वेदी द्वारा श्रनूदित एवं डॉ० भगीरथ मिश्र द्वारा सम्पादित होकर सं० २००७ में श्रवध पिटलिशिंग हाउस, पानदरीबा, लखनऊ, से प्रकाशित हुआ।

इस ग्रन्थ में छ: ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में तत्कालीन परिस्थितियों का पर्यालोचन है। मुस्लिम आक्रमण, वर्ण-व्यवस्था की विषमता, राजनैतिक अव्य-वस्था, धार्मिक प्रचारकों की भगवच्छरणागति, हिन्दू-मुसलमानों के सम्मिलन के भ्रायोजन, सुफ़ी विचारधारा भ्रौर शुद्रोद्धार की भावना पर विचार करके निर्गुण सम्प्रदाय के म्राविभाव का निरूपण है। दूसरे मध्याय में निर्गुण-सन्त-सम्प्रदाय के प्रसारकों (जयदेव, नामदेव, त्रिलोचन, रामानन्द, कबीर, नानक, दादू, प्राणनाथ, बाबालाल, मलुकदास ग्रादि) का जीवनीमूलक गवेषणात्मक ग्रध्ययन है। तीसरे श्रध्याय में सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तों (एकेश्वरवाद, पूर्णब्रह्म-भावना, परात्पर-भावना, ईश्वर-जीव-जगत्, सहज ज्ञान, दार्शनिक स्रोत, निरंजन-कल्पना, ग्रौर ग्रवतार-विरोध) का विश्लेषण है । चौथे ग्रध्याय में निर्गुण-पन्थ की विशेषताश्रों, उसके श्राध्यात्मिक वातावरण, गुरुमहिमा, नाम-सुमिरन-प्रार्थना, शब्दयोग, अन्तर्दे ष्टि, 'परचा' आदि का अनुशीलन किया गया है। पाँचवें ग्रघ्याय में निर्गण-पन्थ की मिश्रित विचारघारा ग्रौर उसकी साम्प्रदा-यिकता की छानबीन करके उसका स्वरूप निर्धारित किया गया है। छठे ग्रध्याय में निर्गुण-सम्प्रदाय की काव्यसमीक्षा है। इन सन्तों की बानियों के कवित्व, प्रेम के रूपकों, उलटबाँसियों ग्रादि की सहदयतापूर्वक समालोचना की गयी है। परिशिष्ट में दी गयी पारिभाषिक शब्दावली, निर्गुण-सम्प्रदाय-सम्बन्धी पुस्तकों के विवरण तथा 'विशेष बातें' विषय के सम्यक् स्रवधारण के लिए विशेष उप-योंगी हैं।

बड़थ्वाल जी का यह प्रबन्ध निर्गुण-सन्त-सम्प्रदाय के गवेषणात्मक ग्रध्य-यन का प्रथम प्रयास है। इसमें सामग्री की व्यापक शोध के साथ ही निर्गुण कवियों की तत्त्वचिन्तन-धारा एवं काव्य-वैभव का ग्रमुसन्धान किया गया है। ज्ञात ग्रौर ग्रज्ञात सन्तों की परम्परा को एक सूत्र में ग्रथित करके, वर्ग-विशेष के ग्रन्तर्गत उनका सामूहिक ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

#### ६. सूरदास का धार्मिक काव्य

[१६३४ ई०]

श्री जनार्दन मिश्र को उनके प्रबन्ध 'सूरदास का धार्मिक काव्य' पर सम्भवतः कोनिग्सवर्ग से सन् १९३४ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई थी

#### ७. ब्रजभाषा (ल लांग ब्रज)

[१६३५ ई०]

श्री धीरेन्द्र वर्मा का प्रबन्ध 'ब्रजभाषा' (ल लांग ब्रज) सन् १६३५ ई० में पेरिस विश्वविद्यालय की डी० लिट्० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। इसके हिन्दी-रूपान्तर का प्रकाशन हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने सन् १६५४ में किया।

प्रस्तुत प्रबन्ध बारह ग्रध्यायों में विभक्त है । पहले ग्रध्याय में मध्यदेश ग्रौर ब्रजप्रदेश का (पृष्ठभूमि के रूप में) भौगोलिक परिचय है। दूसरे ग्रध्याय का सम्बन्ध ब्रजवासी जनता से है। इसमें उसकी राजनीतिक, सामाजिक, ग्राथिक ग्रीर धार्मिक परिस्थितियों का परिचय दिया गया है। तीसरे ग्रध्याय का शीर्षक है 'ब्रजभाषा साहित्य ।' इसमें 'ब्रजभाषा' नाम की व्युत्पत्ति ग्रौर संक्षिप्त इतिहास देते हुए लेखक ने ब्रज-साहित्य और ब्रजभाषा पर ऐतिहासिक हिन्द डालने के लिए इसके इतिहास को प्राचीन (१४०० ई० के पूर्व), मध्य (१४०० से १८०० ई०) तथा ग्राधुनिक (१६०० ई० के बाद) इन तीन कालों में विभक्त किया है, ग्रौर इन पर प्रकाश भी डाला है। लेखक ने इस ग्रध्याय के ग्रन्त में प्रस्तुत किये गये ग्रध्ययन में सामग्री के उपयोग की शैली तथा बंज-भाषा की हस्तलिपियों में प्रयुक्त लिपि की विशेषताश्रों का उल्लेख किया है। वौथे ग्रध्याय का शीर्षक है 'ग्राधुनिक ब्रजभाषा।' इसमें वर्तमान काल में ब्रजभाषा के भौगोलिक विस्तार ग्रौर उसकी सीमाग्रों का निर्धारण करते हुएं कन्नौजी की (बोली रूप में) स्वतन्त्र सत्ता पर भाषावैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया गया है। लेखक यहाँ इस निर्णय पर पहुँचा है कि कन्नौजी को स्वतन्त्र बोली न मानकर ब्रजभाषा का एक उपरूप ही मानना उचित है । इसी भ्रध्याय में वर्तमान ब्रजभाषा के उपरूपों का भी निर्धारण किया गया है। ग्रन्त में गाँव.

कस्बा ग्रौर नगर की बोली के भेदों का उल्लैख करते हुए लेखक ने ब्रजभाषा के शब्द-समूह का संक्षिप्त विवरण दिया है।

पाँचवें अध्याय का सम्बन्ध ध्वित से है। इसमें स्वर, व्यंजन, मूलस्वर, अनुनासिक स्वर, स्वरसंयोग, स्पर्श, पार्श्विक, लुठित, उत्थिप्त, संघर्षी तथा अर्द्ध स्वर, इन उपशीर्षकों के अन्तर्गत अजभापा में पायी जाने वाली ध्विनयों का वर्णनात्मक अध्ययन एवं वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। इसी अध्याय में ध्विन की दृष्टि से शब्दांश, शब्द और शब्द-संपर्क पर भी विचार किया ग्राया है। अन्त में फ़ारसी तथा अंग्रेजी से अज में गृहीत शब्दों के ध्विन-परिवर्तन पर विचार किया गया है।

छठा ग्रध्याय 'संज्ञा' शीर्षक है। इसमें संज्ञा के लिंग, वचन, कारक के मूल ग्रीर विकृत रूपों में रचना, इन रूपों का वाक्यों या वाक्यांशों में प्रयोग ग्रादि पर विचार किया गया है। ब्रजभाषा-संज्ञा के कुछ संयोगात्मक रूप भी मिलते हैं। इसी ग्रध्याय में ग्रागे इनका विश्लेषणात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। ग्रीर ग्रन्त में विशेषणमूलक रूपों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है।

सातवाँ श्रध्याय सर्वनाम पर है। इसमें सर्वनाम के प्रमुख भेदों ग्रीर उप-भेदों (उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, दूरवर्ती निश्चयवाचक, निकटवर्ती निश्चयवाचक, सम्बन्धवाचक श्रीर नित्यसम्बन्धी, प्रश्तवाचक, ग्रनिश्चयवाचक, निजवाचक तथा श्रादरवाचक) की दृष्टि से ब्रज के सर्वनामों का वर्णनात्मक ग्रध्ययन है। इसी श्रध्याय के श्रन्त में संयुक्त सर्वनाम श्रीर सर्वनाममूलक विशेषणों का भी परिचय दिया गया है।

आठवाँ अध्याय परसगों पर है। इसमें सामान्य या मूल परसर्ग, संयुक्त परसर्ग और परसर्गों के समान प्रयुक्त अन्य शब्दों पर विचार किया गया है। नवाँ अध्याय किया पर है। आरम्भ में बज की मूल और प्रेरणार्थक धातुओं पर विचार किया गया है, फिर वाच्य, भूतकाल तथा कुदन्ती रूपों, सहायक किया तथा संयुक्त किया की दृष्टि से ब्रजभाषा की कियाओं का अध्ययन है।

दसवें ग्रध्याय का शीर्षक है ग्रव्यय । इसमें ब्रज के ग्रव्ययों का (काल, स्थान, रीति, निषेध, कारण, परिणाम, काल तथा स्थानवाचक किया-विशेषण, विभाजक, विरोध, निमित्त, उद्देश्य, संकेत, व्याख्या ग्रीर विषय-वाचक, समुच्चय- बोधक तथा निश्चयबोधक उपशीर्षकों के ग्रन्तर्गत) ग्रध्ययन किया गया है । इस ग्रध्याय का एक परिशिष्ट भी है जिसमें संख्यावाचक शब्दों का ग्रध्ययन है ।

ग्यार्रहवें अध्याय में व्रजभाषा की वाक्य-गठन पर शब्द-क्रम तथा अन्वय की दिष्ट से विचार किया गया है। बारहवाँ अध्याय 'उपसंहार' है जिसमें ब्रजभाषा के मुख्य लक्षण दिये गये हैं। साथ ही प्राचीन श्रीर श्राधुनिक ब्रज-भाषा के श्रन्तर श्रीर ब्रज पर खड़ी बोली के प्रभाव एवं श्राधुनिक श्रार्यभाषाश्रों में ब्रजभाषा के स्थान श्रादि पर विचार किया गया है।

परिशिष्ट में स्राधुनिक ब्रजभाषा-क्षेत्र तथा सीमान्त प्रदेशों (स्रलवर, स्रली-गढ़, स्रागरा, इटावा, एटा, करौली, गुड़गावँ, ग्वालियर, जयपुर, पीलीभीत फर्रु खाबाद, बदायूँ, बरेली, बुलन्दशहर, भरतपुर, मथुरा, मैनपुरी स्रौर शाह-जहाँ पूर) की वोलियों के उदाहरण दिये गये हैं।

#### द हिन्दी-काव्य-शास्त्र का विकास

[१६३७ ई०]

श्री रामशंकर शुक्ल 'रसाल' को उनके शोध-प्रबन्ध 'हिन्दी-काव्य-शास्त्र का विकास' पर प्रयाग विश्वविद्यालय ने सन् १६३७ ई० में डी० लिट्० की उपाधि प्रदान की ।

प्रस्तुत प्रबन्ध काव्यशास्त्र की विकास-रेखाओं को स्पष्ट करने के लिए लिखा गया है। यह ग्रन्थ हिन्दी-काव्यशास्त्र का विकास प्रदिश्ति करने वाला पहला प्रबन्ध है। इसमें काव्यशास्त्र के विकास को चार कालों में विभक्त किया गया है—चारण-काल, धार्मिक-काल, कला-काल (रीति-काल) ग्रोर गद्य-काल (ग्राधुनिक-काल)। इसकी पृष्टभूमि में ग्रलंकारशास्त्र के विकास का सामान्य परिचय दिया गया है।

दूसरे अध्याय 'कला-काल' में रीति-साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों का विवेचन विभिन्न उपशीर्षकों जैसे कला-काल में दरबारी प्रभाव व राजपूत दरबार का प्रभाव आदि के रूप में किया गया है।

तीसरे अध्याय में हिन्दी के काव्यशास्त्रकारों और उनकी रचनाश्रों का वर्गीकरण किया गया है तथा उनका विस्तृत विवेचन भी इस अध्याय में सम्पन्न हुआ है।

चौथे अध्याय में अलंकार की परिभाषा तथा काव्य में उसका स्थान विवेचित है। साथ ही रीतिकालीन कवियों की पृष्ठभूमि में विभिन्न अलंकारों का विशिष्ट प्रयोग भी निर्दिष्ट किया गया है। पाँचवें ग्रध्याय में हिन्दी के ग्रलंकारों का वर्गीकरण विवेचित है। प्रस्तुत प्रकरण में इस तथ्य का उपस्थापन किया गया है कि हिन्दी-ग्रालंकारिकों ने ग्रलंकारों का संक्षिप्ततः नौ प्रकारों में प्रयोग किया है। इसी ग्राधार पर ग्रर्था-लंकार, शब्दालंकार ग्रादि के ग्रनेक प्रकारों का सोदाहरण ग्रीर विस्तृत व्या-स्यात्मक निरूपण किया गया है।

छठे ग्रध्याय में ग्रलंकार के सम्बन्ध में विभिन्न शास्त्रीय मतों का उप-स्थापन किया गया है तथा रीतिकालीन कवियों की ग्रलंकार-विषयक-विवि-धता का विस्तृत प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रध्याय में रीतिकाल के प्रमुख लक्षण ग्रौर स्वतन्त्र रचनाकारों के माध्यम से उनकी रचनाग्रों में उपलब्ध विविध प्रकार के ग्रलंकारों का ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

सातवें ग्रध्याय में हिन्दी-लेखकों की 'काव्यशास्त्र' को देन का विवेचन है। संस्कृत-काव्यशास्त्र के साथ हिन्दी-काव्यशास्त्र का तुलनात्मक ग्रध्ययन करते हुए रीतिकालीन विभिन्न कवियों—केशव, देव, भिखारीदास, जसवन्त, पद्मा-कर, भूषण ग्रादि—की काव्यशास्त्र-विषयक बहुत-सी नवीनताग्रों की उपयोगिता का मूल्यांकन भी किया गया है।

ग्राठवें ग्रध्याय में ग्रालंकारिकों के ग्रातिरिवत कुछ ग्रपने स्वतन्त्र मन्तव्य भी (काव्यशास्त्र-विषयक) उपस्थित किये गये हैं। इसके ग्रातिरिवत ग्रन्तिम ग्रध्याय में काव्यशास्त्र के ग्रन्य विभागों पर भी एक सामान्य ग्रौर संक्षिप्त विवेचन उपस्थित किया गया है। काव्यशास्त्र के ग्रन्य ग्रंगों की ग्रपेक्षा ग्रलंकारशास्त्र का विस्तृत विवरण इस प्रवन्ध में प्रतिपादित है।

## ६. तुलसी-दर्शन

## [१६३८ ई०]

श्री बलदेव प्रसाद मिश्र को उनके प्रबन्ध 'तुलसी-दर्शन' पर नागपुर विश्वृविद्यालय ने सन् १६३८ ई० में डी० लिट्० की उपाधि प्रदान की। यह प्रबन्ध इसी नाम से सं० २००५ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, ने प्रकार्शित किया।

प्रस्तुत प्रबन्ध ग्राठ परिच्छेदों में विभक्त है। पहला परिच्छेद 'गोस्वामीजी और मानस' है। इस ग्रध्याय में गोस्वामीजी के जीवन-वृत्त, ग्रन्थ-सूची, 'मानस' की महत्ता, 'मानस' के टीकाकार ग्रौर ग्रालोचक, तुलसी-मत, 'मानस' के चारं घाट, तत्त्वसिद्धान्त ग्रौर ग्रर्थ-गाम्भीयं ग्रादि का प्रतिपादन किया गया है।

दूसरे परिच्छेद में भारतीय भितन-मार्ग का इतिहास विणित है। यह मार्ग वेदों के समान प्राचीन है। निगम-साहित्य में सूर्य (विष्णु), ग्रग्नि ग्रादि की पूजा ग्रह्मेर ग्रागम-साहित्य में वैधी-उपासना-पद्धतियाँ उपलब्ध होती हैं। पुराण साहित्य तो भित्त से परिप्लुत है ही। इसी ग्रध्याय में यह भी दिखाया गया है कि गोस्वामीजी ने सभी धर्माचार्यों के तत्त्वों को एक में समेटने का प्रयत्न किया था। भितत की परिभाषा पर ग्रवधानपूर्वक विचार करते हुए अनुस्वाता ने भितन-मार्ग के गुण-दोषों का विस्तृत निरूपण किया है।

तीसरे परिच्छेद में जीव की कोटियों का विवेचन किया गया है। गोस्वामी जी ने विषयी जीवों की निन्दा की है। साधक जीवों के प्रसंग में तुलसीदास ने मानस-रोग-विमोचन की विवेचना की है ग्रौर सिद्धों की महिमा गाते तो वे थकते ही नहीं। मानवेतर योनियों के जीवों की चर्चा भी की गयी है।

चौथा परिच्छेद है 'तुलसी के राम'। इसमें राम के इष्टदेवत्व, ब्रह्मत्व, (निराकारभाव), महाविष्णुत्व (सुराकारभाव) ग्रौर मर्यादापुरुषोत्तमत्व पर विचार किया गया है। राम की लीलाग्रों के रहस्य, ग्रौदार्य, कारुण्य ग्रौर शरणत्व, उनका गुण, कर्म ग्रौर स्वभाव, लीलाग्रों का ग्राधार ग्रौर उद्देश, रामचरित के ग्रादर्शत्व पर शंकाएँ, ग्रवतारवाद का ग्राधार ग्रौर उपयोगिता, भगवद्भाव के त्रैविष्य का रहस्य ग्रादि इस ग्रध्याय के ग्रन्य प्रतिपाद्य विषय हैं।

पाँचवाँ परिच्छेद 'विरित-विवेक' है। इसमें भगवान् की लीला का विवेचन किया गया है। जीव और ब्रह्म पर विचार करते हुए माया, उसकी उप-योगिता और अवास्तविकता भी दिखायी गयी है। कर्म की अपेक्षा ज्ञानमार्ग की श्रेष्ठता सिद्ध की गयी है। अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद का निरूपण करते हुए दिखाया गया है कि तुलसीदास वस्तुतः इन दोनों मतों का समन्वय चाहते थे। गोस्वामीजी के तत्त्व-सिद्धान्तों एवं उनकी शब्दावली का विवेचन भी इसी परिच्छेद में किया गया है।

छठे परिच्छेद में प्रतिपादित किया गया है कि 'श्रुतिसम्मत हरिभक्ति पथ संयुत विरति विवेक' ही तुलसीदास का ग्रभीष्ट भिक्तमार्ग है। तुलसी द्वारा निर्धारित भिक्त की इस परिभाषा का तर्क-संगत एवं गवेषणापूर्ण ग्रध्ययन अनुसन्धाता ने प्रस्तुत किया है। ज्ञान ग्रीर भिनत मार्ग की तुलना करते हुए भिनतमार्ग की श्रेष्ठता प्रतिष्ठापित की गयी है।

सातवें परिच्छेद में भिक्त के साधनों पर विचार किया गया है। ये साधन असीम हैं। इस परिच्छेद में 'ग्रथ्यात्मरामादण' 'श्रीमद्भागवत' श्रीर 'रामचिरतमानस' की नवधा भिक्त की समीक्षा की गयी है। प्रेमामिक्त, नामजप. सत्संग श्रादि साधनों की चर्चा भी की गयी है।

श्राठवें परिच्छेद में तुलसीमत की विशेषताश्रों का संक्षिप्त निरूपण है। वह उत्तम सिद्धान्त है, उसमें हृदय श्रीर बुद्धि का समन्वय है, वह सनातन हिन्दूं धर्म का विशुद्ध रूप है, वह श्रनोखे काव्य-कौशल के साथ कहा गया है।

## १०. सामाजिक वातावरण के विशिष्ट सन्दर्भ में श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य की समालोचना

[१६३८ ई०]

पंजाब विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम डॉक्टर श्री इन्द्रनाथ मदान हैं। उक्त विश्वविद्यालय ने उन्हें उनके प्रबन्ध 'सामाजिक वातावरण के विशिष्ट सन्दर्भ में श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य की समालोचना' पर सन् १६३ ई० में पी-एच० डी॰ की उपाधि प्रदान की। ग्रेंगरेजी में लिखित यह प्रबन्ध 'मॉडर्न हिन्दी लिटरेचर' के नाम से सन् १६३६ ई० में मिनर्वा बुक शॉप, लाहौर, द्वारा प्रकाशित हुआ।

प्रस्तुत प्रबन्ध चार खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में किवता का अनु-शीलन किया गया है। इस खण्ड में छः अध्याय हैं। पहले अध्याय में सबसे षहले पृष्ठभूमि के अन्तर्गत जनसाधारण के जीवन में घटित सांस्कृतिक तथा सामाजिक कान्ति का अध्ययन किया गया है। किवता के क्षेत्र में चार प्रवृत्तियों का निर्देश किया गया है (क) राष्ट्रीय, (ख) रहस्यवादी, (ग) वैष्णव, (घ) निराशावादी। दूसरे अध्याय में राष्ट्रीय धारा, तीसरे अध्याय में रहस्यवादी काव्यधारा और चौथे अध्याय में वैष्णव काव्यधारा का ऐतिहासिक अनुशीलन किया गया है। चौथी प्रवृत्ति निराशावाद का अध्ययन पाँचवें अध्याय में किया गया है। यह प्रवृत्ति हिन्दी में नवीन है, क्योंकि निराशावादी किव निराशा को जीवन का ध्येय समभाता है जो भारतीय चिन्तन के विरुद्ध है। इस प्रवृत्ति के प्रमुख किवयों में रामेश्वरी देवी 'चकोरी', तारा पाण्डेय, महादेवी वर्मा ग्रीर 'हृद्येश' की गणना की गयी है। छठे ग्रध्याय में उन नवीन प्रयोगों का ग्रध्य-यन किया गया है जो पद्य के क्षेत्र में या तो ग्रभिनव हैं ग्रथवा प्राचीन रूप के परिष्कार हैं।

दूसरा खण्ड नाटक-विषयक है। इसमें पाँच ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में रोमानी प्रवृत्तियों का ग्रध्ययन किया गया है। ग्रतीत के प्रति ग्राग्रह, पाश्चात्य राभ्यता के एकाधिपत्य के विरोध तथा तात्कालिक प्रत्यक्ष जीवन से पलायन की इच्छा के फलस्वरूप इस प्रवृत्ति का उद्भव हुग्रा। दूसरे ग्रौर तीसरे ग्रध्यायों में ग्रादर्शवादी प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति पर विचार किया गया है। लेखक का मत है कि इन नाटकों के पहले उत्थान में पाश्चात्य सभ्यता के प्रति विद्रूप व्यंग्य ग्रौर दूसरे उत्थान में इतिहास से जीवन के प्रति एक नूतन दृष्टिकोण ग्रहण करने की प्रवृत्ति पायी जाती है। किन्तु इतिहास के चित्रण ग्रथवा पुनर्व्याख्यान मात्र से मनुष्य सन्तुष्ट नहीं हो सकता था। जीवन के प्रति शनै:-शनै: एक ग्रालोचनात्मक एवं ग्रम्वेषणात्मक दृष्टिकोण जन्म ले रहा था। जो यथार्थवादी नाटकों का निमित्त था। चौथे ग्रध्याय में इन यथार्थवादी नाटकों का ग्रध्ययन है। पाँचवें ग्रध्याय में नाटक की ग्राधुनिक शिल्पविधि का विवेचन किया गया है।

श्रनुसन्धाता ने साहित्य के रूप में उपन्यास को प्रायः पूर्णतः एक विदेशी देन माना है। तीसरे खण्ड के चार ग्रध्यायों में उपन्यास-साहित्य का श्रनुशीलन है। पहले ग्रध्याय में देवकीनन्दन खत्री ग्रादि के रोमानी उपन्यासों का ग्रध्ययन किया गया है। दूसरे ग्रध्याय में वृन्दावनलाल वर्मा ग्रादि के ऐतिहासिक उपन्यासों का विवेचन है। तीसरे ग्रीर चौथे ग्रध्यायों में उपन्यासगत यथार्थ-वादी प्रवृत्ति का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। प्रेमचन्द तथा उनके स्कूल के उपन्यासकारों के कृतित्व का शास्त्रीय एवं व्यावहारिक विवेचन पर्याप्त विस्तार से किया गया है।

चौथे खण्ड में केवल एक प्रध्याय है जिसमें 'लघुकथा' का विवेचन किया गया है। प्रध्वेता ने बतलाया है कि कहानी में यथार्थवादी प्रवृत्तियों का ही प्राधान्य है। गद्य की यह विधा खूब लोकप्रिय हुई है ग्रौर इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है।

## ११. रामचरितमानस के विशिष्ट संदर्भ में तुलसी की शिल्पकला—एक विश्लेषण

#### [१६३६ ई०]

श्रागरा विश्वविद्यालय से हिन्दी के सर्वप्रथम डॉक्टर श्री हरिहर नाथ हुक्कू हैं। उनका प्रबन्ध 'रामचरितमानस के विशिष्ट संदर्भ में तुलसी की शिल्पकला—एक विश्लेषण' सन् १६३६ ई० में डी० लिट्० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह प्रबन्ध ग्रेंगरेजी में लिखा गया था। ग्रभी तक ग्रप्रकाशित है।

प्रस्तुत प्रबन्ध तीन खण्डों में विभाजित किया गया है। पहले खण्ड में 'रामचरितमानस' की रचना के प्रयोजन, तुलसी द्वारा राम-कथा के चुनाव ग्रौर उनकी समन्वयवादी भावना पर विचार किया गया है।

दूसरे खण्ड में 'रामचरितमानस' की वस्तु-योजना का ग्रध्ययन है। विश्वामित्र का राम-लक्ष्मण को माँगना, ग्रहत्या-उद्धार, स्वयंवर ग्रौर परशु-राम का ग्रागमन, दशरथ से कैंकेयी का वर माँगना तथा सीताहरण इन मुख्य घटनाग्रों की विस्तारपूर्वक विचार-चर्चा की गयी है। राम-कथा में इन घटनाग्रों का क्या महत्त्व ग्रौर ग्रभिप्राम है, उसके ग्रहण में विभिन्न कवियों एवं नाटककारों को कहाँ तक सफलता मिली है, उसकी नाटकीयता का उन्होंने कहाँ तक उपयोग किया है, तुलसीदास ने उसका कहाँ तक निर्वाह किया, उनका गौरव कहाँ है—इन दृष्टियों से किय की शिल्पकला का ग्रमुशीलन किया गया है।

तीसरे खण्ड में 'रामचरितमानस' के पात्रों के चरित्रांकन का विश्लेषण है। राम, सीता, रावण, कैंकेयी तथा ग्रन्य पात्रों के चरित्र-चित्रण की निम्नांकित दृष्टियों से विवेचना की गयी है—तुलसी ने वाल्मीकि ग्रादि पूर्ववर्ती रामकियों से इन पात्रों के विषय में कौन से विचार प्राप्त किये, तुलसी के परवर्ती कियों ने परम्परा का कहाँ तक पालन किया, तुलसी ने किस ढंग से पात्रों का चरित्र-विकास किया, उनकी सफलता किन बातों में है ग्रीर उन्होंने किस प्रकार रामक्या को उच्चतर भूमि पर प्रतिष्ठित किया।

## १२. तुलसीदास—जीवनी ग्रौर कृतियों का समालोचनात्मक ग्रध्ययन

## [१६४० ई०]

श्री माताप्रसाद गुप्त का प्रबन्ध 'तुलसीदास — जीवनी श्रौर कृतियों का समालोचनात्मक ग्रध्ययन' सन् १६४० ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की छी० लिट्० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। प्रयाग की हिन्दी-परिषद् के द्वारा सन् १६४२ ई० में प्रथम बार प्रकाशित इस ग्रन्थ का शीर्षक है 'तुलसीदास (एक समालोचनात्मक ग्रध्ययन)'। इस ग्रन्थ का तृतीय संशोधित श्रौर परिवर्धित संस्करण सन् १६५३ ई० में प्रकाशित हुग्रा।

इसमें सात ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में तुलसीदास-विषयक ग्रध्ययन की भृमिका का ग्रध्ययन है। प्रस्तावना के ग्रनन्तर विल्सन महोदय से लेकर डॉ॰ राजपति दीक्षित तक के तुलसी-विषयक पूर्ववर्ती अनुशीलन की समीक्षा करके प्रस्तुत अनुशीलन के उद्देश्य और उसकी आवश्यकता का निरूपण किया गया है। दूसरे श्रध्याय में 'गोसाई चरित्र', 'भनतमाल', 'प्रियादास की टीका', 'पद प्रसंग माला', 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' म्रादि तथा काशी, म्रयोध्या, राजापुर ग्रीर सोरों में उपलब्ध सामग्री, जनश्रुतियों तथा कवि के ग्रात्मोल्लेखों की अध्ययन-सूत्र के रूप में परीक्षा की गयी है। तीसरे अध्याय में तुलसीदास के जीवन-वृत्त-सम्बन्धी विभिन्न मतों के पक्ष-विपक्ष में प्रस्तूत किये गये तर्क-वित कीं का ऊहापोहपूर्वक विश्लेषण करके निष्कर्ष-रूप में कवि के जीवन-वत्त का उपस्यापन है। चौथे ग्रध्याय में तुलसीदास की रचनाश्रों की पाठ-सम्बन्धी सामग्री का श्रनुशीलन प्रस्तृत किया गया है। पाँचवें ग्रध्याय में तुलसीदास की कृतियों की प्रामाणिकता तथा उनकी प्रामाणिक रचनाग्रों के काल-क्रम का अनुसंधान किया गया है। छठे अध्याय में पूर्ववर्ती राम-साहित्य की संक्षिप्त विवेचना करके तुलसीदास के काव्यग्रन्थों में श्रीभव्यवत काव्यकला की व्यापक समीक्षा की गयी है। सातवें ग्रध्याय में तुलसीदास के 'रामचरितमानस' भौर 'विनयपत्रिका' में प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धान्तों की मीमांसा है। इस स्रध्याय में राम के निर्गुण-सगुण रूप, ग्रवतार, उनकी शक्ति सीता, माया, संसार, जीव, मुक्ति-साधन भ्रादि का सोदाहरण विवेचन है। भ्रन्त में रामचरितमान सं के मुख्य भ्राधार 'श्रध्यात्मरामायण' में निरूपित भवित-दर्शन-सम्बन्धी विचारों के साथ तुलसीदास के तत्सम्बन्धी मतों का तुलनात्मक निरूपण किया गया

है। परिशिष्ट में प्रतेक तिथियों की चकों ग्रौर विधियों के प्रतुसार गणना की गयी है।

## १३. ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य (१८४०-१६०० ई०) [१६४० ई०]

श्री लक्ष्मीसागर वार्णिय का प्रबन्ध 'ग्राघुनिक हिन्दी साहित्य (१८४०-१६०० ई०) प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा सन् १६४० ई० में डी० फ़िल० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। हिन्दी परिपद्, विश्वविद्यालय, प्रयाग, ने १६४१ ई० में इसी नाम से इसका प्रकाशन किया।

सम्पूर्ण प्रबन्ध सात म्रध्यायों में विभक्त है। विषय-प्रवेश के म्रन्तर्गत म्राधु-निक रूप की विशेषताएँ दिखाते हुए प्राचीन म्रीर नवीन रूप के बीच विभाजन-रेखा को स्पष्ट किया गया है म्रीर म्रालोच्य काल से पहले के साहित्य पर दृष्टि-पात किया गया है। १८००-१८५० ई० में ईस्ट इन्डिया कम्पनी की नीति म्रीर फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का वर्णन किया गया है। कॉलेज की स्थापना के पूर्व हिन्दी-गद्य का भी पर्यालोचन किया गया है।

दूसरे श्रध्याय 'पीठिका' में उस काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, राष्ट्रीय ग्रादि परिस्थितियों का श्रनुशीलन है।

तीसरे अध्याय में गद्य का विवेचन है। राजा शिवप्रसाद से पहले हिन्दी की दशा पर विचार करने के अनन्तर उनके आगमन, उनके हिन्दी-भाषा-सम्बन्धी विचारों और उनकी रचनाओं की समीक्षा करके निष्कर्ष निकाले गये हैं। तदनन्तर मुन्शी देवीप्रसाद मुंसिफ और देवकीनन्दन खत्री की भाषा को हिन्दु-स्तानी भाषा का सच्चा रूप मानते हुए उसका विवेचन किया गया है। राजा लक्ष्मणसिंह, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा स्वामी दयानन्द की भाषा और प्रभाव पर भी इसी अध्याय में विचार किया गया है। तदनन्तर निवन्ध, पत्र-पत्रिकाओं, जीवनी-साहित्य और साहित्यक समालोचना का अध्ययन है।

चौथे अध्याय में हिन्दी-ईसाई-साहित्य का परिशीलन किया गया है। इस साहित्य का सर्जन मुख्यतया ईसाई धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से हुआ। लेखक ने बतलाया है कि इस हिन्दी-ईसाई-साहित्य के मृत्यांकन में प्रायः श्रत्युक्ति से काम लिया जाता है। वस्तुतः इसका केवल ऐतिहासिक महत्त्व है। भाषा ग्रीर शैली की दृष्टि से भी इस साहित्य का विवेचन किया गया है।

पाँचवें ग्रध्याय 'उपन्यास' में हिन्दी में उपन्यास-रचना के प्रेरक तस्वों का निर्देश किया गया है। सन् १८५७ ई० के बाद उनकी वृद्धि के कारणों का भी उल्लेख है। तिलिस्मी ग्रौर जासूसी उपन्यासों की विवेचना करने के ग्रनन्तर ग्रन्य हिन्दी-उपन्यासों की विशेषताग्रों का भी कथन किया गया है। उनकी नैतिक पीठिका, रचना-विधि तथा भाषा पर विचार किया गया है। बंगला, संस्कृत, ग्रंग्रेजी ग्रादि भाषाग्रों से ग्रन्दित उपन्यासों पर भी दृष्टि डाली गयी है।

छठा ग्रध्याय 'नाटक' है। पहले भारत में नाटकों की उत्पत्ति, विकास ग्रीर हास दिखाया गया है। ग्रध्येता हिन्दी-नाटकों की उत्पत्ति रासलीला ग्रीर स्वांग से नहीं मानता। उसका विचार है कि सन् १८५० ई० से पहले हिन्दी में प्राप्त नाटक, नाटक कहलाने योग्य नहीं हैं। तदनन्तर भारतेन्द्र तथा कुछ ग्रन्य प्रमुख नाटककारों की रचनाग्रों का ग्रनुशीलन किया गया है। नाट्य-साहित्य का शीघ्र ही पतन हुग्रा। इसका एक कारण जहाँ पारसी ढंग के नाटकों का जनता में ग्रत्यधिक प्रचार था वहीं ग्रीर भी ग्रनेक कारण थे, उनका उल्लेख किया गया है। यहाँ प्रहसन-साहित्य पर भी दृष्टि डाली गयी है। तदुपरान्त पारसी ढंग के नाटकों का विवेचन किया गया है। साथ ही संस्कृत, ग्रंग्रेजी, बंगला, उर्दू ग्रादि भाषाग्रों से ग्रनुदित नाट्य-साहित्य की समीक्षा भी की गयी है।

सातवें ग्रध्याय 'कविता' में सर्वप्रथम प्राचीन साहित्यिक सम्पत्ति पर विचार किया गया है। इसके बाद कविता की नयी धारा के जन्म, स्वरूप ग्रौर विशेष-ताग्रों पर प्रकाश डाला गया है। इस कविता पर नवयुग के नवीन ग्रान्दोलनों के ग्रमित प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। नयी कविता की वर्णनात्मक शक्ति एवं सजीवता का वर्णन किया गया है। किन्तु ये नये विचार भी प्राचीन रूपों में ही प्रस्तुत किये गये। लेखक ने नयी रचना-विधि के ग्रभाव के कारणों का भी उल्लेख किया है।

अन्त में उपसंहार के रूप में श्रालोच्य-काल का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसे प्राचीनता का त्यागी बतलाया गया है। काव्य-प्रवृत्तियों के विवेचन के साथ भविष्य की श्रोर भी संकेत है।

परिशिष्ट में कविता की पुरानी धारा का विवेचन है।

## १४. स्राधुनिक काव्यधारा

#### [१६४० ई०]

पण्डित केसरी नारायण शुक्ल का गवेषणात्मक प्रबन्ध 'ग्राधुनिक काव्य-धारा' सन् १९४० ई० में हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, द्वारा डी० लिट्० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुम्रा । इस ग्रन्थ का प्रथम प्रकाशन सन् १९४३ ई० में (सरस्वती मन्दिर, जतनबर, बनारस, से) हुम्रा । म्रब तक इसकी तीन म्रावृत्तियाँ हो चुकी हैं। मूल प्रबन्ध मंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया था। प्रकाशित ग्रन्थ उसी का रूपान्तर है।

यह प्रन्थ तीन खण्डों में विभाजित है—प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान ग्रीर तृतीय उत्थान । ग्रारम्भ में उपक्रम ग्रीर ग्रन्त में उपसंहार की योजना की गयी है। उपक्रम में शुक्लजी ने ग्राधुनिक काव्य की वृद्धिमती व्यापकता, उसकी महत्ता ग्रीर उसके सांस्कृतिक ग्रध्ययन की ग्रावश्यकता की ग्रीर संकेत किया है। उसके उत्तर भाग में ग्राधुनिक काव्य की भूमिका के रूप में रीति-कालीन काव्यधारा की प्रवृत्तियों का दिख्दर्शन है।

प्रत्य के प्रथम खण्ड में भारतेन्दु-युग का अनुशीलन है। तत्कालीन राजनैतिक चेतना, आर्थिक स्थिति, देशभिवत की भावना, सामाजिक परिस्थिति
और धार्मिक अवस्था का निरूपण करके विषय, भाषा-शैली, छन्द आदि की
दृष्टि से भारतेन्दु की कविता का अध्ययन किया गया है। दितीय खण्ड में
आधुनिक हिन्दी-कविता के द्वितीय उत्थान (द्विवेदी-युग) की समीक्षा है। इस
खण्ड में तत्कालीन भाषा, छन्द, पदावली आदि की समस्याओं और आवस्यकताओं पर विचार करके उस युग की सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय और
प्राक्तिक कविता की विस्तृत विवेचना की गयी है। तृतीय खण्ड में द्विवेदीउत्तर युग की हिन्दी-कविता का अनुशीलन है। आरम्भ में वर्तमान काव्य की
स्वच्छन्दतावादी, यथार्थवादी और अभिव्यंजनावादी प्रवृत्तियों तथा कवियों की
काव्य-प्रक्रिया-सम्बन्धी विशेषताओं का संक्षिप्त विश्लेषण करके इस युग की
रहस्यवादी, राष्ट्रीय, प्रेम-विषयक एवं प्रकृति-निरूपक कविताओं की व्यापक
समालोचना की गयी है। उपसंहार में विषय, भाषा, छन्द, काव्यरूप और
सौन्दर्य की दृष्टियों से आधुनिक हिन्दी-कितता का मूल्यांकन किया गया है।

शुक्लजी का यह ग्रन्थ श्राधुनिक हिन्दी-काव्य की प्रवृत्तियों की प्रगति और विकास पर प्रस्तुत किया गया पहला शोध-प्रबन्ध है। इसमें एकान्विति श्रीर

धारावाहिकता का विशेष ध्यान रखा गया है। जीवन की विभिन्न धाराग्रों के ग्रमुरूप, सांस्कृतिक दृष्टि से, ग्राधुनिक कविता का परिशीलन इस प्रबन्ध की विशेषता है।

# १५. हिन्दी-साहित्य (संवत् ७५०-१७५०) का श्रालोचनात्मक इतिहास

[१६४० ई०]

श्री रामकुमार कर्मा का प्रबन्ध 'हिन्दी-साहित्य (सं० ७५०-१७५० वि० का ग्रालोचनात्मक इतिहास' सन् १६४० ई० में नागपुर विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। रामनारायण लाल, इलाहाबाद, ने इसका पहला संस्करण १६३८ ई० में प्रकाशित किया। ग्रब तक इसके चार संस्करण निकल चुके हैं। यह प्रबन्ध मुद्रित रूप में ही उपाधि के लिए प्रस्तुत किया गया था।

यह प्रबन्ध सात प्रकरणों में विभन्त है। ग्रारम्भ में हिन्दी के विविध इतिहास-प्रन्थों का परिचय दिया गया है। तदनन्तर हिन्दी-साहित्य की भाषा के विकास का सिंहावलोकन है। पहला प्रकरण 'सिन्ध-काल' है, जिसमें सिद्ध ग्रीर जैन-साहित्य का ग्रमुशीलन किया गया है। सिद्ध-युग के ग्रमेक सिद्ध किवयों का परिचय देते हुए सिद्ध-साहित्य के वर्ण्य विषय का विवेचन किया गया है। तदुपरान्त भाषा, रस ग्रीर छन्द की दृष्टियों से इस साहित्य की समीक्षा की गयी है। इस साहित्य की विशेषताग्रों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार जैन-साहित्य का परिशीलन भी हुग्रा है। दूसरे प्रकरण 'चारण-काल में डिंगल-साहित्य का विवेचन किया गया है। ग्रध्येता ने वर्ण्य विषय, भाषा, रस, छन्द तथा ग्रन्य विशेषताग्रों का ग्रध्ययन करते हुए डिंगल-साहित्य के हास पर भी विचार किया है।

तीसरा प्रकरण 'भिवतकाल की म्रनुक्रमणिका' है। इसमें भिवतकाल की मिन्स का मिन्स मिन्स का मिन्स का मिन्स मिन्स मिन्स का मिन्स मिन्स मिन्स का मिन्स मिनस मिन्स मिनस मिन्स मिन

दार्शनिक पृष्ठभूमि स्पष्ट करने के लिए विभिन्न दार्शनिकों (ग्राचार्यो) एवं उनके सिद्धान्तों की चर्चा भी की गयी है।

चौथे प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय 'सन्त-काव्य' है। इसमें सन्त-काव्य की अनेक कृतियों और कृतिकारों (विशेष रूप से कबीर) के परिचय के बाद वर्ण्य-विषय, भाषा, रस, छन्द, तथा अन्य विशेषताओं की दृष्टि से सन्त-काव्य का सिहावलोकन किया गया है। पाँचवें अध्याय 'प्रेम-काव्य' में पहले सूफी धर्म के चिश्ती, सुहरावर्दी तथा कादरी सम्प्रदायों के प्रारम्भिक इतिहास का दिग्दर्शन कराया गया है। तदुपरान्त प्रेम-काव्य की रचनाओं और कवियों का (विशेष रूप से जायसी का) विवरण देते हुए, प्रेम-काव्य का अध्ययन किया गया है।

छठा प्रकरण 'राम-काव्य' है। इस अध्याय में किये गये विवेचन का अधि-कांश भाग गोस्वामी तुलसीदास से सम्बद्ध है। तुलसी के पूर्ववर्ती रामभक्त किव भगवत और चन्द से लेकर परवर्ती किवियों मैथिलीशरण गुप्त और बलदेवप्रसाद मिश्र तक की कृतियों का अनुशीलन करते हुए राम-काव्य का ऐतिहासिक विवेचन किया गया है। सातवें प्रकरण में अध्येता ने कृष्ण-काव्य का इतिहास लिखा है। इसमें कृष्ण-काव्य के प्रारम्भिक किव जयदेव से प्रसृत होने वाली कृष्ण-काव्य-धारा के अध्येतव्य कियों का अनुशीलन किया गया है। अध्याय के अन्त में कृष्ण-काव्य का सिहावलोकन है। अन्त में धार्मिक काल के हास पर भी संक्षेप में विचार किया गया है।

## १६. मिलक मुहम्मद जायसी की श्रवधी के विशिष्ट सन्दर्भ में सोलहवीं शती की हिन्दी का भाषावैज्ञानिक श्रध्ययन

#### [ 3680 套0]

श्री लक्ष्मीघर को सन् १६४० ई० में लन्दन विश्वविद्यालय से पी-एच० ही० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके शोधकार्य का विषय था 'ए लिग्विस्टिक स्टडी ऑफ़ दि सिक्सटीन्थ सेन्चुरी हिन्दी विद् ए स्पेशल रेफ़रेन्स दु मिलक मुहस्मद जायसी की ग्रवधी के विशिष्ट सन्दर्भ में सोलहवीं शती की हिन्दी का भाषावैज्ञानिक ग्रध्ययन)। सन् १६४६ में लन्दन विश्वविद्यालय ने इस ग्रन्थ का प्रकाशन निम्नांकित नाम से किया

'ए लिग्विस्टिक ऐन्ड कम्पेरेटिव स्टडी ग्रॉफ़ दि सिक्सटीन्थ सेन्चुरी हिन्दी विद् स्पेशल रेफ़रेन्स टु मलिक मुहम्मद जायसी'ज एपिक प्वोयम् पद्मावत'।

## १७. बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिन्दी-साहित्य के विकास का ग्रध्ययन

[१६४१ ई०]

श्री श्रीकृष्णलाल को 'बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिन्दी-साहित्य के विकास का ग्रध्ययन' प्रस्तुत करने पर सन् १६४१ ई० में प्रयाग विश्वनिद्यालय से डी० फ़िल० की उपाधि प्राप्त हुई। मूल प्रबन्ध ग्रंग्रेजी में लिखा गया था। उसका हिन्दी रूपान्तर (किंचित् परिवर्तन ग्रीर परिवर्द्धन के साथ) 'ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास (१६००-१६२५ ई०)' के नाम से हिन्दी-परिषद्, विश्वविद्यालय, प्रयाग, द्वारा सन् १६४२ ई० में प्रकाशित हुग्रा। ग्रब तक इसके कई संस्करण निकल चुके हैं।

इस ग्रन्थ में सात श्रध्याय हैं। पहले श्रध्याय में श्रालोच्यकालीन साहित्य की भूमिका के रूप में उसकी साहित्यिक विशेषताश्रों, परिवर्तन के कारणों तथा उसकी प्रक्रिया का श्रध्ययन किया गया है। दूसरे श्रध्ययन में किवता की समीक्षा है। श्रध्याय के श्रारम्भ में रूढ़िगत परम्परा श्रौर उसके सीमित दृष्टिकोण के प्रति स्वच्छन्दवाद के विरोध एवं स्वच्छन्दवादी श्रान्दोलन के दार्शनिक, कलात्मक तथा साहित्यिक पक्षों का उद्घाटन है। तत्पश्चात् विषय श्रौर उपादान की दृष्टि से श्राधुनिक किवता की विवेचना की गयी है—मानव (ईश्वरावतार, देवी, देवता, महावीर श्रौर सामान्य मानवता), प्रेम, प्रकृति, राष्ट्र तथा श्रन्य विषय। श्रध्याय के उत्तरार्थ में काव्यरूपों (मुक्तक, प्रवन्ध, गीतिकाव्य, नाटककाव्य तथा गीत), छन्दोविधान, भाषा-शैली श्रादि की समालोचना है। तीसरे श्रध्याय में तत्कालीन हिन्दी-गद्य की ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि का संक्षिप्त निरूपण करके उसके शब्द-मंडार, उसकी जातीय शैली एवं गद्यलेखकों की व्यक्तिगत शैलियों का विवेचन है। चौथे श्रध्याय में ग्राधुनिक नाटक की पूर्ववर्ती स्थिति का सिहावलोकन करके नाटक के कलारूप के विकास, नाटकीय विधानों में परिवर्तन, कथानक श्रौर चरित्र, तथा पाँच वर्गों के

स्रान्तर्गत (रोमांचकारी, पौराणिक, ऐतिहासिक, सामयिक, उपादान-विषयक ग्रौर प्रतीकवादी) नाटकों का अनुशीलन किया गया है। पाँचवें अध्याय में उपन्यासकला का सैद्धान्तिक विवेचन करके उस काल के (कथाप्रधान, चरित्रप्रधान ग्रौर भावप्रधान) हिन्दी-उपन्यासों की समीक्षा की गयी है। छठे ग्रध्याय में कहानी के ग्रारम्भ, विकास, वर्गीकरण, शैलियों ग्रादि का ग्रध्ययन है। सातवें ग्रध्याय में निबन्ध-साहित्य, ग्रौर सैद्धान्तिक, व्यावहारिक तथा गवेपणात्मक समालोचना की समालोचना है। उपसंहार में बीसवीं शती के प्रथम पचीस वर्षों में निर्मित हिन्दी के विविधविषयक साहित्य की इयत्ता ग्रौर इदृक्ता का मूल्यांकन है।

श्रीकृष्णलाल जी का यह प्रबन्ध प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा श्रायोजित आधुनिक हिन्दी-साहित्य के विकास के कमबद्ध श्रध्ययन का दूसरा ग्रन्थ है। यही एक गवेषणात्मक प्रबन्ध है जिसमें बीसवीं शती के प्रथम चरण के हिन्दी-साहित्य का ऐतिहासिक श्रनुशीलन प्रस्तुत किया गया है।

## १८. छन्दःशास्त्र को हिन्दी-कवियों की देन

[१६४२ ई०]

(स्व०) श्री जानकीनाथ सिंह 'मनोज' का शोध-प्रबन्ध 'छन्द:शास्त्र को हिन्दी-किवयों की देन' सन् १६४२ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। यह प्रबन्ध अभी तक प्रकाश में नहीं आया।

इस ग्रन्थ में पाँच अध्याय हैं। पहले अध्याय में संस्कृत, प्राकृत और अप-अंश के छन्दःशास्त्र-विषयक ग्रन्थों का विवेचन किया गया है—विशेषकर उन ग्रन्थों का जो हिन्दी छन्दःशास्त्र के आधार हैं। दूसरे श्रध्याय में हिन्दी-छन्दः-शास्त्र के उपलब्ध ग्रन्थों का विवरण और तत्सम्बन्धो साहित्य की सामान्य परीक्षा की गयी है। तीसरे श्रध्याय में छन्द के दृष्टि-बिन्दु से हिन्दी के महत्त्व-पूर्ण किवयों की कृतियों का पर्यालोचन किया गया है, प्रतिपाद्य विषय, रस और अलंकार के साथ छन्दों के सम्बन्ध की विवेचना की गयी है, हिन्दी-किवयों को मौलिक रीति का श्रध्ययन किया गया है और काव्य में हिन्दी-किवयों द्वारा प्रयुक्त नये छन्दों की सूची दे दी गयी है। चौथे ग्रध्याय में छन्दों का वर्गीकरण किया गया है और छन्दःशास्त्र पर ग्रन्थ लिखने वाले हिन्दी-लेखकों द्वारा उपस्थापित नये छन्दों की खोज की गयी है। पाँचवें ग्रध्याय में हिन्दी के सवैया छन्द का विश्लेषण किया गया है ग्रीर ग्रन्त में बीसवीं शती की कविता की मुख्य प्रवृत्तियों ग्रीर उसके ग्रध्ययक के ग्राधार पर निष्कर्षों की स्थापना की गयी है।

## १९. मनोविज्ञान के प्रकाश में रस-सिद्धान्त का समालोचनात्मक श्रध्ययन

## [१६४३ ई०]

श्री छैल बिहारी गुप्त 'राकेश' को उनके शोध-प्रबन्ध 'साइकॉलॉजिकल स्टडीज इन रस' (मनोविज्ञान के प्रकाश में रस-सिद्धान्त का समालोचनात्मक ग्रध्ययन) पर सन् १६४३ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फ़िल० की उपाधि प्राप्त हुई। ग्रंग्रेजी में लिखित ग्रन्थ 'साइकॉलॉजिकल स्टडीज इन रस' के नाम से ही सन् १६५० ई० में प्रकाशित हुग्रा। इसका प्रकाशन, लेखक की ग्रोर से, श्रीमती तारावती गुप्त (द्वारा बाबू लक्ष्मीनारायण ग्रग्रवाल, मार्निसह गेट, ग्रलीगढ़) ने किया।

यह ग्रन्थ दो खंडों में विभक्त है। पहले खंड में ग्रास्वादरूप रस का विवे-चन है। इस खंड में चार ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में भरत से लेकर रामचन्द्र गुक्ल तक बीस भारतीय काव्यशास्त्रियों के काव्य-लक्षण ग्रौर ग्ररस्तू से लेकर रामचन्द्र श्रीवास्तव तक तीस पाश्चात्य विचारधारा के समीक्षा-शास्त्रियों की काव्य-परिभाषाएँ देकर काव्य-लक्षण का ग्रध्ययन किया गया है।

दूसरे अध्याय का विवेच्य विषय है प्रत्यक्षानुभूति और काव्यरसास्वादन। पहले अध्याय में काव्य के स्वरूप पर विस्तारपूर्वक विचार करके लेखक ने इस अध्याय में काव्य के प्रत्यक्ष और उसके रसास्वादन के रहस्यों के अनुसंधान का प्रयास किया है। संस्कृत में रसास्वाद-विवेचन के प्रसिद्ध आचार्यों भट्ट लोल्लट, श्रीशंकुक, भट्ट नायक और अभिनवगुप्त के रस-सिद्धान्तों का विवेचन करके अपने रसास्वाद-विषयक सिद्धान्त की स्थापना की है। लेखक का अभिम्यत है कि जहाँ तक काव्य का सम्बन्ध है 'स्चि' और 'आस्वाद' एक-दूसरे के

पर्याय हैं। जब रुचि सिक्तिय रूप धारण कर लेती है तब उसे श्रास्वाद कहते हैं। श्रास्वाद रुचि की श्रिभिव्यिवत के श्रितिरिक्त और कुछ नहीं है। श्रतएव यदि कोई काव्यकृति हमें रुचिकर प्रतीत होती है तो हम उसका रसास्वादन भी करते हैं। क्यों कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट प्रकार की रचना में रुचि रखता है—इसका उत्तर उस व्यक्तिविशेष के वंश-परम्परा-प्राप्त गुणों श्रीर वाता-वरण के श्राधार पर दिया जा सकता है।

तीसरे श्रध्याय में काव्य-रसास्वादन के श्रंगभूत मनोभावों का वर्गीकरण श्रौर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। समस्त मनोभाव छः वर्गों में रखे गये हैं—सिम्पैथेटिक, ऐन्टिपैथेटिक, रिकलेक्शनल, क्यूरियाँसिटी, रिफ्लेक्शनल श्रौर किटिकल। लेखक की मान्यता है कि काव्य-रसास्वाद उपर्युक्त छः प्रकार के भावों का ही परिणाम है, वह उनसे भिन्न कुछ नहीं है। उसे श्रलौकिक श्रनिवंचनीय श्रथवा परप्रत्यक्षगम्य श्रादि कहना श्रयथार्थ है। चौथे श्रध्याय में काव्य-रसास्वाद के कारणभूत तत्त्वों—श्रास्वादित काव्य, वातावरण श्रौर श्रास्वाद-कर्ता—का श्रनुशीलन किया गया है।

प्रत्थ के दूसरे खण्ड में भी चार ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में फीलिंग, एमोशन और सेन्टिमेन्ट का विवेचन है। दूसरे में स्थायी ग्रौर संचारी भावों की व्याख्या है। तीसरे ग्रध्याय में विभावों ग्रौर ग्रमुभावों का ग्रध्ययन है। चौथे ग्रध्याय में भावों ग्रौर रसादि का वर्गीकरण किया गया है। प्रबन्ध के ग्रन्त में रसदोष पर चार पृष्ठों का एक संक्षिप्त परिशिष्ट भी जोड़ दिया गया है।

## २०. प्रसाद के नाटकों का ज्ञास्त्रीय ग्रध्ययन

## [१९४३ ई०]

श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का प्रबन्ध 'प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय श्रध्ययन' सन् १६४३ ई० में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा डी० लिट्० की उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया। सरस्वती मन्दिर, जतनबर, बनारस, ने इसका प्रकाशन सं० २००० वि० में किया। इस ग्रन्थ की श्रनेक श्रावृत्तियाँ निकल चुकी हैं।

प्रस्तुत प्रनन्ध में भ्राठ भ्रष्ट्याय हैं। सबसे पहले प्रसाद की नाट्य-कृतियों का काल-कम दिया गया है। पहला भ्रष्ट्याय 'एकांकी रूपक' है। श्रष्ट्येता का मत है कि यह प्रसाद का परीक्षा-काल था। इस काल में नाटक-सृजन का उनका म्रिभिप्राय यही था कि स्थिर होकर कौनसा ढंग पकड़ना चाहिए। इसके बाद 'सज्जन', 'प्रायश्चित्त', 'कल्याणी-परिणय' भ्रौर 'करुणालय' का शास्त्रीय म्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

दूसरे श्रध्याय में पहले 'राज्यश्री' के इतिहास का विवेचन है। इसके बाद राज्यश्री के चित्र पर प्रकाश डाला गया है। तदुपरान्त 'राज्यश्री' के नवीन संस्करण का प्राचीन संस्करण से तुलनात्मक श्रध्ययन है। श्रनुसन्धाता का विचार है कि नाटक का चतुर्थ श्रंक श्रनावश्यक है। 'राज्यश्री' की रचना-पद्धति पर भी विचार किया गया है। हर्षवर्द्धन, शान्तिदेव, सुरमा तथा श्रन्य पात्रों के चरित्र-चित्रण का श्रध्ययन किया गया है।

तीसरे प्रध्याय में 'ग्रजातशत्रु' का अनुशीलन है। ग्रध्याय के ग्रारम्भ में 'ग्रजातशत्रु' के ऐतिहासिक इतिवृत्त का विवेचन है। तदनन्तर नाटक के ऐतिहासिक श्राधार का संक्षिप्त निर्देश करके उसके कथानक, कार्यावस्थाओं, चिरत्र-चित्रण, विदूषक और अन्तर्द्वन्द्व का ग्रध्ययन किया गया है। चिरत्र-चित्रण के अन्तर्गत अजातशत्रु, बिबसार, विरुद्धक, मिल्लिका, मागन्धी, छलना और शक्तिमती के चरित्रांकन का अनुशीलन है। ग्रन्त में नाटक के नायक भीर नामकरण तथा रस पर विचार किया गया है।

चौथे अध्याय का आलोच्य 'स्कन्दगुप्त' है। इस अध्याय में भी पहले ऐति-हासिक कथावस्तु का अध्ययन है। 'साधारण परिचय' के अन्तर्गत अध्येता ने अपना मत व्यक्त किया है कि रचना-पद्धित और नाटकीय गुण के विचार से 'स्कन्दगुप्त' प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक है। तत्पश्चात् वस्तुतत्त्व, कार्यावस्थाओं, अर्थप्रकृतियों, सन्धियों, चरित्र-चित्रण (स्कन्दगुप्त, देवसेना, पर्णदत्त, बन्धुवर्मा, जयमाला, विजया, शर्वनाग, अनन्तदेवी तथा अन्य पात्र,), रस आदि का विवेचन करते हुए नाटक की विशेषता (भारतीय एवं पाश्चात्य शैली का समन्वय) का प्रतिपादन किया गया है।

पाँचवाँ अध्याय 'चन्द्रगुप्त' है। पहले नाटक के ऐतिहासिक आधार का अध्ययन है। इसके बाद कथानक, सांविधानिक सौंध्ठव और काल-विस्तार, अंक और दृश्य, आरम्भ और फलप्राप्ति, कार्य की अवस्थाएँ अर्थप्रकृतियाँ और सिन्ध्याँ शीर्षकों के अन्तर्गत नाटक की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। तदनन्तर नाटक के नायक पर विचार करते हुए अनुशीलक ने चन्द्रगुप्त को ही नायक माना है। चाणक्य, चन्द्रगुप्त, सिहरण, अलका, सुवासिनी, कल्याणी, कार्नेलिया और मालविका तथा अन्य पात्रों के चरित्र-चित्रण पर विचार किया गया है। अन्त में नाटक के रस, कथोपकथन, देशकाल तथा राष्ट्र-भावना का अध्ययन है।

छठा ग्रध्याय 'घ्रुवस्वामिनी' है। ऐतिहासिक वस्तु, कथा, वस्तुतत्त्व, ग्रंक ग्रीर दृश्य, ग्रारम्भ, कार्य-ज्यापार की तीवता ग्रीर फलप्राप्ति, कार्य की ग्रवस्थाएँ, चरित्रांकन (कोमा, रामगुप्त, शिखरस्वामी, चन्द्रगुप्त, घ्रुवस्वामिनी ग्रादि), संवाद ग्रादि का विवेचन करते हुए नाटक की विशेषताग्रों, पढित की नवीनता, ग्रभिनयात्मकता तथा समस्या (नारी-समस्या)-युक्तता पर प्रकाश डाला गया है। ग्रन्त में नाटकगत रस का ग्रध्ययन किया गया है।

सातवें ग्रध्याय 'ग्रन्य रूपक' में 'एक घूँट', 'विशाख', 'कामना' तथा 'जन-मेजय का नागयज्ञ' का (इतिहास, चरित्रांकन, देशकाल ग्रादि की दृष्टि से) शास्त्रीय ग्रध्ययन किया गया है।

आठवाँ अध्याय उपसंहार के रूप में लिखा गया है। इस अध्याय में कथानक, पात्र, संवाद, रस, देशकाल, गान, अभिनेयता, भाषा-शैली, आधुनिकता, दार्शनिक विचारधारा, तथा भारतीय एवं पाश्चात्य शैली की दृष्टि से प्रसाद की नाट्य-कला का व्यापक अध्ययन किया गया है।

#### २१. बिहारी भाषाग्रों की उत्पत्ति ग्रौर विकास

#### [१९४३ ई०]

श्री निलनी मोहन सान्याल को उनके प्रबन्ध 'बिहारी भाषाश्रों की उत्पत्ति श्रीर विकास' पर सन् १६४३ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय से डी० फ़िल० की उपाधि प्राप्त हुई।

## २२. वल्लभ-सम्प्रदाय के ग्रष्टछाप किवयों (विशेषकर परमानन्ददास ग्रौर नन्ददास ) का ग्रध्ययन

[१६४४ ई०]

श्री दीनदयालु गुप्त को उनके प्रबन्ध 'वल्लभ सम्प्रदाय के ऋष्टछाप किवयों (विशेषक्रर परमानन्ददास ग्रौर नन्ददास) का ग्रध्ययन' पर प्रयाग विश्व-विद्यालय ने सन् १६४४ ई० में डी० लिट्० की उपाधि प्रदान की । इस प्रबन्ध का प्रकाशन हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग, से सं० २००४ में हुआ।

प्रस्तुत प्रबन्ध दो भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में चार और द्वितीय भाग में तीन ग्रध्याय हैं। पहला ग्रध्याय पृष्ठभूमि के रूप में लिखा गया है। इस ग्रध्याय में सबसे पहले ग्रष्टछाप-काव्य की जन्मस्थली ब्रजभूमि का भौगो-लिक परिचय दिया गया है। इसके बाद तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक ग्रवस्थाग्रों का विवरण देते हुए ग्रष्टछाप-काव्य की पृष्ठभूमि निर्दिष्ट की गयी है। तदनन्तर विष्णुस्वामी, निम्बार्क, माध्व, चैतन्य, राधावल्लभीय, हरिदासी, वल्लभ ग्रादि सम्प्रदायों एवं उनके ग्राचार्यों (मुख्य रूप से वल्लभ-सम्प्रदाय के प्रसारकों) का संक्षिप्त परिचय दिया गया है।

दूसरे ग्रध्याय 'ग्रध्ययन के सूत्र' में ग्रष्टछाप-कियों की जीवनी तथा रचनाओं के ग्रध्ययन की ग्राधारभूत सामग्री ग्रौर ग्रष्टछाप-काव्य में किवयों की जीवनी तथा रचना के ग्रात्मिविषयक उल्लेख पर विचार किया गया है। इसके बाद प्राचीन बाह्य ग्राधार के रूप में किवयों की जीवनी से सम्बद्ध साहित्य तथा इतिहास-ग्रन्थों ग्रौर जन-श्रुतियों का ग्रनुशीलन किया गया है। ग्राधुनिक बाह्य ग्राधारों की प्रामाणिकता एवं महत्ता संदिग्ध है, फिर भी गौण सामग्री के रूप में उसकी भी उपयोगिता है। ग्रतएव उस सामग्री का भी ग्रपेक्षित ग्रध्ययन किया गया है।

तीसरा श्रध्याय श्रष्टछाप किवयों के जीवन-चरित से सम्बद्ध है। इस अध्याय में गुप्तजी ने श्रत्यन्त श्रध्यवसायपूर्वक सूरदास, परमानन्ददास, कुम्भन-दास, कृष्णदास, नन्ददास, चतुर्भु जदास, गोविन्दस्वामी तथा छीतस्वामी की जीवन-वृत्त-विषयक उपलब्ध समस्त सामग्री का गवेषणापूर्ण श्रध्ययन करके उनका प्रामाणिक जीवनवृत्त प्रस्तुत किया है।

चतुर्थं अध्याय में अष्टछाप कवियों के ग्रन्थों का निर्धारण किया गया है। अष्टछाप के इन कवियों के नाम पर अनेक पुस्तकों प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ रचनाएँ तो इनके द्वारा लिखी ही नहीं गयीं और कुछ अनुपलब्ध हैं। इस अध्याय में अष्टछाप-कवियों के ग्रन्थों की प्रामाणिक परीक्षा करते हुए उनका निर्णय किया गया है।

पाँचवें अध्याय में अष्टछाप किवयों के दार्शनिक विचारों का उपस्थापन किया गया है। इस अध्याय में सबसे पहले शुद्धाद्व तब्रह्मवाद अथवा पुष्टिमार्ग का परिचय दिया गया है। इसके उपरान्त ब्रह्म, जीव, जगत् का स्वरूप, माया, मोक्ष, गोलोक, गोकुल अथवा वृन्दावन (निजधाम), रास तथा गोपी आदि शीर्षकों के अन्तर्गत सम्प्रदाय के मुख्य सिद्धान्त प्रस्तुत करके अष्टछाप के किवयों के दार्शनिक विचारों की विवेचना की गयी है।

छठा ग्रध्याय 'भिक्त' का है। इस ग्रध्याय में पहले वल्लभाचार्यजी की -पुष्टि-भिक्त पर विचार किया गया है। तत्पश्चात् श्री विद्वलनाथ के समय में वल्लभ-सम्प्रदाय की भिक्त का ग्रध्ययन किया गया है, तब ग्रष्टछाप-भिक्त का विस्तृत निरूपण किया गया है। इसके बाद भिक्तरस का शास्त्रीय विवेचन किया गया है। भिक्त के विविध भावों (भिक्त के प्रकारों) की विवेचना की गयी है। इसी ग्रध्याय में विस्तार से ग्रष्टछाप के कियों की भिक्त का श्रनु-शीलन नारदभितत्सूत्र के प्रकाश में किया गया है। श्रन्त में ग्रष्टछाप-भिक्त की श्रन्य विशेषताश्रों का श्रनुसन्धान किया गया है।

सातवें अध्याय में परमानन्ददास श्रीर नन्ददास के काव्य-प्रयास की (काव्य-कौशल, भाषा-शैली श्रीर छन्द श्रादि की दृष्टि से) विशय समीक्षा की गयी है। परिशिष्ट में सोरों में प्राप्त नन्ददास की जीवनवृत्त-विषयक सामग्री भी संक-लित कर दी गयी है।

#### २३. मेथिली भाषा की रूपरचना

[१६४४ ई०]

श्री सुभद्र भा का प्रबन्ध 'मैथिली भाषा की रूपरचना' सन् १६४४ ई० में पटना विश्वविद्यालय की डी० लिट्० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ।

इस प्रवन्ध में सोलह अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में प्रस्तावना है। इसमें मैखिली और उसके नाम, क्षेत्र, सीमा, उपबोलियाँ तथा उनके क्षेत्र, विशेषताएँ, कतिपय आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के साथ मैथिली की तुलना, उनमें मैथिली के स्थान, मैथिली के उद्भव, महत्त्व, बोलने वालों की संख्या, मैथिली साहित्य, मध्ययन की सामग्री, मैथिली के विकास के तीन कालों, मैथिली की लिपि, प्रस्तुत मध्ययन की सीमाग्रों म्रादि पर प्रकाश डाला गया है। इस मध्याय के दो परिशिष्टों में मैथिली की विभिन्न उपवोलियों के उद्धरण एवं बंगला भौर मैथिली लिपि की तुलासारणी भी दे दी गयी है। दूसरे यध्याय में स्वरों, तीसरे मध्याय में व्यंजनों, चौथे अध्याय में उपसर्ग-प्रत्ययों, पाँचवे अध्याय में संज्ञाओं के रूपों, छठे अध्याय में विशेषणों, सातवें अध्याय में संख्यावाचक विशेषणों, आठवें अध्याय में सर्वनामों, नवें अध्याय में कियार्वे अध्याय में कियार्वे विशेषणों, ग्यारहवें अध्याय में संयोजक अध्यायों और बारहवें अध्याय में विसमयादिबोधक अध्यायों का अध्यायन किया गया है।

तेरहवें ग्रध्याय में दित्तकों (संज्ञाग्रों, विशेषणों, सर्वनामों, कियाग्रों, किया-विशेषणों, संख्यावाचक विशेषणों, विस्मयादिवोधक ग्रव्ययों, प्रतिध्विन शब्दों तथा समस्त शब्दों ग्रौर वाक्यों) का ग्रनुशीलन है। चौदहवें ग्रध्याय में बलात्मक रूपों की मीमांसा है। पन्द्रहवें ग्रध्याय में कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, ग्रपा-दान, सम्बन्ध ग्रधिकरण, सामानाधिकरण्य, किया, धातुसाधित विशेषण, शब्द-कम, ग्रन्वय, वाक्यांश, मुहावरा ग्रादि शीर्षकों के ग्रन्तर्गत वाक्य-विज्ञान की दृष्टि से मैथिली की समीक्षा की गयी है।

सोलहवें ग्रध्याय में ग्रथंविज्ञान की दृष्टि से मैथिली का श्रमुशीलन प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रध्याय के प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार हैं—विशिष्टीकरण, भेदीकरण, ग्रथंपिकर्ष, ग्रथंतिकर्ष, मूर्तीकरण ग्रौर ग्रमूर्तीकरण, ग्रथं-संकोच, ग्रथं-विस्तार, रूपक, ग्रवंकार्यता, समस्त संज्ञाएँ, नामकरण, शब्दों के प्रयोग में शिथिलता ग्रादि। ग्रन्त में मैथिली के उन शब्दों की एक सूची भी दे दी गयी है जिनमें ग्रथं-परिवर्तन हुन्ना है।

### २४. बिहार के सन्तकवि दरियासाहब

#### [१६४४ ई०]

श्री धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी को 'बिहार के सन्तकवि दिरयासाहब' का अध्ययन प्रस्तुत करने पर पटना विश्वविद्यालय ने सन् १६४४ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। उनका यह प्रबन्ध 'सन्तकवि दिरया: एक अनुशीलन' के नाम से सन् १६५४ ई० में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, सम्मेलन भवन, पटना-३ से प्रकाशित हुआ।

यह प्रबन्ध पाँच खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में चार परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में दिरयासाहब का जीवनचरित दिया गया है। द्वितीय परिच्छेद में मध्यकालीन सुधारकों में दिरयासाहब का स्थान निर्धारित किया गया है। तृतीय परिच्छेद में दिरयापंथ की व्यापकता, सदस्यता, रीति-रस्म, मठों ग्रादि का वर्णन है। चतुर्थ परिच्छेद में दिरयासाहब की रचनाग्रों का संक्षिप्त परिच्चय है।

दर्शन श्रीर श्रध्यात्म-विषयक द्वितीय खण्ड में श्रठारह परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में संतमत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्पष्ट की गयी है। द्वितीय परिच्छेद में दरियासाहब के अनुसार सत्पृष्य के नाम, नाममहिमा, निर्गृण और निर्गुण-रूप, विभृतियाँ, सर्वेच्यापकता, मूर्तिपूजा की निन्दा, जगत् की अनेकता में सत्पुरुष की एकता, ईश्वर-ग्रंश श्रात्मा, श्रद्वैतवाद श्रादि का निरूपण है। ततीय परिच्छेद में जीव का, चतुर्थ परिच्छेद में क्षरीर का, पंचम परिच्छेद में पुनर्जन्म भौर कर्मसिद्धान्त का, षष्ठ परिच्छेद में मुक्ति का, सप्तम परिच्छेद में स्वर्ग ग्रीर नरक का, ग्रब्टम परिच्छेद में पिपीलकयोग ग्रीर विहंगमयोग का, नवम परिच्छेद में दिव्य दृष्टि का, दशम परिच्छेद में सृष्टि-विज्ञान का, एका-दश परिच्छेद में माया का, द्वादश परिच्छेद में ज्ञान और भिकत का, त्रयोदश परिच्छेद में सत्पुरुष भ्रौर गुरु के प्रति प्रेम का विवेचन है। चतुर्दश परिच्छेद में दरियापंथ के श्रनुसार श्रात्मानुशासन के मुख्य नियमों (सत्यवादिता, निष्क-पटता, मद्यादिपरिहार, ग्रहिंसा, इन्द्रियनिरोध, निरहंकारता, स्वयमारोपित निर्थनता) की व्याख्या है। पंचदश परिच्छेद में मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा, जातपाँत श्रीर साम्प्रदायिकता, वेद श्रीर कुरान, 'भेख' श्रीर 'कर्मकांड', तथाकथित योग श्रादि से सम्बन्ध रखने वाले ग्रन्धविश्वासों, दुराग्रहों, निरर्थंक रीति-रस्मों के विरोघी (दरियासाहब के) विचारों की चर्चा है। षोडश परिच्छेद में संत ग्रीर

सत्संग, सप्तदश परिच्छेद में सद्गुरु श्रीर शब्द तथा श्रष्टादश में स्वरोदय की (दिरयासाहब के श्रनुसार) श्रध्ययन है।

तृतीय खण्ड में तीन परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में कबीर स्रौर दरिया का तुलनात्मक दिग्दर्शन है। द्वितीय परिच्छेद में तुलसीदास स्रौर दरियासाहब ('रामचरितमानस' ग्रौर 'ज्ञानरत्न') का तुलनात्मक श्रध्ययन है। तृतीय परिच्छेद में कथावस्तु ग्रौर काव्यवस्तु, भावविन्यास (रस, चरित्र-चित्रण, वर्णनात्मक प्रतिभा, कल्पनोत्कर्ष), भाषासौष्ठव ग्रौर रचनाशैली शीर्षकों के ग्रन्तर्गत दरिया साहब के कवित्व की ग्रालोचना है।

चतुर्थं खण्ड के चार परिच्छेदों में दिश्यासाहब की भाषा (वर्णविन्यास, ध्वनि श्रौर ध्वनि-प्रिक्रिया, शब्दावृत्ति एवं वाक्य-विन्यास) का श्रनुशीलन किया गया है। पंचम खण्ड में मूलं ग्रन्थों से उद्धरण भी दे दिये गये हैं।

## २४. सूरदास-जीवनी ग्रौर कृतियों का ग्रध्ययन

[१६४४ ई०]

प्रयाग विश्वविद्यालय ने सन् १६४५ ई० में श्री ब्रजेश्वर वर्मा को उनके अनुसन्धान-प्रत्थ 'सूरदास—जीवनी श्रीर कृतियों का श्रध्ययन' पर उन्हें डी० फिल० की उपाधि प्रदान की। हिन्दी-परिषद्, विश्वविद्यालय, प्रयाग, ने इस प्रत्थ का प्रकाशन किया। इसका दूसरा संस्करण सन् १६५० ई० में प्रकाशित हुआ। दूसरे संस्करण में कुछ श्रध्यायों की सामग्री में थोड़े-बहुत परिवर्द्धनों के साथ कम-परिवर्तन भी किया गया। श्रनेक स्थलों पर तुलनात्मक श्रध्ययन, उद्धरण श्रादि भी जोड़े गये श्रीर इस प्रकार ग्रन्थ को श्रधिक परिपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया।

प्रस्तुत प्रबन्ध में तेरह म्रध्याय हैं। पहले म्रध्याय में सूरदास के जीवनवृत्त (सूरदास के समय, नाम, जाित, वंश, स्थान म्रादि) का संक्षिप्त निरूपण करके सूर-सम्बन्धी भ्रध्ययन की सामग्री (सूरदास की रचनाम्रों, वार्ताम्रों, भक्तमाल, भक्तनामावली म्रादि म्रनेक ग्रन्थों) की परीक्षा की गयी है। दूसरे मध्याय में सूरदास की प्रामाणिक कृतियों—'सूरसागर', 'सूरसागर सारावली', एवं 'साहित्य लहरी'—का म्रालोचनात्मक म्रनुशीलन किया गया है। तीसरे मध्याय

में सामयिक परिस्थितियों पर विचार करके सूरदास की भिक्त की समीक्षा की गयी है। चौथे अध्याय में सूरदास के इब्टदेव, उनके निर्गुण और सगुण रूपों, उनके भक्त-वात्सत्य ग्रादि गुणों, उनकी शक्तिरूपा राधा ग्रादि का विवेचन किया गया है। पाँचवें ग्रध्याय की श्रालोच्य वस्तू सुर का भिवतधर्म है। इसके श्रन्तर्गत भिनत की महत्ता और उसके स्वरूप की विवृति करके भिनत के साधनों श्रीर फल का निरूपण किया गया है। छठे श्रध्याय में सूर के काव्य में श्रभ-व्यक्त भिक्त के पाँच प्रकारों-शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य ग्रौर माधुर्य-की व्याख्या की गयी है। सातवें प्रध्याय के तीन विभागों में सूर के काव्य में विन्यस्त वस्तु का अध्ययन किया गया है। पहले विभाग में स्फुटपद-गत राम-क्रुष्ण-विषयक वस्तु तथा दूसरे विभाग में खण्ड-कथानकों की कथावस्तु की विवे-चना की गयी है। तीसरे विभाग में सूर के काव्य में ग्रंकित कृष्णचरित का व्यापक पर्यवेक्षण है। श्राठवें ग्रध्याय में सुरदास के प्रधान पात्रों (कृष्ण, बल-राम, राधा, यशोदा ग्रौर नन्द)के चरित्र-चित्रण का विश्लेषण है। नवें ग्रध्याय में यशोदा की सखियों, रोहिणी, देवकी, चन्द्रावली ग्रादि स्त्रियों के स्वभाव, बालकों की प्रकृति एवं वस्देव, अक्र, उद्धव ग्रादि पुरुषों के स्वभाव का ग्रध्ययन है। दसवें ग्रध्याय में सूर की भाषानुभृति ग्रीर उनके भाव-चित्रण की समालोचना है। निर्वेद, दास्य, वात्सल्य, सच्य ग्रीर श्रृंगार से सम्बन्ध रखने वाले भावों तथा सूर के काव्य में उनकी रमणीय अभिव्यंजना का अनुशीलन है। ग्यारहवें ग्रध्याय में मानव, प्रकृति श्रौर समाज के विविध रूपों का चित्र श्रंकित करने में सूर ने जिस सौन्दर्यानुभृति श्रौर वर्णन-वैचित्र्य का परिचय दिया है, उसका विश्लेषण किया गया है। बारहवें भ्रघ्याय में सुर की कल्पना-सृष्टि ग्रीर ग्रलंकार-विधान का विवेचन है। ग्रन्तिम ग्रध्याय में उनकी भाषा-शैली श्रीर छन्दोविधान की (विविध दिष्टियों से) श्रालोचना की गयी है।

## २६. भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति ग्रौर विकास [१९४५ ई०]

श्री उदयनारायरा तिवारी को उनके शोध-प्रबन्ध 'भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति श्रीर विकास' पर प्रयाग विश्वविद्यालय से सन् १९४५ ई० में डी॰- लिट्० की उपाधि प्राप्त हुई। मूल प्रबन्ध श्रेंगरेजी में लिखा गया था। उसका

हिन्दी अनुवाद करते समय लेखक ने भोजपुरी-सम्बन्धी नवीनतम गवेषणाग्रों से उपलब्ध सामग्री का समावेश करके मूल प्रबन्ध में परिवर्तन और परिवर्द्धन भी किया। ग्रन्थ को अधिक उपयोगी बनाने के लिए भोजपुरी-साहित्य-विषयक अध्ययन भी जोड़ दिया गया। इस प्रकार परिवर्तित और परिवर्धित ग्रन्थ भोजपुरी भाषा और साहित्य' के नाम से सन् १९४४ ई० में बिहार राष्ट्र-भाषा परिषद्, पटना से प्रकाशित हुआ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के ग्रारम्भ में दो सौ सत्ताईस पृष्ठों का 'उपोद्घात' है जिसमें संसार की भाषाग्रों ग्रौर विशेषकर ग्राधुनिक ग्रार्थभाषाग्रों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। तत्परचात् हिन्दी-उर्दू-हिन्दुस्तानी का संक्षिप्त विवेचन करके हिन्दी की ग्रामीण बोलियों का भाषावैज्ञानिक ग्रध्ययन किया गया है। मुख्य ग्रन्थ दो खण्डों में विभाजित है। प्रथम खण्ड में दो ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में भोजपुरी के नामकरण, सजीवता, उसमें साहित्य के ग्रभाव, उसके विस्तार, उसकी बोलियों, शब्दकोश, भोजपुरी संस्कृति तथा भाषाभाषियों की विचारचर्चा है। दूसरे ग्रध्याय में कबीर, धरमदास, शिवनारायण, धरनीदास ग्रौर लक्ष्मी सखी की भोजपुरी रचनाग्रों, भोजपुरी के लोकगीत-संग्रहों तथा विसराम, तेगग्रली, रामकृष्ण वर्मा, दूधनाथ उपाध्याय, रघुवीर नारायण, भिखारी ठाकुर, मनोरंजन प्रसाद सिनहा, रामविचार पांडय, प्रसिद्ध नारायण सिंह, श्याम विहारी तिवारी, चंचरीक, रणधीरलाल श्रीवास्तव, स्वामी जगन्नाथदास ग्रौर ग्रशान्त—इन ग्राधुनिक कवियों, एवं फुटकर पद्य-पुस्तिकाग्रों का ग्रध्ययन-परिचय है। ग्रध्याय के ग्रन्त में भोजपुरी गद्य, विशेषकर नाटकों की चर्च है।

दितीय खण्ड में भोजपुरी व्याकरण का अनुशीलन है। इस खण्ड के दो विभाग हैं। प्रथम विभाग के दस अध्यायों में ध्वनि-तत्त्व की विवेचना की गयी है। पहले अध्याय में भोजपुरी ध्वनियों (व्यंजनों और स्वरों) का, दूसरे अध्याय में प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा के स्वरों के भोजपुरी में परिवर्तन का, तीसरे अध्याय में आदि स्वरों का, चौथे अध्याय में शब्द के मध्य के स्वरों का, पाँचवें अध्याय में भोजपुरी के भीतरी स्वरों की अक्षुण्णता का, छठे अध्याय में सम्पर्क-स्वरों का, सातवें अध्याय में स्वरागम का, आठवें अध्याय में भोजपुरी-स्वरों की उत्पत्ति का, नवें अध्याय में प्राचीन भारतीय आर्यभाषा के व्यंजन-परिवर्तन के सामान्य रूपों का तथा दसवें अध्याय में भोजपुरी व्यंजनों की उत्पत्ति का अध्ययन किया गया है।

द्वितीय विभाग के सात अध्यायों में भोजपुरी भाषा के रूप-तत्त्व की विवेचना है। पहले अध्याय में भोजपुरी के प्रत्यय-उपसर्गों का, दूसरे अध्याय में समास-

रचना का, तीसरे श्रध्याय में संज्ञा-रूपों का, चौथे श्रध्याय में विशेषणों का, पाँचवें श्रध्याय में सर्वनामों का, छठे श्रध्याय में कियापदों का श्रौर सातवें श्रध्याय में श्रव्ययों का श्रध्ययन है। परिशिष्ट में भोजपुरी के दो सोहर, कुछ पुराने कागजपत्र श्रौर श्राधुनिक भोजपुरी के विविध रूपों के उद्धरण भी दे दिये गयें हैं जो भोजपुरी भाषा के स्वरूप श्रौर प्रवृत्ति को समक्षते में सहायक हैं।

## २७. हिन्दी प्रर्थ-विज्ञान

## [१९४५ ई०]

डा॰ हरदेव बाहरी का प्रबन्ध 'हिन्दी ग्रर्थविज्ञान' सन् १९४५ ई॰ में प्रयाग विश्वविद्यालय से डी॰ लिट्॰ उपाधि के लिए स्वीकृत हुन्ना।

प्रस्तुत प्रबन्ध में भूमिका के अतिरिक्त कुल दस अध्याय हैं। भूमिका में अर्थिविज्ञान के अर्थ और उसके महत्त्व को स्पष्ट करते हुए विषय के विस्तार और अध्ययन के स्रोतों पर प्रकाश डाला गया है।

पहले अध्याय का सम्बन्ध 'ध्विन और अर्थ' से है। प्रारम्भ में दोनों के सम्बन्ध का तात्त्विक विवेचन है। फिर ध्विन के अर्थ और ध्वन्यर्थव्यंजना को स्पष्ट करने की चेष्टा की गयी है।

दूसरे श्रध्याय में श्रर्थ के विकास का विवेचन है। इसमें उपसर्ग तथा प्रत्यय जिनत विस्तार पर भी विचार किया गया है। साथ ही श्रर्थंपरिवर्तन के लिए होने वाले ध्वनिपरिवर्तनों पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने श्रर्थंविज्ञान के सन्दर्भ में विभिन्न प्रकार की सामासिक तथा ग्रन्य सन्धियों का श्रध्ययन प्रस्तुत किया है।

तीसरा श्रध्याय 'मनेकार्थता' का है। इस श्रध्याय में दो खंड हैं। श्रनेका-चैता तथा श्रनेकार्थक शब्दों के वर्गीकरण के परचाल् श्रथीधिक्य पर प्रकाश डालते हुए श्रनेकार्थता के मूलभूत कारणों की विवेचना की गयी है। इसी खंड में समध्वनीय भिन्नार्थक दिखायी पड़ने वाले शब्दों का भी श्रध्ययन है जिनसे इन दोनों का मौलिक अन्तर स्पष्ट हो जाता है। श्रन्त में शब्दक्लेष पर विचार किया गया है।

दूसरे खंड में अनेकार्यता के कारण किसी भाषा के शब्द-समूह की सम्पन्नता, उसके कारण उद्भूत अस्पण्टता, शब्द-मृत्यु, अर्थ-दूषण एवं नवनिर्मित शब्दरूप

में भाषा पर पड़ने वाले अनेकार्थता के प्रभावों का सम्यक् मूल्यांकन किया गया है।

चौथा अध्याय समानार्थी तथा पर्यायवाची शब्दों का है। इसमें समानार्थी शब्दों की प्रकृति का विवेचन करते हुए लेखक ने उनके विभिन्न स्रोतों की छान-बीन की है। साथ ही इस श्रेणी के शब्दों को किस प्रकार के उत्थान-पत्तन देखने पड़ते हैं — इस पर भी प्रकाश डाला गया है।

पाँचवें अध्याय का सम्बन्ध अर्थसम्बन्धी विभिन्नता के लिए आवश्यक परिस्थितियों या शर्तों से है। यहाँ इन्हें तीन भागों में बाँटा गया है—मनो-वैज्ञानिक, तार्किक और आकृतिक या भाषातात्त्विक। अन्त में इन तीनों का सम्यक् विवेचन भी किया गया है।

छठे श्रघ्याय में श्रर्थ की महत्त्वपूर्ण विभिन्नताओं पर प्रकाश डाला गया है। श्रारम्भ में इनका वर्गीकरण है श्रौर फिर 'संकोचीकरण', 'सामान्यीकरण' 'श्रर्थादेशीकरण' तथा परिवर्तन की श्रनेकता का विवेचन किया गया है।

सातवें अध्याय का सम्बन्ध भाषा के विभिन्न प्रकार के प्रयोगों और मुहावरों के अर्थवैज्ञानिक अध्ययन से है। आरम्भ में लेखक ने प्रयोगों और मुहावरों का ऐतिहासिक विकास दिखलाते हुए भावाभिव्यक्ति ग्रादि की हिंद्र से उनके महत्त्व का मूल्यांकन किया है। सामान्य विवेचन के बाद हिन्दी-मुहावरों को लिया गया है। पहले उनकी प्रकृति का अध्ययन है, फिर उन ग्राधारों की गहराई से छानबीन की गयी है जिनपर हिन्दी मुहावरें ग्राधृत हैं। अन्त में लेखक ने हिन्दी के मुहावरों के अर्थविज्ञान पर ग्राधृत वर्ग बनाये हैं। इसी अध्याय में लोकोक्तियों को भी लिया गया है और उनका ग्रर्थविज्ञान की हिन्द से अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

त्राठवें श्रध्याय में भाषा के श्रालंकारिक प्रयोग की सामान्य प्रवृत्ति का विग्दर्शन कराते हुए हिन्दी के श्रालंकारिक प्रयोगों की विवेचना की गयी है।

नवें अध्याय में व्याकरण के सभी रूपों की अर्थविज्ञान की दृष्टि से व्याख्या है। आरम्भ में 'रूप' और 'अर्थ' पर प्रकाश डाला गया है। फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कियाविशेषण, उपसर्ग, संयोजक, विस्मयादिबोधक, क्रिया आदि को अलग-अलग लेकर उनकी विवेचना है।

दसवें अध्याय में वाक्यगठन के सन्दर्भ में अर्थ का अध्ययन है। पहले वाक्य-विज्ञान का निरूपण है। आगे चलकर सन्दर्भ के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए वाक्य के विभिन्न रूपों को लिया गया है। इस अध्याय में वाक्य में शब्दकम पर भी विचार किया गया है और अन्त में वाक्यगठन के परिवर्तन के ध्वन्यात्मक भाष्यमों (फ़ॉनेटिक मीन्स) का अध्ययन है।

## २८. ऋषि बरकत उल्लाह पेमी कृत 'पेम प्रकाश' का श्रतुसन्धान, सम्पादन ग्रौर ग्रध्ययन

ग्रथवा

## हिन्दी साहित्य को शाह बरकत उल्लाह की देन

| १६४५ ई० ]

(स्व०) श्री लक्ष्मीवर शास्त्री को उनके शोधप्रवन्य 'हिन्दी साहित्य को शाह बरकत उल्लाह की देन' पर पंजाब विश्वविद्यालय से सन् १६४५ ई० में फी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। कुछ विद्वानों ने बतलाया कि डॉक्टरेट के लिए स्वीकृत प्रबन्ध था 'ऋषि बरकत उल्लाह पेमी कृत 'पेम प्रकाश' का प्रमुसन्धान, सम्पादन श्रीर श्रध्ययन।' श्रंग्रेजी में प्रकाशित ग्रन्थ का शीर्षक है 'शाह बरकत उल्ला'स किन्ट्रिब्यूशन टु हिन्दी लिटरेचर'। इसका प्रकाशन सन् १६४६ ई० में हुग्रा। प्रकाशक हैं इन्डियन पिट्टियर'। इसका प्रकाशन सन् १६४६ ई० में हुग्रा। प्रकाशक हैं इन्डियन पिट्टियर'। इसका प्रकाशन सन् १६४६ ई० में हुग्रा। प्रकाशक हैं इन्डियन पिट्टियर'। इसका प्रकाशन सन् १६४६ ई० में हुग्रा। प्रकाशक हैं इन्डियन पिट्टियर'। हाउस, नई सड़क, दिल्ली। मुद्रित ग्रन्थ की एक श्रवेक्षणीय विशेषता यह है कि शोध का मुख्य विषय 'पेम प्रकाश' दो लिपियों (देवनागरी श्रीर फ़ारसी) में छपा है। पेमी जी की दूसरी कृति 'श्रवारिफ़े हिन्दी' की हिन्दी-कहावतों पर उनकी फ़ारसी टिप्पणी भी (संक्षेप में) ग्रन्थ के श्रन्त में फ़ारसी लिपि में मुद्रित की गयी है।

प्रस्तुत प्रबन्ध सूफ़ी कि व बरकत उल्लाह पेमी के सात ग्रन्थों (मसनवी रियाजे इक, दीवाने इकी, तरजी बन्द, पेम प्रकाश, चहार ग्रनबा नसायह, रिसाला सवालो जवाब तथा रिसाला ग्रवारिफ़े हिन्दी) के ग्रध्ययन पर ग्राश्रित है। इसमें पेमी जी के दो हिन्दी ग्रन्थों 'पेम प्रकाश' ग्रौर 'रिसाला ग्रवारिफ़े हिन्दी' का तो विस्तृत ग्रध्ययन किया गया है परन्तु ग्रन्थ (फ़ारसी) कृतियों में यत्र-तत्र बिखरे हुए हिन्दी-उद्धरणों का संग्रह करके उनकी संक्षिप्त विचारचर्चा की गयी है। सम्पूर्ण ग्रन्थ तीन खंडों में विभाजित है—सामान्य प्रस्तावना, प्रथम भाग ग्रौर दितीय भाग। प्रस्तावना में शाह बरकत उल्लाह की परिस्थितियों, उनकी किवता के गुणों, उनके गद्ध के प्रभाव ग्रौर हिन्दी भाषा तथा साहित्य को जनकी देन का ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम भाग में 'पेम प्रकाश' का सम्पादन है। इस भाग में तेरह परिशिष्ट भी हैं। (१) 'पेम प्रकाश' की सूक्तियाँ। (२) शाह बरकत उल्लाह की फ़ारसी कितियों से उद्धरण। (३) उनकी कविता में प्रतीकवाद। (४) हिन्दू-मुस्लिम- एकता सम्बन्धी उद्धरण। (१) कुछ ग्रन्य उद्धरण। (६) फ़ारसी लेखकों के

उद्धरण। (७) शाह बरकत द्वारा उद्धृत नाम और उक्तियाँ। (८) सूफ़ी लेखकों के उद्धरण। (१) कुरान से उद्धरण। (१०) जायसी से तुलना। (११) 'पेम प्रकाश' का ग्रॅगरेजी रूपान्तर। (१२) पेम प्रकाश के कुछ शब्दों की व्युत्पत्ति। (१३) इब्राहिम पर एक नोट।

हितीय भाग का प्रतिपाद्य विषय 'ग्रवारिफ़े हिन्दी' है। ग्रारम्भ में प्रस्तावना है। तदनन्तर शाह बरकत की कहावतों में ग्रभिव्यक्त नैतिक एवं ग्राध्यात्मिक उपदेशों का सारांश प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद हिन्दी-कहावतों के ग्रंग्रेजी श्रनुवाद ग्रौर लेखक की फ़ारसी टीका दी गयी है। शोधकर्ता ने उस टीका पर ग्रपनी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ भी दी हैं। इस भाग के ग्रन्य विषय इस प्रकार हैं—दार्शनिक दृष्टि से व्याख्यात १६८ कहावतें, 'ग्रवारिफ़े हिन्दी' की कहावतों का संस्कृत-रूपान्तर ग्रौर कहावतों की व्याख्या में सहायक हिन्दी फ़ारसी तथा ग्ररबी के उद्धरण।

## २६. हिन्दी-साहित्य ग्रौर उसकी सांस्कृतिक भूमिका (१७५७—१८५७)

#### [१६४६ ई०]

डा० लक्ष्मीसागर वार्णिय को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी-साहित्य ग्रौर उसकी सांस्कृतिक भूमिका' पर प्रयाग विश्वविद्यालय से १९४६ ई० में डी० लिट्० की उपाधि प्राप्त हुई। हिन्दी-परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय, ने इसका प्रकाशन 'श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य की भूमिका (१७५७-१८५७ ई०)' के नाम से १९५२ ई० में किया।

प्रस्तुत प्रबन्ध तीन खण्डों में विभवत है। ये तीन खण्ड भी बारह श्रध्यायों में विभाजित किये गये हैं। सर्वप्रथम, विषय-प्रवेश में श्रालोच्यकाल के साहित्य और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। इस काल से सम्बद्ध सामग्री की चर्चा करते हुए प्रस्तुत श्रध्ययन के महत्त्व श्रौर मौलिकता का निर्देश किया गया है।

पहला खण्ड 'पीठिका' है। इसमें चार ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में हिन्दी-प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का ग्रध्ययन किया गया है। ग्रनुसंघाता ने हिन्दी-प्रदेश के उपभागों की भौगोलिक स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए साहित्य पर उसका प्रभाव निरूपित किया है। दूसरे ग्रध्याय में ग्रालोच्यकाल के पूर्ववर्ती युग ग्रीर साहित्य (१०५७-१८५७ ई०) का परिचय दिया है। तीसरे ग्रध्याय में ग्रालोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिस्थितियों पर विचार किया है। इस कम में तत्कालीन राजनैतिक, ग्राधिक, धार्मिक ग्रीर सामाजिक परिस्थितियों का विशद विवेचन किया गया है। चौथे ग्रध्याय में हिन्दी-प्रदेश पर ग्रंग्रेजों के प्रभाव का श्रनुशीलन किया गया है। इस विषय में ग्रध्येता का मत है कि भारत-यूरोपीय सम्पर्क का कोई ग्रच्छा परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हुग्रा। कम्पनी के प्रति भारतीयों के मन में घृणा की भावना उत्पन्न हुई, ग्रंग्रेजों ने भी कला ग्रीर साहित्य को ग्राक्षय नहीं दिया।

दूसरा खण्ड 'साहित्यिक प्रतिक्तिया' है। इसमें दो ग्रध्याय (५-६) हैं। पहले संक्षेप में जीवन की परिस्थितियों ग्रौर साहित्य में सम्बन्ध निर्विष्ट किया गया है। इसके बाद पाँचवें ग्रध्याय में किवता की पृष्ठभूमि का विवेचन किया गया है। इस विषय में लेखक का मत है कि इस काल में कुछ ग्रपवादों को छोड़कर प्राय: ग्रराजकता ग्रौर विग्रंखलता के बीच नवीनता का ग्रभाव मिलता है। इसके बाद वीर-काव्य का ग्रध्ययन किया गया है। तदनन्तर भिक्त-काव्य का विस्तृत विवेचन है। तब रीति ग्रौर ग्रांकार काव्य का ग्रमुशीलन हुग्रा है। इस काल के रीति-साहित्य पर विचार करते हुए रीति-सम्बन्धी कुछ प्रमुख रचनाग्रों का संक्षिप्त ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। रीति-साहित्य के ग्राधार, सांस्कृतिक महत्त्व ग्रादि का प्रतिपादन है। इसी ग्रध्याय में नीति-काव्य का भी पर्यालोचन है, मुख्य रूप से यह ग्रालोचना दीनदयालगिरि पर केन्द्रित है। ग्रन्त में भाषा, छन्द, रस, संग्रह-ग्रन्थ ग्रादि विविध विषयों की विवेचना है। छठे ग्रध्याय में ग्रालोच्य काल के गद्य-साहित्य का ग्रध्ययन उसकी तीन परम्पराग्रों—ज्रजभाषा, राजस्थानी ग्रौर खड़ीबोली के ग्रन्तगंत किया गया है।

तीसरे खण्ड 'खड़ीबोली-गद्य का विकास' में छः ग्रघ्याय (७-१२) हैं। सातवें ग्रघ्याय में ईस्ट इन्डिया कम्पनी की भाषा-नीति का स्पष्टीकरण है। ग्रघ्येता का मत है कि कम्पनी ने हिन्दुस्तानी या उर्दू का ग्राश्रय लिया ग्रौर काफ़ी विचार-वितर्क के बाद देवनागरी लिपि को मान्यता दी। ग्राठवें ग्रघ्याय में फ़ोटं विलियम कॉलेज (१८००-१८५४ ई०) ने हिन्दी-साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया—यह दिखाया गया है। उदाहरण देकर सिद्ध किया गया है कि प्राइस ने कॉलेज की उर्दू को प्रश्रय देने की नीति में परिवर्तन किया ग्रौर हिन्दुस्तानी के स्थान पर हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया। नवें ग्रघ्याय में कॉलेज के पण्डितों (लल्लूलाल ग्रौर सदल मिश्र) पर विचार किया गया है।

दसवें अध्याय का प्रतिपाद्य है—नवीन शिक्षा और खड़ीबोली-गद्य । ग्यारहवें अध्याय में हिन्दी-पत्रकला तथा साहित्य के ग्रन्य रूपों के विकास का अध्ययन उपस्थित किया गया है। अन्त में ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए आलोच्य काल के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है—'आलोच्यकालीन गद्य हिन्दी-साहित्य में नवयुग की अवतारणा करता है।'

## ३०. हिन्दी-काव्य में रहस्यात्मक प्रवृत्तियाँ (१४०० से १७०० ई० तक)

## [१६४६ ई०]

श्री बजमोहन गुप्त को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी काव्य में रहस्यात्मक प्रवृत्तियाँ (१४०० से १७०० ई० तक)' पर सन् १६४६ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय ने डी० फ़िल० की उपाधि प्रदान की। मूल प्रबन्ध ग्रंग्रेजी में लिखा गया था। इस प्रबन्ध का संक्षिप्त हिन्दी-रूपान्तर इसी नाम से गौतम साहित्य-निकेतन, दिल्ली, ने प्रकाशित किया।

सर्वप्रथम भूमिका में वैदिक काल से १७वीं शती पर्यन्त हिन्दू वर्म के विकास का सिंहावलोकन किया गया है। शांडिल्य और नारद के भिक्तसूत्रों का अध्ययन करने के अनन्तर शंकराचार्य, रामानुजाचार्य तथा वल्लभाचार्य के दार्श-निक वादों का भी संक्षिप्त परिचय दिया गया है।

पहले अध्याय में रहस्यवाद के अर्थ का विवेचन किया गया है। रहस्यवाद को समस्त धर्मों का मूलाधार प्रतिपादित किया गया है। रहस्यवाद की विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न व्याख्याएँ की गयी हैं, इस अध्याय में उन पर भी विचार किया गया है।

दूसरे अध्याय में हिन्दी की काव्यगत रहस्य-भावना की पृष्ठभूमि का निर्देश किया गया है। नृत्य एवं संगीत, चित्रकारी व मूर्तिकला तथा व्याकरण के अध्ययन के मूल में रहस्यात्मक प्रवृत्तियों का अध्ययन किया गया है।

तीसरे अध्याय में लेखक ने कबीर की ईश्वर-विषयक धारणा, साधनापथ, गुरु, मुखों के प्रति अनासक्ति, नाम-सुमिरन, भगवत्कृपा आदि शीर्षकों के अन्त-गंत हिन्दी के रहस्यवादी किव कबीर के काव्य का अनुशीलन करते हुए रहस्य-वादी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। नौथे ग्रध्याय में जायसी की ईश्वर-सम्बन्धी धारणा पर विचार किया गया है। जायमी की पद्मावती ईश्वर का प्रतीक है। 'पद्मावत' में वर्णित रहस्यवाद को स्पष्ट करते हुए गुरु, प्रेरणा, पथ के विघ्न, त्रैराग्य, तप ग्रौर योग, प्रेम, विरह, एकाग्र ग्रौर ग्रनन्य निष्ठा, प्रेमपरिपूर्णता का परिणाम ग्रादि तत्त्वों का विवेचन किया गया है।

पाँचवें ग्रध्याय में रामभिक्त-काब्य में रहस्यात्मक तत्त्वों का अनुशीलन किया गया है। इस सन्दर्भ में तुलसीदास का विशेष श्रध्ययन किया गया है। ब्रह्म श्रीर जीव तथा माया के विषय में तुलसी की विचारभारा का श्रध्ययन करते हुए तुलसी की श्रन्तरात्मा से परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

छठा अध्याय सूरदास पर लिखा गया है। सूर की ईश्वर-सम्बन्धी धारणा के अध्ययन में सगुण और निर्गुण ब्रह्म की समस्या आती है। वस्तुतः सूर परब्रह्म भीर कृष्ण की अभिन्नता मानते हैं। सूर के काव्य में रहस्यवाद-विष-यक अन्य तत्त्वों का भी विवेचन किया गया है।

सातवें अध्याय में ईश्वर, श्रात्मा श्रीर उसके बन्धनों श्रादि की चर्चा करते हुए कुछ निष्कर्ष निकाले गये हैं।

परिशिष्ट में रहस्यवाद श्रीर श्राधुनिक युग पर विचार किया गया है।

## ३१. रीतिकाल की भूमिका में देव का ग्रध्ययन

#### [१६४६ ई०]

श्री नगेन्द्र नगाइच का प्रबन्ध 'रीतिकाल की भूमिका में देव का श्रध्ययन' सन् १६४६ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय की डी० लिट्० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। उनका प्रबन्ध 'रीतिकाव्य की भूमिका तथा देव श्रीर उनकी किवता' के नाम से गौतम बुक डिपो, नई सड़क, दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ। दूसरे संस्करण में इस ग्रन्थ के दोनों भाग श्रलग-श्रलग स्वतन्त्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। एक का नाम है 'रीतिकाव्य की भूमिका' श्रीर दूसरी का नाम है, 'देव श्रीर उनकी किवता'। प्रकाशक हैं—नेशकल पिंवलिशिंग हाउस, चन्द्रलोक-जवाहरनगर, दिल्ली।

'रीतिकाव्य की भूमिका' में तीन श्रघ्याय हैं। पहला ग्रध्याय 'रीतिकाव्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि' है। इस ग्रघ्याय में तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक धार्मिक ग्रादि परिस्थितियों और कला (स्थापत्य, चित्र तथा मूर्ति) की प्रवृत्तियों का ग्रनुशीलन है।'

दूसरा ग्रध्याय है 'रीतिकाव्य का शास्त्रीय आधार'। इस ग्रध्याय में पहले रीतिकाल के ग्रारम्भ पर विचार किया गया है। तत्पश्चात् रस-सम्प्रदाय का श्रध्ययन है। इस प्रसंग में 'रस' शब्द का श्रथं श्रौर उसका क्रमिक विकास, रस-सम्प्रदाय का संक्षिप्त इतिहास, रस की परिभाषा, रस की स्थिति, उसका स्वरूप, 'भाव' की परिभाषा, मनोविकार श्रौर मनोवृत्ति का श्रन्तर, स्थायी भाव की मनोवैज्ञानिक स्थिति, रसों भौर भावों की संख्या स्रादि का विवेचन किया गया है ग्रौर उसके श्राधार पर निष्कर्षों की स्थापना की गयी है। तदनन्तर ग्रलं-कार सम्प्रदाय का भ्रध्ययन है। सम्प्रदाय का संक्षिप्त ऐतिहासिक परिचय देते हुए अलंकार की परिभाषा और धर्म, अलंकार एवं अलंकार्य में भेद, मनो-वैज्ञानिक श्राधार, भारतीय श्रीर यूरोपीय अलंकारशास्त्र तथा रसानुभूति में श्चलंकार का योग श्रादि बातों पर विचार किया गया है। तदनन्तर रीति-सम्प्रदाय की विचार-चर्चा की गयी है। सम्प्रदाय का सिंहावलोकन करके रीति की परिभाषा ग्रौर स्वरूप, रीति ग्रौर शैलो में भेद, गुण ग्रौर दोष का स्थिति तथा रस के सम्बन्ध श्रादि का श्रनुशीलन है। तत्पश्चात् इसी प्रकार वकोक्ति श्रौर व्वित सम्प्रदायों का ऐतिहासिक परिचय देकर उनका सैद्धान्तिक निरूपण किया गया है। ग्रध्याय के अन्त में नायिका-भेद पर भी विचार किया गया है। तीसरे ब्रध्याय में 'रीति' की व्याख्या श्रौर रीतिकाव्य की मुख्य प्रवृत्तियों की विवेचना करते हुए रीतिकाव्य के साहित्यिक श्राधार का अध्ययन किया गया है।

'देव श्रौर उनकी कविता' प्रबन्ध का मुख्य भाग है। इसमें सात श्रध्याय हैं। पहले श्रध्याय में देव-विषयक सामग्री का अनुसन्धान एवं उसकी परीक्षा की गयी है। दूसरे श्रध्याय में देव का जीवन-चरित दिया गया है। तीसरे श्रध्याय में देव के ग्रन्थों की प्रामाणिकता, उनके रचनाक्रम तथा वर्णन-विषय पर विचार किया गया है।

चाथा ग्रध्याय 'देव की किवता के विभिन्न पक्ष' है। इसमें देव की शृङ्गा-रिक किवता, उनकी वैराग्य-भावना और तत्त्व चिन्तन, देव का रीतिविवेचन, ग्राचार्यत्व ग्रादि विभिन्न पक्षों का श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

पाँचर्वे अध्याय में देव की कला का विवेचन है। इस अध्याय में पहले देव की चित्रण-कला तथा अभिव्यंजना के प्रसाधनों पर विचार किया गया है। तत्पश्चात् देव की भाषा और अन्त में उनके छन्दोविधान का पर्यालोचन है। छठे भ्रघ्याय में देव भ्रौर उनके पूर्ववर्ती संस्कृत तथा हिन्दी के किवयों का प्रभाव निरूपित किया गया है। साथ ही हिन्दी के परवर्ती किवयों (रीति-विवेचकों, रीतिबद्ध तथा रीतिमुक्त किवयों) पर देव के प्रभाव का भी भ्राकलन किया गया है।

सातवें ग्रध्याय में हिन्दी-काव्य में देव का स्थान निर्धारित किया गया है। केशव, बिहारी, मितराम ग्रौर घनानन्द से देव की तुलना की गयी है। ग्रनु-, सन्धाता की मान्यता है कि ये सभी किव द्वितीय श्रेणी के हैं। ग्रौर उनमें देव का स्थान उच्चतम है।

## ३२. भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र

[१६४६ ई०]

पंजाब विश्वविद्यालय ने श्री शिवनारायण वोहरा को उनके प्रबन्व 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' पर सन् १९४६ ई० में पी-एच०डी • की उपाधि प्रदान की ।

### ३३. महावीर प्रसाद द्विवेदी श्रीर उनका युग

[१६४६ ई०]

मेरा प्रबन्ध 'महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग' सन् १९४६ ई॰ में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच॰ डी॰ उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। इसका प्रकाशन लखनऊ विश्वविद्यालय ने सम्वत् २००८ में किया।

इस ग्रन्थ में नौ ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में पराजित ज्ञान के ग्राधार पर पं॰ महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्य-जगत् में पदार्पण करने के समय की राजनैतिक, ग्राधिक, धार्मिक, सामाजिक ग्रौर साहित्यिक परिस्थितियों पर क्लियार किया गया है। दूसरे ग्रध्याय में व्यक्तिगत पत्रों, पत्र-पत्रिकाग्रों, द्विवेदी जी पर लिखित जीवनियों ग्रादि के ग्राधार पर द्विवेदीजी के चरित ग्रौर चरित्र का निरूपण किया गया है। तीसरे ग्रध्याय में द्विवेदीजी के साहित्यिक संस्मरणों एवं रचनाग्रों का संक्षिप्त विवरण है। चौथे ग्रध्याय में द्विवेदीजी की किवता का, उनकी निजी काव्य-परिभाषा तथा काव्य के ग्रग्य प्रचलित मानदण्डों के ग्राधार पर, ग्रर्थ (रस ग्रादि), काव्यविधान, छन्द, भाषा ग्रौर विषय की दृष्टि से, ग्रध्ययन किया गया है। पाँचवाँ ग्रध्याय 'ग्रालोचना' है। इसमें द्विवेदीजी की ग्रालोचना की छः पद्ध-तियों (ग्राचार्य-पद्धति, टीका-पद्धति, शास्त्रार्थ-पद्धति, सूक्ति-पद्धति, खण्डन-पद्धति, लोचन-पद्धति) की विवेचना करके ग्रालोचक द्विवेदी की देन का मूल्यां-कन किया गया है।

छठे अध्याय में द्विवेदीजी के निबन्धों की आलोचना है। अध्याय के आरम्भ में यह बतलाया गया है कि निबन्धकार द्विवेदी के निर्माता आलोचक और संपादक द्विवेदी हैं। तदनन्तर स्रोत, रूप, विषय, उद्देश्य, भाषा-शैली और व्यक्तित्व की दृष्टि से द्विवेदीजी के निबन्धों की समीक्षा की गयी है। अन्त में निबन्धकार द्विवेदी की देन का मूल्यांकन है।

सातवें ग्रध्याय में द्विवेदीजी के 'सरस्वती'-सम्पादन का ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। सम्पादक द्विवेदी के ग्रादर्श ग्रीर सिद्धान्तों, उनके लेखक-निर्माण-कार्य, 'सरस्वती' की वस्तु-योजना, सम्पादकीय टिप्पणियों, पुस्तक-परीक्षा, चित्र ग्रीर चित्रपरिचय, व्यंग्य-चित्रों, मनोरंजक रचनाग्रों, बालोपयोगी साहित्य, विषय-सूची, पूफ-संशोधन ग्रादि के ग्राधार पर द्विवेदीजी की संपादन-कला का विवेचन है।

श्राठवाँ श्रध्याय 'भाषा श्रौर भाषा-सुघार' है। इस ग्रध्याय के श्रारम्भ में दिवेदीजी के भाषा-दोषों श्रौर उनके सुधार का श्रनुसन्धान करके द्विवेदीजी द्वारा किये गये दूसरों की भाषा के सुधारों का श्रध्ययन किया गया है। दूसरों की भाषा की सुधारों का श्रध्ययन किया गया है। दूसरों की भाषा की ई हुक्ता क्या थी, उनकी भाषा का सुधार द्विवेदीजी ने किन-किन विभिन्न उपायों या प्रकारों श्रौर कितनी कष्टसाधना से किया, उनके द्वारा परिमार्जित भाषा का विकास किन विभिन्न रीतियों श्रौर शैलियों में फलित हुश्रा, श्रादि बातों पर गवेषणात्मक ढंग से विचार करने का प्रयास किया गया है।

अन्तिम अध्याय 'युग ग्रौर व्यक्तित्व' है। इसमें द्विवेदी-युग का काल-निर्घारण करके यह प्रतिपादित किया गया है कि द्विवेदीजी अपने युग के साहित्य के केन्द्र थे ग्रौर उस युग के प्रायः सभी महान् साहित्यकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उनसे प्रभावित हुए। उस युग के हिन्दी-साहित्य के सभी ग्रंगों के भाव या ग्रभाव पक्ष पर द्विवेदीजी का प्रभाव है। किन्तु उनका प्रभाव सर्वत्र समान नहीं है। जिस ग्रंग में ग्रौर जहाँ पर वह विशिष्ट नहीं है वहाँ पर भी उसे दिखाने का बरबस प्रयास नहीं किया गया। चार परिशिष्टों में दी गयी सामग्री द्विवेदीजी के साहित्यिक योगदान को समक्ष्ते में उपयोगी सिद्ध होगी।

#### ३४. हिन्दी-प्रेमाख्यानक-काव्य

[१६४७ ई०]

श्री पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ का प्रवन्ध 'हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य' प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा सन् १६४७ ई० में डी० फ़िल० की उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया। सन् १६५३ ई० में यह प्रवन्ध इसी नाम से प्रकाशित हुआ। प्रकाशक हैं चौधरी मानसिंह प्रकाशन, कचहरी रोड, अजमेर।

प्रस्तुत प्रवन्ध में चार भाग हैं। प्रथम भाग 'भूमिका' है। सर्वप्रथम हिन्दी-साहित्य के इतिहास का काल-विभाजन किया गया है। ग्रनुसन्धाता ने वीर-गाथा, भिक्त, रीति ग्रीर ग्राधुनिक कालों के स्थान पर नवीन नाम सुभाये हैं। वे कमशः इस प्रकार हैं—ग्रन्धकारकाल, कलात्मक उत्कर्ष-काल, साहित्यशास्त्रीय काल ग्रीर साहित्यिक काल। इसके बाद ग्रन्धकार-काल की विविध धाराओं का विवरण प्रस्तुत करते हुए ग्राख्यानक-साहित्य का वर्गीकरण किया है। तदनन्तर प्रेमाख्यानों का वर्गीकरण किया है। हिन्दी-प्रेमाख्यानक-काव्य की परिभाषा, बाह्य वर्गीकरण, तद्विषयक ग्रनुसन्धान ग्रीर प्रेमाख्यानक काव्य की महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर ग्रालोचनात्मक वृष्टिकोण से विचार किया है।

द्वितीय भाग 'धारा का उद्गम' में पहले सूफी धर्म की उत्पत्ति ग्रौर विकास तथा हिन्दी-प्रेमास्थानक-काव्य पर उसका प्रभाव दिखाया गया है। इसके बाद फ़ारसी मसनवी के विकास ग्रौर हिन्दी-प्रेमास्थानक-काव्य पर उसके प्रभाव का निरूपण है। ग्रन्त में भारतीय ग्रास्थानकों के विकास का पर्यालोचन करते हुए हिन्दी-प्रेमास्थानक-काव्य पर उसके प्रभाव का ग्राकलन किया गया है।

तृतीय भाग 'धारा' है। इस भाग में सर्वप्रथम साहित्य-पक्ष का ग्रनुशीलन किया गया है। इस अनुशीलन के अन्तर्गत कहानी-कला पर विचार किया गया है। विविध हिन्दी-प्रेमाख्यानक-काव्यों के कथानकों की विवेचना की गयी है। इसके बाद चरित्र-चित्रण का अध्ययन किया गया है। इस प्रसंग में अध्येता ने पात्रों का वर्गीकरण आदि प्रस्तुत करते हुए चरित्र-चित्रण की सामान्य विज्ञेष-

का निरूपण है, तत्पश्चात् भारतेन्दु के स्रनूदित, रूपान्तरित तथा मौलिक नाटकों सौर प्रहसनों का स्रनुशीलन किया गया है।

तीसरा श्रध्याय 'भारतेन्दु के समकालीन श्रौर हिन्दी-नाटक-साहित्य के विकास में उनका भाग' है। देश के राजनैतिक, धार्मिक श्रौर सामाजिक वाता-वरण, पश्चिमी प्रवृत्तियाँ श्रौर उनके प्रभाव, भारतेन्दु का प्रभाव श्रौर भारतेन्दु-काल की स्थापना श्रादि विषयों की विश्वेचना करते हुए तत्कालीन नाटक-साहित्य की विभिन्न धाराग्रों—मौलिक (पौराणिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय समस्याप्रधान, प्रेमप्रधान, प्रतीकवादी श्रौर प्रहसन धारा), श्रनूदित श्रौर रूपान्तरित—का परिशीलन किया गया है। तत्पश्चात् कथानक, पात्र, चरित्र-चित्रण तथा संवाद श्रादि की हिष्ट से हिन्दी-नाटक-साहित्य के विकास का सिंहावलोकन किया गया है। कुछ ग्रभावों की श्रोर भी संकेत है। श्रन्त में बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवासदास, राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्णदास श्रौर किशोरीलाल गोस्वामी श्रादि भारतेन्दु-काल के प्रमुख नाटककारों एवं उनकी रचनाश्रों की समीक्षा है।

चौथे अध्याय में द्विवेदी-युग को 'सन्धिकाल' मानकर उसका अध्ययन किया गया है। इस अध्याय में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथ्या पिरुचमी विचार-धाराओं के प्रभाव का आकलन है। पण्डित बदरीनाथ भट्ट के उद्योग एवं अनु-वाद-परम्परा की रक्षा का विवेचन है।

पाँचवाँ भ्रघ्याय 'रंगमंच ग्रीर रंगमंचीय नाटक' है। हिन्दी-रंगमंच के विकास पर हिष्टिपात करते हुए व्यवसायी ग्रीर अव्यवसायी नाटक-मण्डिलयों के नाट्य-विधान, प्रमुख नाटककारों ग्रीर उनकी देन पर विचार किया गया है। रंगमंच के प्रमुख नाटककारों के अन्तर्गत माधव शुक्ल, भ्रानन्द प्रसाद खत्री, हिरदास माणिक, गोविन्द शास्त्री दुग्वेकर तथा रंगमंच के ग्रन्य नाटककारों के अन्तर्गत माखनलाल चतुर्वेदी, जमुनादास मेहरा, दुर्गाप्रसाद गुप्त, बलदेव प्रसाद खरे श्रादि की रचनाश्रों का परिचय दिया गया है।

छठे अध्याय में प्रसाद के नाटकों, उनके वातावरण एवं उनमें वर्तमान चिन्ता-धाराओं के प्रभाव का विवेचन है। ऐतिहासिकता और नाट्य-विधान, सुखान्त-भावना, गीत ग्रादि की हष्टि से प्रसाद के नाटकों की समीक्षा है। प्रसाद की समकालीन पौराणिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, समस्या-प्रधान, प्रेम-प्रधान, आदि नाट्य-धाराओं का ग्रध्ययन है।

सातवें म्रध्याय 'प्रसादोत्तर नाटक साहित्य का विकास (१६३३-४२)' में पहले वातावरण का विवेचन है। तब नाटक-साहित्य की विभिन्न धाराम्रों पर विचार किया गया है। इसके बाद प्रत्येक धारा के उल्लेखयोग्य नाटक-कारों (सेठ गोविन्ददास, उदयशंकर भट्ट, हरिक्चष्ण प्रेमी, लक्ष्मीनारायण मिश्र ग्रादि) तथा उनकी रचनाग्रों की समीक्षा है। एकांकी-नाटक-साहित्य ग्रौर उसके उन्नायकों भुवनेश्वर प्रसाद, गणेश प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, द्वारकाप्रसाद, सद्गुरु शरण ग्रवस्थी, उदयशंकर भट्ट, गोविन्ददास, प्यारेलाल ग्रौर उपेन्द्रनाथ 'ग्रश्क' की विवेचना है। ग्रन्त में एकांकी के उद्गम, नाट्य-विधान, विकास, नवीन प्रयोग ग्रादि का ग्रन्शीलन किया गया है।

सातवें अध्याय के अन्त में प्रबन्ध का सारतत्त्व दे दिया गया है। परिशिष्ट में पहले अध्याय में प्रतिपादित नाटकों का आलोचनात्मक परिचय, संस्कृत, पारसी और जनरंगमंच का दिग्दर्शन एवं साहित्यिक तथा रंगमंचीय नाटकों की सूची है।

## ३६. हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास

### [१६४७ ई०]

श्री भगीरथ मिश्र को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास' पर लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन् १६४७ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसका प्रकाशन इसी नाम से संवत् २००४ वि० में किया । प्रस्तुत ग्रन्थ छः ग्रध्यायों में विभक्त है । प्रथम ग्रध्याय में काव्यशास्त्र के स्वरूप, विषय और सीमा का विवेचन है । ग्रारम्भ में काव्यशास्त्र की परिभाषा पर विचार किया गया है । काव्यशास्त्र के ग्रलंकारशास्त्र, शैली-शास्त्र तथा छन्दःशास्त्र से सम्बन्ध पर भी प्रकाश डाला गया है । यूनानी, लैटिन तथा संस्कृत काव्यशास्त्रों का संक्षिप्त परिचय देते हुए संस्कृत के रस, ग्रलंकार, रीति, वक्रोक्ति तथा ध्वनिसिद्धान्तों की भी विचार-चर्चा की गयी है । पाश्चात्य और संस्कृत काव्यशास्त्र की तुलना करते हुए हिन्दी काव्यशास्त्र के ग्रध्ययन की ग्रावश्यकता पर बल दिया गया है । द्वितीय ग्रध्याय का प्रतिपाद्य हिन्दी काव्यशास्त्र का प्रारम्भ ग्रौर विकास है । उसके प्रेरणा-स्रोत, ग्राधार ग्रौर सामग्रो का निरूपण किया गया है । विषयानुसार कालकम से ग्रन्थ-सूची दी गयी है तथा ग्रन्थों का ग्रध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है । सर्व-प्रथम प्राचीन हिन्दी-काव्यशास्त्र की परम्परा का उद्घाटन है । इसके बाद भित्तकालीन

ज्ञास्त्र-ग्रन्थों का ग्रध्ययन है। इसके उपरान्त केशवदास के पूर्ववर्ती तथा स्वयं केशवदास के काव्यशास्त्र-सम्बन्धी प्रयासों की समीक्षा है। रीति-परम्परा के प्रारम्भ ग्रौर विकास की पृष्ठभूमि में चिन्तामणि, तोष, मतिराम, भूषण ग्रौर देव की विवेचना की गयी है। तृतीय ग्रध्याय में रीति-ग्रन्थों के विस्तार ग्रौर उत्कर्ष पर विचार किया गया है। स्रनेक रीति-स्राचार्यों का विवरण देते हए रीति-ग्रन्थों के महत्त्व एवं तत्कालीन परिस्थिति का निरूपण किया गया है। चतुर्थं अध्याय में आधुनिक रीति-ग्रन्थों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। रीति-कालीन परम्परा का विकास प्रदर्शित करते हुए रामदास, ग्वाल कवि, लिछराम, मुरारिदान. प्रतापनारायण सिंह, कन्हैयालाल पोद्दार, जगन्नाथ प्रसाद 'भानू', भगवानदीन, रामशंकर शुक्ल 'रसाल', सीताराम शास्त्री, 'हरिग्रौध', बिहारी लाल भट्ट ग्रौर मिश्रबन्ध्यों के रीतिकाव्य-प्रयास की समीक्षा की गयी है। इसके अनन्तर आचार्य द्विवेदी, शुक्लजी, श्राचार्य श्यामसुन्दर दास तथा लक्ष्मी-नारायण सिंह 'सुधांशु' ने जिन नवीन दृष्टिकोणों से काव्यशास्त्र के विभिन्न श्रंगों का विवेचन किया है, उनका संक्षिप्त श्रालोचनात्मक विवरण दिया गया है। पंचम स्रध्याय 'कवियों की स्वच्छन्द रचनास्रों में प्राप्त काव्यादशों का अध्ययन' है। विभिन्न कालों में 'वीरगाथा से ग्राधनिक काल तक' कवियों के क्या काव्यादर्श रहे हैं एवं उनमें किस प्रकार परिवर्तन होते रहे हैं, इसका संक्षिप्त उपस्थापन है। षष्ठ अध्याय में काव्यशास्त्र की आधूनिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। काव्य की म्रात्मा, कारण, उपकरण, गति म्रीर छन्द, अलंकार, वर्गीकरण, काव्य के भेद ग्रादि से सम्बद्ध ग्राधनिक समस्याग्री का उपस्थापन किया गया है। साथ ही काव्यशास्त्र और काव्य के प्रचलित ग्राधु-निक वादों का भी विवेचन किया गया है।

## ३७. हिन्दी साहित्य के भिवत ग्रीर रीति कालों में प्रकृति ग्रीर काव्य

[१६४८ ई०]

श्री रघुवंश सहाय वर्मा का शोधप्रबन्ध 'हिन्दी साहित्य के भिक्त श्रीर रीति कालों में प्रकृति श्रीर काव्य' सन् १६४८ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फिल० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। उसी वर्ष 'प्रकृति श्रीर हिन्दी-काव्य' के नाम से साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग, ने इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया। उनके इस प्रबन्ध की पृष्ठभूमि के रूप में ही दूसरा ग्रन्थ 'प्रकृति श्रीर काव्य (संस्कृत खण्ड)' के नाम से १६५१ ई० में साहित्य भवन लिमिटेड से ही प्रकाशित हुआ।

डी॰ फ़िल॰ उपाधि के लिए स्वीकृत प्रबन्ध दो भागों में विभक्त हैं। पहले भाग में प्रकृति ग्रीर काव्य का सैद्धान्तिक विवेचन तथा दूसरे भाग में हिन्दी-साहित्य के मध्ययुगीन काव्य में चित्रित प्रकृति की समीक्षा है। पहले भाग में पांच प्रकरण हैं। प्रथम प्रकरण में प्रकृति के विविध रूपों (भौतिक हर्य तथा ग्राध्यात्मिक) का विभिन्न दृष्टियों से विवेचन है। द्वितीय प्रकरण में प्रकृति के मध्य में मानव का दर्शन किया गया है। तृतीय प्रकरण में मानवीय भावों के विकास में प्रकृति के योग का ग्राकलन है। चतुर्थ प्रकरण में सौन्दर्य-सम्बन्धी विभिन्न मतों की परीक्षा करके प्रकृति ग्रीर कला में व्यक्त सौन्दर्य के विविध रूपों का विश्लेषण किया गया है। पंचम प्रकरण में काव्य की समन्वयात्मक व्याख्या करके उसमें निरूपित प्रकृति के विभिन्न रूपों की समीक्षा की गयी है। ग्रालम्बन, उद्दीपन, उपमान ग्रादि रूपों में प्रकृति के संश्लिष्ट रूपांकन तथा रेखाचित्रों की विविध दृष्टियों से ग्रालोचना है। उपर्युक्त पांच प्रकरण मध्य-युगीन हिन्दी-काव्य के प्रकृति-चित्रण की सैद्धान्तिक भूमिका के रूप में लिखे गये हैं।

दितीय भाग के नौ प्रकरणों में हिन्दी-काव्य-गत प्रकृति-चित्रण का प्रमु-सन्धान किया गया है। प्रथम प्रकरण में 'काव्य-शास्त्र में प्रकृति', 'काव्यपरम्परा में प्रकृति' तथा 'प्रकृतिरूपों की परम्परा' का तिश्लेषण करते हुए काव्य में प्रकृति की प्राचीन परम्परा का उद्घाटन किया गया है। द्वितीय प्रकरण में मध्ययुग की परिस्थितियों तथा प्रवृत्तियों का व्याख्यान किया गया है। तृतीय प्रकरण में साधना और प्रकृतिवाद एवं सन्त-साधना में प्रकृति-रूप का सम्बन्ध निरूपित करते हुए ग्राध्यात्मिक साधना में प्रकृति के रूप पर प्रकाश डाला गया है। चतुर्थ प्रकरण में इसी प्रसंग का विस्तार करते हुए प्रेमियों की व्यंजना में प्रकृति-रूप की व्याख्या की गयी है तथा पंचम प्रकरण के श्रन्तगंत ग्राध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप की समीक्षा करते हुए इस प्रसंग को समाप्त किया गया है। षष्ठ तथा सप्तम प्रकरणों में कमशः कथा-काव्य और गीति-मुक्तक, तथा रीति-काव्य की परम्पराग्नों का ग्रमुसन्धान करते हुए लेखक ने विभिन्न काव्यरूपों में प्रकृति का दिग्दर्शन कराया है। राजस्थानी काव्य, सन्त-पन विभाव के ग्रन्तगंत प्रकृति की समालोचना है। राजस्थानी काव्य, सन्त-

काव्य, प्रेमकथा-काव्य, राम-काव्य, उन्मुक्त प्रेम-काव्य, पद-काव्य ग्रीर मुक्तक तथा रीति-काव्य का ग्रध्ययन करते हुए प्रकृति का विवेचन किया गया है। नवम प्रकरण में उपमानों की योजना में प्रकृति की स्थिति की विवृति की गयी है। स्वच्छन्द उद्भावना, कलात्मक योजना तथा रूढ़िवादी प्रयोगों का प्रसंग-निर्देशपूर्वक व्याख्यान किया गया है।

## ३८. हिन्दी-पत्रकारिता का उद्भव और विकास

[१६४८ ई०]

श्री रामरतन भटनागर का प्रबन्ध 'हिन्दी-पत्रकारिता का उद्भव ग्रीर विकास' सन् १६४८ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फ़िल० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह प्रबन्ध ग्रंगेजी में ही लिखित ग्रीर प्रकाशित है। ग्रंगेजी शीर्षक है 'दी राइज ऐन्ड ग्रोथ ग्रॉन् हिन्दी जर्नलिएम (१८२६-१९५४ ई०)'। इसका प्रकाशन किताब महल, इलाहाबाद, से सन् १९४७ ई० में हुग्रा था। सम्भवतः मुद्रित रूप में ही यह प्रबन्ध 'डॉक्टरेट' के लिए प्रस्तुत किया गया था।

इस ग्रन्थ में ग्यारह ग्रध्याय हैं। ग्रारम्भ में विषय-प्रवेश है जिसमें प्रस्तुत अनुसन्धान की कठिनाइयों, स्रोतों एवं ग्रध्ययन की रूपरेखा पर विचार किया गया है। पहले ग्रध्याय में भारतवर्ष में पत्रकारिता के ग्रारम्भ का अनुशीलन किया गया है। दूसरे ग्रध्याय में उन्नीसवीं शती के द्वितीय चरण की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक ग्रादि परिस्थितियों का निरूपण करके हिन्दी-पत्रकारिता (१८२६-६७ ई०) के ग्रारम्भ का ग्रध्ययन किया गया है। तीसरे ग्रध्याय का शीर्षक है 'उन्नीसवीं शती (१८६७-१८८३ ई०) में हिन्दी-पत्रकारिता का उत्थान'। भूमिकारूप में घमं, समाज, शिक्षा, साहित्य, प्रेस, मशीन ग्रादि से सम्बन्धित परिवर्तनों का परिचय देकर मुद्रण, विषय, भाषा, समाचार, साहित्यकता ग्रादि की विविध दृष्टियों से उस युग की हिन्दी-पत्रकार-कला का विवेचन किया गया है।

चौथे अध्याय में सन् १८८३ ई० से १६०० तक की हिन्दी-पत्रकारिता का परिशीलन है। राष्ट्रीय शक्तियों, धार्मिक आन्दोलनों, शिक्षा, संचार आदि का प्रास्ताविक विवेचन करके हिन्दी और उर्दू-नीति, हिन्दी-पत्रों की शोचनीय

म्राधिक म्रवस्था, खड़ीबोली-गद्य के विकास में पत्रों का योगदान, उस युग की पत्रकारिता में राष्ट्रभावना भ्रौर सामाजिक जीवन म्रादि की व्यापक समीक्षा की गयी है। पाँचवें मध्याय का विषय है—बीसवीं शती ई० के प्रथम बीस वर्षों में हिन्दी-पत्रकारिता का विकास। म्रारम्भ में युगीन परिस्थितियों का निरूपण करके हिन्दी प्रेस, पत्रों के विषय, भाषा, साहित्य, हिन्दी भ्रौर उर्दू पत्रकारिता की तुलना म्रादि की विवेचना की गयी है। छठ मध्याय में १६२१ से १६३६ ई० तक की हिन्दी-पत्रकारिता के विकास का उपर्युक्त पद्धति से ही मध्ययन किया गया है।

सातवें अध्याय का प्रतिपाद्य है 'समसामियक प्रेस'। आठवें अध्याय में दैनिक पत्रों का अध्ययन करके साप्ताहिक और सिचत्र पत्रों पर भी विचार किया गया है। नवें अध्याय में हिन्दी के सामियक साहित्य और पत्रिकाओं का अनुशीलक है। वसवें अध्याय में हिन्दी पत्रकारिता (१८२६-१९४५ ई०) में राजनैतिक चेतना के विकास का पर्यालोचन है। ग्यारहवें अध्याय में ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए हिन्दी-पत्रकारिता के विकास और उपलब्धि पर विविध दृष्टियों से विचार किया गया है। पाँच परिशिष्टों में दी गयी पत्रकारिता-सम्बन्धी सामग्री भी उपयोगी है।

## ३६. हिन्दी-संतों पर वेदान्त-सम्प्रदायों का ऋगा (विशेषतया तुलसीदास, कबीरदास श्रौर सूरदास के संदर्भ में)

#### [१६४८ ई०]

श्रीमतो शीलवती मिश्र का प्रबन्ध 'हिन्दी-संतों पर वेदान्त-सम्प्रदायों का ऋण (विशेषतया तुलसीदास, कबीरदास ग्रीर सूरदास के सन्दर्भ में)' सन् १९४८ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फ़िल० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह प्रबन्ध दर्शन-विभाग के ग्रन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था ग्रीर ग्रभी तक ग्रप्रकाशित है।

इस प्रबन्ध में छः अध्याय हैं। पहले अध्याय में भिन्तधारा के विकास का संक्षिप्त ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। वेद, उपनिषद्, पंचरात्र, आलवार और गीता आदि के आधार पर भिन्त के विकास का निरूपण किया

गया है। दूसरे मध्याय में वेदान्त के पाँच सम्प्रदायों (शंकर के 'म्रद्वैतवाद', रामानुज के विशिष्टाह्व तवाद, मध्व के हैतवाद, वल्लभ के ग्रुद्धाह्व तवाद एवं निम्बार्क के है ताह्व तवाद) का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तीसरे मध्याय में वेदान्त के प्रभाव की दृष्टि से तुलसीदास का मध्ययन है। जिसमें परमार्थ के स्वरूप, मायावाद, जीव और जगत् से ब्रह्म का सम्बन्ध म्रादि की विवेचना करके 'मन्त में समाधान प्रस्तुत किया गया है। चौथे मध्याय में कबीरदास का मध्ययन हैं। परमार्थ का स्वरूप, मायाविषयक सिद्धान्त, म्रात्मा म्रीर परमात्मा तथा समन्वयवाद — इन शीर्ष कों के अन्तर्गत उनके वेदान्तिक सिद्धान्तों की विवेचना की गयी है। सूरदास पर लिखे गये पाँचवें मध्याय में उनकी दार्शनिक मान्यतामों की समीक्षा है। परमार्थ का स्वरूप, माया, ब्रह्म और जीव का सम्बन्ध, रास्लीला, जीवन का परम पुरुषार्थ और प्रेम का सिद्धान्त— इन विषयों की दृष्टि से सूर के विचारों का प्रतिपादन किया गया है। मन्तिम मध्याय उपसंहार है जिसमें नानक, मीरा, दादू, सुन्दरदास भीर सहजोबाई के दार्शनिक विचारों का संक्षिप्त परिचय देते हुए संत-कियों के दार्शनिक सिद्धान्तों का समन्वय प्रस्तुत किया गया है।

## ४०. मैथिलो साहित्य का संक्षिप्त इतिहास (प्रारम्भ से वर्तमान समय तक ग्रौर उस पर ग्रंग्रेजी प्रभाव)

#### [१६४८ ई०]

श्री जयकान्त मिश्र का प्रबन्ध 'मैथिली-साहित्य का संक्षिप्त इतिहास (प्रारम्भ से वर्तमान समय तक और उस पर अंग्रेजी का प्रभाव)' सन् १९४८ ई० में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में डी० फ़िल० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। यह प्रबन्ध सभी तक प्रकाश में नहीं स्राया।

प्रस्तुत प्रबन्ध में मैथिली भाषा ग्रीर उसके साहित्य के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रबन्ध की सामग्री पाँच खण्डों ग्रीर उसके ग्रन्तगंत कई अध्यायों में संकलित की गयी है।

प्रथम खण्ड मैथिली साहित्य की पृष्ठभूमि उपस्थित करता है। इसके प्रथम अध्याय में मिथिला की सीमा, नामकरण, क्षेत्रफल, निवासी, धार्मिक जीवन,

कृतित्व ग्रौर उनके संगीत तथा नृत्यित्रयता का परिचय दिया गया है। दूसरे अघ्याय में मैथिली भाषा ग्रौर उसकी लिपि, बोलने वालों की संख्या, बोली का क्षेत्र तथा उसकी स्वतन्त्र भाप-विषयक मनोवृत्ति का परिचय देते हुए उसकी स्वतन्त्र लिपि का ग्रध्ययन किया गया है। तीसरे ग्रध्याय में मैथिली साहित्यः का विकास बताते हुए उसका काल-निर्धारण तथा उसकी विभिन्न विधांग्रों महाकाव्य, खण्डकाव्य व नाटकों का कालकम से विवरण दिया गया है।

हितीय खण्ड में प्रारम्भिक मैथिली साहित्य का इतिहास दिया गया है.। पहले अध्याय में संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश में मैथिली के स्वरूप का निर्धारण करते हुए 'वर्णरत्नाकर' के रचियता के समय और उसकी रचनात्मक विशिष्टता पर विचार किया गया है। दूसरे अध्याय में ऐतिहासिक और भरपूर साहित्यिक सामग्री के आधार पर विद्यापित के काल और रचना का आलोचनात्मक अध्ययन हुआ है। तीसरे अध्याय में विद्यापित के समकालीन सत्ताइस कवियों में से नाटककार कवियों को छोड़कर सबका अध्ययन किया गया है। और उनके उत्तराधिकारी मिथिला और नेपाल के तेईस कवियों के साहित्यिक योगदान पर विचार हुआ है।

तृतीय खण्ड मध्यकालीन (१७००-१=०० ई०) मैथिली साहित्य का इतिहास उपस्थित करता है। पहले दो अध्यायों में मैथिली वर्नाक्यूलर में नाटकों की उत्पत्ति की परिस्थिति पर विचार किया गया तथा उसकी नेपाल, मिथिला और आसाम शाखा के अनेक नाटककारों का परिचय दिया गया है। तीसरे अध्याय में मध्यकालीन उपलब्ध गद्यसाहित्य की विधाओं पर विचार किया गया है। चौथे अध्याय में मध्यकाल के अनेक छोटे-मोटे गीतिकार और सन्त-कियों का परिचय दिया गया है तथा उनकी स्वतन्त्र और अनूदित रचनाओं पर विचार किया गया है।

चतुर्थं लण्ड में मैथिली लोकसाहित्य का ग्रध्ययन हुन्ना है। पहले ग्रध्याय में मिथिला की लोककथान्नों का विविध दृष्टियों से वर्गीकरण करके उनका अध्ययन सम्पन्न हुन्ना है। दूसरे अध्याय में लोकगीतों त्रौर लोककथान्नों का समुचित ग्रध्ययन है। तीसरे अध्याय में पालने के गीतों व मुहावरों का तथा चौथे अध्याय में लोकनृत्यगीत का अध्ययन हुन्ना है।

पंचम खंड अंग्रेजी का मैथिली पर प्रभाव प्रदिश्तित करता है। षहले अध्याय में मैथिली पर अंग्रेजी प्रभाव के सूत्रों की छानबीन की गयी है। दूसरे में आधुनिक मैथिली गद्य और पत्रकारिता का विकास प्रदिश्ति करते हुए अंग्रेजी और संस्कृत तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं से अनूदित मैथिली रच-

नाक्षों की चर्चा है। मनोरंजनार्थ रचित कथा, उपन्यास, यात्रा, संस्मरण, निबंध स्नादि की विस्तृत चर्चा है। उपयोगी साहित्य की विधायों (श्रालोचना, स्नात्म-कथा, स्नुवाद-साहित्य) का भी इतिहास दिया गया है। तीसरे प्रध्याय में श्राधु-निक-मैथिल कवियों ग्रौर नाटककारों का ग्रध्ययन किया गया है। चौथे ग्रध्याय में इस साहित्य की किमयों तथा विशिष्टतात्रों का उल्लेख करते हुए उसके भविष्य की सम्भावनात्रों पर विचार हुग्रा है तथा मैथिली को शिक्षा का माध्यम बनाने का ग्राग्रह किया गया है।

## ४१. हिन्दी काव्य में प्रकृतिचित्रग

[१६४८ ई०]

श्रीमती किरण कुमारी गुप्त को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी-कविता में प्रकृति-चित्रण' पर सन् १६४ द्र ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय ने पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। यह प्रबन्ध इसी नाम से हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग, ने सं० २००७ में प्रकाशित किया।

प्रस्तुत प्रवन्ध दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम खंड 'सिद्धान्त ग्रौर विवेचन' में दो ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय 'मानव ग्रौर प्रकृति' में सबसे पहले मानव ग्रौर प्रकृति के चिरसाहचर्य का निरूपण करते हुए प्रकृति से म्मनवहृदय का तादात्म्य प्रदिश्ति किया गया है। इसके बाद प्रकृति की दार्शनिक परिभाषा पर विचार किया गया है। तत्पश्चात् प्रकृति-प्रेम का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए मानवेतर जगत् का महत्त्वांकन भी किया गया है। प्रकृतिचित्रण में किव ग्रौर वैज्ञानिक के विभिन्न दृष्टिकोणों को स्पष्ट किया गया है। दूसरे ग्रध्याय में प्रकृतिचित्रण के विविध रूपों का ग्रध्ययन किया गया है। ग्रनुसन्धात्री ने ये रूप छः प्रकार के माने हैं (१)ग्रालम्बन (२) उद्दोपन (३)ग्रलंकार (४) मानवौनकरण (५) नीति ग्रौर उपदेश का माध्यम (६) परम तत्त्व के दर्शन।

द्वितीय खण्ड के चार अध्यायों में हिन्दी काव्य में प्रकृतिचित्रण का अनु-शीलन किया गया है। पहले अध्याय में वीरगाथा-काल के दो प्रतिनिधि किवयों—चन्द वरदायी और नरपित नाल्ह—के काव्य में प्रकृतिचित्रण का अध्ययन किया गया है। दूसरे अध्याय में भिक्तकाल की निर्गुण और सगुण भिक्तिधाराओं के प्रमुख किवयों के काव्य में प्रकृतिचित्रण का विवेचन किया गया है। तीसरे अध्याय का प्रतिपाद्य रीतिकाल है। सेनापित, बिहारी, भूषण, मितराम, देव, पद्माकर और बेनी प्रवीन आदि रीतिबद्ध तथा घनानन्द, आलम और ठाकुर आदि रीतिमुक्त किवयों के प्रकृतिचित्रण की परीक्षा इस अध्याय में की गयी है। चौथे अध्याय में आधुनिक काव्य की समीक्षा की गयी है। सबसे पहले भारतेन्दु, काल की परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए भारतेन्दु, पं० श्रीधर पाठक, राय देवीप्रसाद पूर्ण आदि के काव्य में प्रकृतिचित्रण की विवेचना की गयी है। इसके बाद द्विवेदी-युग के किवयों (महावीरप्रसाद द्विवेदी, हिरिश्रीध, रामचन्द्र शुक्ल, मैथिलीशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी और गुरुभक्त-सिंह) के प्रकृतिचित्रण का परीक्षण किया गया है। अन्त में द्विवेदी-उत्तर-युग के काव्य में प्रकृतिचित्रण का विस्तृत उपस्थापन है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप समाद, पन्त, निराला और महादेवी के काव्य का अध्ययन किया गया है। इस काल में प्रकृतिचित्रण के महत्त्व और उसके कारणों पर विचार किया गया है। इस काल में प्रकृतिचित्रण के महत्त्व और उसके कारणों पर विचार किया गया है। ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए अनुसन्धात्री ने हिन्दी के प्रकृति-काव्य का मूल्यांकन किया है।

## ४२. श्री गुरु गोरखनाथ ग्रौर उनका युग

[१६४८ ई०]

श्री टी॰ एन॰ वी॰ श्राचार्य (रांगेय राघव) को उनके प्रबन्ध 'श्री गुरु गोरखनाथ श्रीर उनका युग' पर सन् १६४८ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय से पी-एच॰ डी॰ की उपाधि प्राप्त हुई। यह ग्रन्थ ग्राभी तक प्रकाश में नहीं श्राया।

इस ग्रन्थ में 'भारतीय मध्ययुग के सिन्धकाल का मनन' किया गया है। इसमें आठ ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में ग्रालोच्य वस्तु की पृष्ठभूमि का विवेचन हैं। इसमें बौद्धमत के हास, पतन ग्रीर क्षय के कारणों की विवेचना की गयी है। तत्पश्चात् हिन्दू धर्म, वैष्णव मत ग्रीर शैव मत के प्रभावों ग्रीर उसके भेदों (योग ग्रीर तन्त्र) का संक्षिप्त ग्रनुसंधान किया गया है। दूसरे प्रध्याय में गुरु गोरखनाथ की पूर्ववर्ती गुरुपरम्पराग्रों, किंवदन्तियों, दन्तकथाग्रों ग्रादि की परीक्षा की गयी है। तीसरे ग्रध्याय में उस युग की मुख्य धार्मिक विचारधाराग्रों, सामाजिक तथा राजनैतिक जीवनदर्शन एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन के हेतुश्रों पर विचार किया गया है। चौथे ग्रध्याय में गुरु गोरखनाथ के

व्यक्तित्व और उनकी विशेषताश्रों का निरूपण है। पाँचवें ग्रथ्याय में गुरु गोरखनाथ के दार्शनिक और योग-सम्बन्धी सिद्धान्तों का विवेचन, उनकी दार्शनिक देन का निर्धारण एवं वैष्णव तथा शैंव मतों से उनके दार्शनिक मत की तुलना की गयी है। छठे ग्रथ्याय में गोरखनाथ की हिन्दी-रचनाश्रों की प्रामाणिकता पर विचार करके उनका साहित्यिक ग्रनुशौलन किया गया है। सातवाँ श्रव्याय उपसहार के रूप में लिखा गया है। उसमें तत्कालीन समाज श्रीर समसामियकों पर गोरखनाथ का प्रभाव दिखलाकर उनके विरुद्ध होने वाली प्रतिक्रिया का निरूपण किया गया है। इस ग्रध्याय में ही ग्राज के गोरखपथ और गोरखनाथ के महत्त्व का भी दिग्दर्शन है। ग्राठवें ग्रथ्याय में ग्रनुसन्धाता ने भारतीय सांस्कृतिक धारा तथा इतिहास में गोरखनाथ का स्थान निर्धारित किया है।

## ४३. सन्त कवि मलूकदास

[१६४८ ई०]

श्री त्रिलोकी नारायण दीक्षित का प्रबन्ध 'सन्त कवि मलूकदास' सन् १६४८ ई॰ में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच॰ डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह प्रबन्ध अभी तक प्रकाशित नहीं हुग्रा है।

# ४४. चन्द वरदायी ग्रौर उनका काव्य

[१६४५ ई०]

श्री विषिन विहारी त्रिवेदी को उनके प्रबन्ध 'चन्द वरदायी श्रीर उनका काव्य' पर सन् १६४८ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय से डी० फ़िल० की उपाधि, मिली। इसका प्रकाशन इसी नाम से सन् १६४२ ई० में हुग्रा। प्रका-सक है हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उपर्युं कत प्रबन्ध में छः ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में किव का जीवनवृत्त है। इस वृत्त के ग्रन्तर्गत किव के जन्म, माता-पिता, बाल्यकाल, पुत्र ग्रौर वंशज, जाति, जीविका, ऐश्वर्य, देवी की सिद्धि, वरदायी नाम की प्रसिद्धि, देवी द्वारा सहायता, मन्त्र-तन्त्र-ज्ञान, भाषा-ज्ञान, दूनत्व, निर्भीकता, युद्ध, मृत्यु ग्रादि महत्त्वपूर्ण बातों पर श्रनुसन्धानात्मक रूप से प्रकाश डाला गया है।

दूसरा ग्रध्याय 'वस्तु-वर्णन' है। इसके ग्रन्तर्गत ब्यूह, नगर, पनघट, विवाह, युद्धोत्साह एवं युद्ध, उत्सव, ज्योनार, स्त्रीभेद, षड्ऋतु, बारहमासा, नखशिख, शृंगार, कबन्ध-युद्ध, तथा ग्रन्य महत्त्वपूर्ण वर्णनों का ग्रध्ययन किया गया है।

तीसरे ग्रध्याय 'भाव-व्यंजना' में उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, भय, हास्य, ग्राश्चर्य, निर्वेद, रित तथा शोक ग्रादि भावों की ('रासो' में) रसरूप में ग्रभि-व्यक्ति का ग्रध्ययन किया गया है।

चौथे अध्याय का प्रतिपाद्य 'रासो' की अलंकार-योजना है। अलंकार का सामान्य परिचय देते हुए उंसके इतिहास और कम-विकास पर विचार किया गया है। तदनन्तर 'रासो' के अलंकारों की समीक्षा की गयी है।

पाँचवाँ अध्याय 'छन्द-समीक्षा' है। अध्येता ने छन्द का सामान्य परिचय देकर 'रासो' में विणत छन्दों का अनुसन्धानपूर्ण अनुशीलन किया है। लेखक ने रासो में प्रयुक्त छन्दों की एक सूची देकर सिद्ध किया है कि इस ग्रन्थ में मात्रावृत्त, संयुक्तवृत्त, वर्णवृत्त और फुटकर—सब मिलाकर बहत्तर छन्दों का प्रयोग हुआ है। तदुपरान्त इन छन्दों का परिचय दिया गया है। प्रबन्ध का चौहत्तर पृथ्ठों का यह अध्याय 'रासो' की छन्द-समीक्षा की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण है।

छठे अध्याय में 'रासो' की भाषा की कितपय विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। 'रासो' की भाषा का स्वर, असंयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, सर्वनाम, कारक-चिह्न, किया, संख्यावाचक विशेषण, शब्दभण्डार आदि का विस्तृत विवेचन करते हुए उसकी विशेषताओं का उपस्थापन किया गया है।

परिशिष्ट में चन्द वरदायी श्रौर उनके काव्य पर गार्सा द तासी, ग्रियर्सन, जेम्स मोरिसन तथा प्रो॰ बूलर श्रादि यूरोपीय विद्वानों की कुछ सम्मितियाँ संकलित कर दी गयी हैं, जिससे प्रबन्ध के महत्त्व में वृद्धि हुई है।

### ४५. हिन्दी साहित्य में महाकाव्य

#### [१६४६ ई०]

श्री हरिश्चन्द्र राय को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी साहित्य में महाकाव्य' पर सन् १६४६ ई० में लन्दन विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली।

## ४६. ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य (१६००—१६४५ ई०) में नारीभावना

### [१६४६ ई०]

सुश्री शैलकुमारी का प्रबन्ध 'ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य (१६००-१६४५ ई०) में नारीभावना' प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फ़िल० उपाधि के लिए सन् १६४६ ई० में स्वीकृत हुग्रा। इसे सन् १६५१ ई० में हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, ने इसी नाम से प्रकाशित किया।

यह प्रबन्ध बारह अध्यायों में विभक्त है। पहला अध्याय 'पूर्वपीठिका' है। सर्वप्रथम आधुनिक हिन्दी-काव्य की नारीभावना में परिवर्तन के कारणों और प्रेरणा के स्रोतों का विवेचन किया गया है। इस प्रसंग में प्राचीन के प्रति नवजागरणजन्य आकर्षण, पश्चिमी विचारों और साहित्य का प्रभाव, भिक्तयुग और रीतियुग की नारीभावना के प्रति विद्रोह, रवीन्द्रनाथ ठाकुर के प्रभाव, समाज-सुधार की लहर के प्रभाव, स्त्री-आन्दोलन के प्रभाव तथा इन्डियन नेशनल कांग्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

दूसरे अध्याय में संक्रांति-युग (१६००-१६२० ई०) के साहित्य में नारी-भावना का अनुशीलन है। इस कम में श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिलीशरण गुप्त और अयोध्यासिंह उपाध्याय का विवेचन है। यह नारी-भावना, लेखिका के अनुसार, राष्ट्रवादी और सुधारवादी दो प्रकार की है।

तीसरे अध्याय में १६२०-१६३७ ई० में रिचत साहित्य को 'परिवर्तन-युग' का साहित्य मानकर उसमें नारीभावना पर विचार किया गया है। 'इस युग में नारीभावना कल्पना और भावुकता से संयुक्त हुई।' 'स्थूल से सूक्ष्म की श्रोर बढ़ने लगी।' इन उद्भावनाश्रों के प्रकाश में लेखिका ने छायावादी साहित्य की नारीभावना का श्रध्ययन किया है।

चौथे ग्रध्याय में परिवर्तन-युग में नारी के सत् रूप का विवेचन किया गया है। इस सत् रूप की ग्रभित्यक्ति विविध सम्बन्धों में सम्भव है। प्रेयसी ग्रौरं प्रणियनीरूप, पत्नीरूप, मातृरूप ग्रादि। यह पाँचवें ग्रध्याय का प्रतिपाद्य विषय है। परिवर्तन-युग में नारी के केवल सत्पक्ष का ही चित्रण नहीं हुग्रा। छठे ग्रध्याय में इस युग की नारी के ग्रसत् रूप की ग्रभिव्यक्ति पर भी विचार किया गया है। सातवें ग्रध्याय में परिवर्तन-युग में राष्ट्रीयता तथा समाज-सुधार से प्रेरित नारीभावना का पर्यालोचन किया गया है। लेखिका का मत है कि इस युग की राष्ट्रीय किवताग्रों में नारी के बीररूप ग्रौर समाजसुधार की भावना से समन्वित किवताग्रों में नारी के मानवी-रूप का स्फुरण हुग्रा है। ग्राठवें ग्रध्याय में रूपकात्मक (प्रतीकात्मक) भावना का निदर्शन किया गया है। नवें ग्रध्याय में प्रतिपादित किया गया है कि इस परिवर्तन-युग में भी मध्ययुगीन नारीभावना की परम्परा ग्रपने सूत्र को बनाये रही, यद्यपि यह ग्रत्यन्त सूक्ष्म रूप में ही सम्भव हुग्रा।

दसवें ग्रघ्याय का विवेच्य प्रगति-युग (१६३७-१६४५ ई०) है। ग्यारहवें ग्रघ्याय में प्रगति-युग को समाजवादी तथा क्रान्तिकारी नारीभावनाग्रों का सिंहावलोकन है। बारहवें ग्रघ्याय में पहले प्रगतियुग की मनोविक्लेषणवादी नारीभावना की समीक्षा की गयी है। लेखिका ने इसे चार वर्गों में विभक्त किया है (क) विरोध या विद्वेषमयी (ख) ग्रतीव वासनात्मक (ग) संतुलित यथार्थवादी (घ) प्रकृतिवादी उदासीन। इसी ग्रघ्याय में क्षयी रोमांसवादी नारीभावना पर विचार किया गया है। ग्रन्त में, ग्रन्थ के उपसंहार में लेखिका का मन्तव्य है कि ग्रालोच्य-काल में नारीभावना का विकास गत्यात्मक रहा है, इससे पूर्व वह स्थिर था।

#### ४७. रामकथा—उत्पत्ति श्रौर विकास

[१६४६ ई०]

फ़ादर कामिल बुल्के को प्रयाग विश्वविद्यालय ने सन् १६४६ ई० में उनके प्रबन्ध 'रामकथा का विकास' पर डी० फ़िल० की उपाधि प्रदान की। हिन्दी परिषद्, विश्वविद्यालय, प्रयाग, द्वारा 'रामकथा' नाम से सन् १६५० क्वं यह प्रत्थ किंचित् परिवर्द्धन के साथ प्रकाशित हुग्रा।

प्रस्तृत ग्रन्थ चार भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में प्राचीन रामकथा-साहित्य, द्वितीय में रामकथा की उत्पत्ति, ततीय में अर्वाचीन रानकथा-साहित्य तथा चतुर्थ में रामकथा के विकास का विवेचन किया गया है। चारों भागों में कुल मिलाकर इक्कीस अध्याय हैं। पहला अध्याय 'वैदिक साहित्य और राम-कथा' है जिसमें वैदिक साहित्य में रामकथा के विभिन्न पात्रों (इक्ष्वाकू, दशरथ, राम, ग्रश्वपति, जनक, सीता ग्रादि) का अनसंधान करने के ग्रनन्तर वैदिक साहित्य में रामकथा का प्रायः स्रभाव निर्णीत किया गया है। दूसरे स्रध्याय में वाल्मीकि-रामायण के पाठ तथा रचनाकाल पर विचार किया गया है, साथ ही श्रादिकवि वाल्मीकि के ग्रस्तित्व एवं जीवनचरित पर भी विचार किया गया है। तीसरे अध्याय में 'महाभारत' के विभिन्न पर्वों में विणित रामकथा का श्राकलन किया गया है। चौथे ग्रध्याय में जातकों तथा ग्रन्य बौद्ध-साहित्य में रामकथा की शोध की गयी है। पाँचवें ब्रध्याय में जैन-रामकथा की विशेषताश्रों का अन्शीलन किया गया है। छठे अध्याय में 'दशरथ जातक' में वर्णित राम-कथा की प्रामाणिकता तथा 'रामायण' पर पडे बौद्ध-प्रभाव की समीक्षा की गयी है। सातवें श्रध्याय में श्रनेक विदेशी तथा भारतीय विद्वानों के मतों की श्रालोचना करते हुए रामकथा के मुलस्रोत का विश्लेषण किया गया है।

म्राठवें मध्याय में प्रचलित वाल्मीकि-रामायण के मुख्य प्रक्षेपों पर विचार किया गया है। नवें मध्याय में रामकथा के प्रारम्भिक विकास तथा व्यापक प्रसार का निवर्शन हुम्रा है। दसवें मध्याय में संस्कृत के धार्मिक साहित्य मौर ग्यारहवें मध्याय में उसके लितत साहित्य में निबद्ध रामकथा का विवेचन है। बारहवें मध्याय में आधुनिक भारतीय भाषाम्रों में विणत रामकथा की विचारचर्चा की गयी है। तेरहवें मध्याय में तिब्बत, खातोन, हिन्देशिया म्रादि म्राय देशों में प्रचलित रामकथा का निरूपण है। चौदहवें से लेकर बीसवें मध्याय में रामायण के सात कांडों की कथावस्तु का विश्लेषण करते हुए रामकथा के विकास का मध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इक्कीसवें मध्याय में प्रन्थ का उपसंहार है, जिसमें रामकथा की व्यापकता, विभिन्न रामकथाम्रों की मौलिक एकता तथा प्रक्षिप्त सामग्री की सामान्य विशेषताम्रों का परिशीलन भौर रामकथा को प्रभावित करने वाले विभिन्न साधनों का उल्लेख करते हुए रामकथा के दिकास का सिहावलोकन किया गया है। ग्रन्थ के परिशिष्ट में रामकथा के दिकास का सिहावलोकन किया गया है। ग्रन्थ के परिशिष्ट में रामकथा साहित्य की एक उपयोगी तालिका भी प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत ग्रन्थ रामकथा-सम्बन्धी सामग्री का एक विश्वकोष-सा है जिसमें देश ग्रौर विदेशों की विभिन्न भाषाग्रों के साहित्यों में उपलब्ध रामकथा-विष-यक प्रभूत सामग्री की छानबीन की गयी है।

#### ४८. तुलसीदास श्रौर उनका युग

#### [१६४६ ई०]

श्री राजपित दीक्षित को उनके शोध-प्रबन्ध 'तुलसीदास श्रीर उनका युग' पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने सन् १६४६ ई० में डी० लिट० की उपाधि प्रदान की। इसी नाम से इस प्रबन्ध का प्रकाशन ज्ञानमण्डल लिमिटेड, बनारस, ने सं० २००६ में किया।

प्रस्तुत प्रबन्ध दस परिच्छेदों में विभक्त है। पहले परिच्छेद में तुलसीदास की समकालीन परिस्थितियों का अनुशीलन किया गया है। उस समय वर्णाश्यम-धर्म का ह्रास हो रहा था, चिन्ता और अशान्ति चारों श्रोर परिव्याप्त थी किन्तु कला की जार्गात का अभाव उस समय नहीं था। तुलसी के युग की राज-नीतिक, धार्मिक, साहित्यिक और सामाजिक चेतना के साथ-साथ पूर्ववर्ती तथा समसामयिक कवियों और प्रचारकों पर भी विचार किया गया है।

दूसरे परिच्छेद में तुलसी के सामाजिक मत का विवेचन किया गया है। ग्रादर्श राज्य, राजा-प्रजा, वर्णाश्रम धर्म, पारिवारिक जीवन का श्रादर्श, समाज में स्त्रियों का स्थान ग्रादि महत्त्वपूर्ण विषयों पर तुलसी का मत उपस्थापित करते हुए तुलसी की शास्त्रियता तथा मर्यादावादिता का भी पर्यालोचन किया गया है।

तीसरे परिच्छेद में तुलसी की धर्मभावना पर विचार किया गया है। उन्होंने धर्मभावना में से ग्राडम्बर, भूतप्रेत-पूजा ग्रीर रहस्यवाद का बहिष्कार करके नैतिक, भाविक ग्रीर बौद्धिक ग्राधार पर धर्म की स्थापना की। धर्म पर सर्व-सामान्य का ग्रिधकार सिद्ध करते हुए तुलसी ने उसे व्यापक बनाया। वे ग्रीहंसाबाद को सर्वोच्च स्थान देते थे। उन्होंने सरलतम राम-नाम-जप पर विशेष बल दिया। तुलसी ने एक ग्रोर वैष्णवों ग्रीर शैवों में ऐक्य-स्थापन किया भीर दूसरी ग्रीर धर्म की ग्रंतरात्मा ग्रीर उसके बाह्य रूप का सामंजस्य किया।

चौथे परिच्छेद में तुलमी की साम्प्रदायिकता का ग्रध्ययन किया गया है। तुलसी के काव्य में वैष्णव, शैव, गाणपत्य ग्रादि सभी सम्प्रदायों के प्रति सहज श्रद्धा को स्वीकार करते हुए ग्रनुसंधाता ने निष्कर्ष निकाला है कि तुलसी की साम्प्रदायिकता कट्टरता ग्रौर संकीणंता से विनिर्मुवत है। उन्होंने साम्प्रदायिकता की वह व्यापक रूप दिया है जिसमें सभी सान्त्रिक मतवादों की ग्रन्तरात्मा का समन्वय शक्य हो सके।

पाँचवें परिच्छेद में तुलसी की परम्परागत भिवत का प्रतिपादन किया गया है। भिवत की परिभाषा, भेद स्रादि का निरूपण करते हुए लेखक ने प्रेमभिवत का विस्तृत विवेचन किया है। स्रन्त में दिखाया गया है कि उस नैराश्यकाल में तुलसी की भिवत की क्या सार्थकता रही।

छठा परिच्छेद 'तुलसी की उपासना-पद्धति' है। तुलसी की उपासना के स्परूप को स्पष्ट करते हुए उसकी तुलना वैरागी तथा अन्य सम्प्रदायों की उपासना-पद्धति से भी की गयी है।

सातवें परिच्छेद में तुलसी के दार्शनिक दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण किया गया है। समीक्षकों की विभिन्न घारणाश्रों की श्रालोचना करते हुए गोस्वामी जी के माया, परमात्मा, जीव, जगत्, साधनमार्ग श्रादि सम्बन्धी विचारों को प्रस्तुत करते हुए यह स्थापना की गयी है कि तुलसी का श्रभिमत सिद्धांत द्वैत है, क्योंकि वे उपास्य श्रौर उपासक दोनों की पृथक् सत्ता स्वीकार करते हैं।

श्राठवें परिच्छेद में तुलसी श्रीर प्राचीन राम-साहित्य का श्रघ्ययन किया गया है। इस श्रध्ययन-क्रम में 'वाल्मीकि-रामायण' 'महारामायण', 'श्रध्यात्म-रामायरा,' संस्कृत के नाटकों, 'रघुवंश' श्रादि प्राचीन ग्रन्थों का तुलसी-साहित्य पर प्रभाव निरूपित किया गया है।

नवें परिच्छेद में 'रामचरितमानस' में तुलसी की संदर्भण-कला का दिग्दर्शन किया गया है। इसमें उपक्रम की नवीनता और प्रौढ़ि का परिशीलन किया गया है। तुलसी की शैली, छन्दोयोजना, ग्रन्थ के उपसंहार श्रादि का भी अध्ययन है। दसवें परिच्छेद में तुलसी के साहित्यिक उपहार का महत्त्वांकन है।

## ४६. हिन्दी मुहावरे

#### [१६४६ ई०]

श्री ग्रोम्प्रकाश का प्रवन्ध 'हिन्दी मुहावरे' सन् १६४६ ई० में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की डी० लिट० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। 'मुहावरा-मीमांसा' के नाम से इस ग्रन्थ का प्रकाशन बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, ने किया है।

#### ५०. क्रज-लोकसाहित्य का ग्रध्ययन

[१६४६ ई०]

श्री गौरीशंकर 'सत्येन्द्र' का प्रबन्ध 'ब्रज-लोकसाहित्य का ग्रध्ययन' सन् १६४६ ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा पौ-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। इसी नाम से इसका प्रकाशन साहित्यरत्न भण्डार, ग्रागरा, ने सन् १६४६ ई० में किया।

इस प्रबन्ध में सात ग्रध्याय हैं। प्रथम ग्रध्याय 'विषय-प्रवेश' है। इसमें पहले लोकवार्ता के स्वरूप ग्रौर विषय पर प्रकाश डाला गया है। तत्परचात् लोकवार्ता-साहित्य के मूल, लोककथा का उद्भव, लोकसाहित्य की रचना के रूप, लोकसाहित्य की मनोभूमि, लोकवार्ता की प्रतिष्ठा, इस क्षेत्र के ग्रग्रणी, भारत में लोकवार्ता-क्षेत्र में कार्य ग्रादि महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया है। दूसरे ग्रध्याय 'ब्रज-लोकसाहित्य के प्रकार' में संकलन की प्रणाली तथा विवरण का निदंश करते हुए ब्रज-लोकसाहित्य का वर्गीकरण किया गया है। कहानियों, गीत-साहित्य, कहावतों, खेल में वाणीविलास, शिशुग्रों के छन्द-खेल, नये लोकसाहित्य ग्रादि का वर्णन करते हुए ग्रध्येता ने प्रसिद्ध लोकगीत-रचियता सनेहीराम का परिचय दिया है। तीसरे ग्रध्याय में लोकगीत-साहित्य का ग्रध्ययन किया गया है। ग्रध्ययन की सुविधा के लिए इस साहित्य का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है—(ग्र) जन्म के गीत (ग्रा) विवाह के गीत (इ) त्यौहार, व्रत, वेवी ग्रादि के गीत (ई) ग्रन्य विविध गीत तथा (उ) प्रबन्धगीत। प्रबन्धगीत के ग्रन्तर्गत विविध पवाँरों, व्याहुला, सरमन, ढोला, मदारी का ढोला, लवकुशजन्म, हिरनावती ग्रादि का पर्यालोचन किया गया है।

चौथा ग्रन्थाय 'लोककहानियां' हैं। पूर्वपीठिका के ग्रन्तगंत भारत में लोककहानियों ग्रीर लोककहानियों की साहित्यिक ग्रभिव्यक्ति पर विचार किया गया है। कहानियों के बीजों का ग्रनुसंधान वैदिक साहित्य में करते हुए उप-निषद्, रामायण, महाभारत, वृहत्कथा, जातक ग्रीर जैनसाहित्य में उसके विकास का विहंगालोकन किया गया है। तदनन्तर हिन्दी में लोकवार्ता-कहानी पर विचार किया गया है। ग्रन्त में ब्रज की कहानियों के विविध रूपों का दिग्दर्शन कराया गया है। पहले कहानियों के वर्गीकरण के सिद्धान्तों का कथन है तब इन कथाग्रों की सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए कहानियों का वर्गीकरण किया गया है। इन कहानियों के विविध ग्रभिप्रायों पर भी प्रकाश डाला गया है। पाँचवें ग्रध्याय में लघु छन्दकहानी (Drolls) के साधारण तथा कमसंविद्धत दोनों भेदों का ग्रध्ययन है। छठे ग्रध्याय 'लोकोक्ति-साहित्य' में पहेलियों तथा कहावतों का परिशीलन है।

सातवाँ ग्रध्याय 'उपसंहार' है। कला ग्रीर उसके स्वरूप पर विचार करते हुए लोककला की मर्यादाग्रों पर दृष्टिपात किया गया है। इस ग्रध्याय के कुछ प्रमुख प्रतिपाद्य इस प्रकार हैं — लोकसाहित्य में शैली ग्रीर सुरुचि, शैली-संविधान, लोकसाहित्य में प्रतीकप्रयोग, ग्रालंकार, रस, लोकसाहित्य में चिरत्र, मनोवैज्ञानिक तत्त्व, यौन तत्त्व, जातिविज्ञान तथा नृविज्ञान, लोकसाहित्य का प्रभाव तथा साहित्य का प्रभाव ग्रादि।

#### ५१ जायसी, उनकी कला श्रीर दर्शन

#### [१६४६ ई०]

श्री जयदेव कुलश्रेष्ठ का प्रबन्ध 'जायसी, उनकी कला और दर्शन' श्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा सन् १६४६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। 'सूफी महाकवि जायसी' के नाम से इसका प्रकाशन भारत प्रकाशन मन्दिर, श्रलीगढ़, ने सन् १६५७ ई० में किया।

प्रस्तुत प्रबन्ध ग्यारह ग्रध्यायों में विभक्त है। पहला ग्रध्याय 'वातावरण' है। इसमें राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ग्रौर साहित्यिक परि-स्थितियों का ग्रनुशीलन करते हुए जायसी-काल के वातावरण पर प्रकाश डाला गया है।

दूसरे अध्याय में जायसी का जीवनवृत्त है। अन्तःसाक्ष्य तथा बाह्य संस्थ्यों पर विचार करते हुए किव के जन्म, तिथि, जन्मस्थान, बाल्यकाल,सूफ़ीमत की ओर प्रवृत्ति, मित्र तथा सन्तान, अमेठी-प्रस्थान, मृत्यु-तिथि, स्मारक, ज्ञानार्जन, शिक्षा, इस्लाम और हिन्दू धर्म की जानकारी, व्यवहारज्ञान और व्यक्तित्व आदि का अनुसन्धान किया गया है।

तीसरे, चौथे ग्रौर पाँचवें ग्रध्यायों में कमशः 'ग्राखिरी, कलाम', 'पदमावत' तथा 'ग्रखरावट' का ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। जायसी की कृतियों का यह ग्रध्ययन ग्रनेक दृष्टियों से विस्तार के साथ किया गया है। इनमें भी 'पदमावत' का ग्रध्ययन कथानक, कल्पना ग्रौर इतिहास, प्रेरणा, समासोक्ति या ग्रन्थोक्ति है या नहीं, रचनाकाल, रचनाशैली, प्रबन्धकाव्य की विशेषता ग्रादि ग्रनेक दृष्टियों से किया गया है।

छठा अध्याय 'काव्यकला' है। इस अध्याय में भाषा, शब्दभण्डार, व्याकं-रण, मुहावरे और कहावतें, गुण, छन्द, संवाद और अलंकार आदि अनेक दृष्टियों से जायसी के कलापक्ष का अनुशीलन किया गया है। इस अध्याय में प्राकृतिक-व्यापार-वर्णन, वैभव-वर्णन, मानव-दश।ओं के वर्णन आदि पर विचार करते हुए जायसी की वर्णनशक्ति पर प्रकाश डाला गया है। उनके चरित्र-चित्रण और मुक्तियों का भी विवेचन है।

सातवें अध्याय में जायसी के साहित्यिक विधान का पर्यालोचन किया गया है। पहले विधानों के संगठन एवं महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है। तब जायसी के मुख्य विधानों की चर्चा की गयी है। आठवाँ अध्याय 'अनुभूति-पक्ष' है। इसमें रस तथा भाव की दृष्टि से विचार किया गया है। श्रृंगार के सम्भोग और विप्रलम्भ पक्ष के अतिरिक्त करुण, वीर, भयानक, रौद्र आदि रसों के अनुशीलन का प्रयास किया गया है।

नवें ग्रध्याय का विवेच्य 'सूफ़ीमत' है। सबसे पहले सूफ़ीमत की रहस्य-भावना, सूफ़ीमत श्रौर इस्लाम, मत के ग्राचार्य, प्रचार ग्रादि बातों का विव-रण है। तब उसकी विभिन्न 'ग्रवस्थाश्रों श्रौर मुकामात' का उपस्थापन है। सूफ़ीमत की प्रतीक-योजना पर भी विचार किया गया है श्रौर तब दिखाया गया है कि भारतीय वातावरण में ग्राने पर किस प्रकार इसकी भेंट योगधारा से हुई: श्रौर उसका इस पर क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय भावों से इसका सामंजस्य भी दिखाया गया है।

दसवें अध्याय में जायसी के 'दर्शन' का प्रतिपादन है। दर्शन का यह प्रति-पादन उनकी तीनों कृतियों (आखिरी कलाम, पदमावत और अखरावट) के आधार पर कमशः किया गया है। ईश्वर, जीव, ससार, शरीररचना, ग्रवस्थाएं, गुरु-महत्त्व, प्रेम-मार्ग, रहस्य-गोपन, साधन, भारतीय प्रभाव ग्रादि ग्रनेक दृष्टियों से जायसी के दर्शन का ग्रध्ययन किया गया है। जायसी की साधनात्मक ग्रीर भावनात्मक रहस्य-भावना का ग्रनुशीलन करते हुए ग्रन्य सूफ़ियों से उसकी तुलंगा भी की गयी है। सूफ़ी-साहित्य को उनकी देन का भी मूल्यांकन किया गया है।

ग्यारहवाँ अध्याय उपसंहार के रूप में लिखा गया है। इसमें किव का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए हिन्दी-साहित्य में उसके यागदान पर विचार किया गया है। दार्शनिक विचारधारा में भी उसका योग दिखाया गया है। उसकी सामंजस्य-भावना की भी चर्चा की गयी है।

### ५२. प्रकबरी दरबार के हिन्दी-कवि

## [१६४६ ई०]

श्री सरयू प्रसाद श्रग्रवाल का प्रबन्ध 'श्रकबरी दरबार के हिन्दी-किव' सन् १६४६ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया। इसी नाम से इसका प्रकाशन सं० २००७ वि० में लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया।

इस प्रवन्ध में पाँच श्रष्ट्याय हैं। पहला श्रष्ट्याय भूमिका के रूप में लिखा गया है। इसमें मध्ययुग की कितिपय सामान्य विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए तत्कालीन राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, श्राधिक श्रौर साहित्यिक परिस्थितियों का विवेचन किया गया है। इसके बाद श्रकबर का व्यक्तित्व, श्रकबरी दरबार में कला का श्राश्रय, भारतवर्ष में यवनसाम्राज्य श्रादि पर विचार करते हुए यह बतलाया गया है कि श्रकबरी दरबार में हिन्दी का कितना सम्मान था। इस कम में दरबार में श्राने-जाने वाले श्रौर श्रकबर के सम्पर्क में श्राय हुए तथा स्थायी वृत्ति पाने वाले हिन्दी-किवयों का संक्षिप्त परिचय देने के श्रनत्वर श्रकबरी दरबार के श्रितिष्ठित हिन्दी-किवयों की चर्चा की गयी है।

इन्हीं लब्बप्रतिष्ठ कवियों का जीवन-चरित दूसरे अध्याय का प्रतिपाद है। इस अध्याय में नरहरि, ब्रह्म, तानसेन, गंग और अब्दुर्रहीम खानखाना का जीवन-चरित प्रस्तुत किया गया है।

तीसरा ग्रध्याय 'रचनाएँ' है। इसमें पूर्वोक्त कवियों की रचनाश्चों का श्रनु सन्धानपूर्वक ग्रध्ययन किया गया है। खोज-रिपोर्टो, विविध पुस्तकालयों श्रौर इतिहास-ग्रन्थों में उपलब्ध रचनाश्चों की प्रामाणिकता ग्रादि पर विचार करते हुए कवियों के काव्यों के वर्ण्य विषय का विवेचन किया गया है।

चौथे ग्रध्याय 'काव्य-विवेचन' में काव्य के ग्रन्तरंग ग्रौर बहिरंग पक्षों का परिशीलन है। रूपवर्णन, संयोग ग्रौर विप्रलंभ-वर्णन, नायिका-भेद, भिक्तकाव्य, वीरकाव्य, प्रकृतिवर्णन, नीति-उपदेश, उक्तिवैचित्र्य ग्रादि का विवेचन है। इस ग्रध्याय में इन किवयों के काव्य पर विदेशी शब्दों के प्रभाव पर भी विचार किया गया है। शब्दावली के प्रयोग ग्रौर उनके रूप, कन्नौजी, बुन्देली, खड़ी-बोली, ग्रवधी-शब्दों के प्रयोग, वृत्तियों के ग्राश्रय, लाक्षणिक प्रयोग, मुहावरे ग्रौर लोकोक्तियों ग्रादि का भी ग्रध्ययन किया गया है। ग्रन्त में छन्दोयोजना तथा ग्रलंकार-प्रयोग का भी पर्यालोचन है।

पाँचवाँ ग्रध्याय 'सामाजिक जीवन एवं ऐतिहासिक तथ्य' है। पहले इन किवयों के काव्य में ग्रिभिव्यक्त ग्रक्बरकालीन भारतीय रहन-सहन, विश्वास, उपासना, उत्सव, वेशभूषा ग्रादि का ग्रध्यमन किया गया है। तदनन्तर उन काव्यकृतियों में निबद्ध ऐतिहासिक घटनाग्रों पर विचार किया गया है। इस दृष्टि से नरहरि, तानसेन ग्रीर गंग के काव्य का ग्रनुशीलन किया गया है।

परिशिष्ट में नरहरि, ब्रह्म, तानसेन, गंग, सूरदास मदनमोहन, राजा श्रास-करण और राजा टोडरमल श्रादि श्रकबरी दरबार के कवियों की श्रप्रकाशित ग्रथवा दुष्प्राप्य रचनाएँ संकलित कर दी गयी हैं जिससे श्रनुसन्धान की दृष्टि से प्रबन्ध का मूल्य बढ़ गया है।

## ५३ हिन्दी-साहित्य पर संस्कृत-साहित्य का प्रभाव (१४००—१६०० ई०)

[१६४६ ई०]

श्री सरनामसिंह शर्मा 'अरुण' का प्रबन्ध 'हिन्दी-साहित्य पर संस्कृत-साहित्य का प्रभाव (१४००-१६०० ई०)' सन् १६४६ ई० में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी• की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। 'हिन्दी-साहित्य पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव' नाम से इस प्रबन्ध का प्रकाशन रामनरायण लाल प्रकाशक तथा पुस्तक-विकेता, इलाहाबाद, ने सन् १६५२ ई० में किया।

इस प्रबन्ध में ग्यारह ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में हिन्दी के सम्बन्ध से संस्कृत-साहित्य का सामान्य पर्यवेक्षण किया गया है। वैदिक न्महित्य — संहित ब्राह्मण, ग्रारण्यक, उपनिषद्, सूत्र-ग्रन्थ—का पर्यवेक्षण करते हुए हिन्दी से उसके सम्बन्ध का ग्रनुमान किया गया है। इसके बाद संस्कृत-साहित्य — दर्शन, स्मृति, पुराण, तन्त्र, महाकाव्य, नाटक तथा काव्य-शास्त्र—का परिचय देते हुए हिन्दी से उसका सम्बन्ध-निर्देश किया गया है।

दूसरे अध्याय में हिन्दी-काव्य के रूप (प्रवन्ध, मुक्तक ग्रादि), वर्ग श्रौर शाखाश्रों ग्रादि पर संस्कृत-साहित्य की परम्परा का प्रभाव श्रांका गया है: प्रवन्धकाव्यों तथा मुक्तक-संग्रहों के नामकरण पर भी ग्रध्येता ने संस्कृत-साहित्य का प्रभाव बतलाया है।

तीसरा ग्रध्याय 'कथावस्तु ग्रौर ग्राधार' है। इस ग्रध्याय में विस्तार के साथ ग्रालोच्य काल (१४००-१६०० ई०) में रचे गये महाकाव्यों तथा खंड-काव्यों की कथावस्तु पर संस्कृत-साहित्य का प्रभाव निरूपित किया गया है। उन रचनाग्रों पर भी विचार किया गया है जिन्हें भ्रम से प्रबन्धत्व प्रदान किया जाता है।

चौथे ग्रध्याय में हिन्दी-किवयों की वैराग्य-वृत्ति पर संस्कृत-साहित्य का प्रभाव निर्दाशत किया गया है। पाँचवें ग्रध्याय में सदाचार-निरूपण (सत्य, ग्रहिसा, ब्रह्मचर्य, सत्संग, सहनशीलता ग्रीर क्षमा, सन्तोष, ग्रस्तेय, मौन, परोपकार, दया, परनिन्दात्याग ग्रादि) पर संस्कृत-साहित्य का प्रभाव दिखलाया गया है।

छठे अध्याय में मन और उसके प्रकार तथा सातवें अध्याय में योग-साधना पर संस्कृत-प्रभाव का आकलन है। हिन्दी में योग-प्रवाह के स्रोत का अध्ययन करते हुए आसन-मुद्रा, नाड़ी-जाल, षट्चक, कुंडलिनी, प्राणायाम, सहजावस्था, अजपा, शब्द, शून्य आदि की (हिन्दी-साहित्य में) श्रभिव्यवित पर संस्कृत-साहित्य (विशेषकर तन्त्र-साहित्य) का प्रभाव दिखाया गया है।

श्राठवें श्रध्याय में भिनतभावना पर संस्कृत-साहित्य के प्रभाव का प्रतिपादन है। भिनत के उदय श्रोर विकास, स्वरूप, साधन, प्रकार, नाम की मिहमा, भनत के गुण व कोटियाँ, भिनत के श्रन्तराय, उत्कृष्टता, भिनत श्रोर ज्ञान, योग तथा कर्म, भिनत श्रोर प्रपत्ति श्रादि श्रनेक महत्त्वपूर्ण पक्षों पर संस्कृत के प्रभाव का पर्यवेक्षण किया गया है।

नवें ग्रध्याय में सत्य, ग्रात्मा, जीव, ब्रह्म, जगत्, माया ग्रादि तथा श्रनवच्छेद-वाद, प्रतिबिम्बवाद, विवर्तवाद ग्रीर परिणामवाद ग्रादि से सम्बद्ध संस्कृत-साहित्य का हिन्दी-साहित्य में ग्रिभव्यक्त दार्शनिक विचारों पर प्रभाव निरूपित. किया गया है।

दसवें ग्रध्याय में नीति-निरूपण तथा ग्यारहवें ग्रध्याय में हिन्दी-काव्यशास्त्र पर संस्कृत-साहित्य का प्रभाव निर्दाशत किया गया है। रस, नायक-नायिका-भेद, ग्रलंकार, दोष, वृत्ति ग्रादि ग्रनेक महत्त्वपूर्ण पक्षों पर संस्कृत के काव्य-शास्त्र-साहित्य के प्रभाव को स्पष्ट किया गया है।

परिशिष्ट में १४००—१६०० ई० तक की प्रमुख हिन्दी-रचना भ्रों की सूची दे दी गयी है।

## ५४. भोजपुरी ध्वनियों श्रौर ध्वनि-प्रक्रिया का श्रध्ययन

[१६५० ई०]

श्री विश्वनाथ प्रसाद का प्रबन्ध 'भोजपुरी ध्विनयों ग्रीर ध्विन-प्रिक्तया का ग्रध्ययन' सन् १६५० ई० में लन्दन विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

#### ५५. रामचरितमानस के स्रोत श्रीर रचनाक्रम

[१६५० ई०]

कुमारी सी० वॉदवील को 'रामचरितमानस के स्रोत ग्रौर रचनाकम' का अध्ययन प्रस्तुत करने पर सन् १६५० ई० में पेरिस (सारबोन) विश्वविद्यालय से डी० लिट्० की उपाधि मिली थी। यह ग्रंथ सन् १६५२ में फ्रेंच में प्रकाशित हुग्रा। कुमारी वॉदवील ने ग्रपने एक पत्र द्वारा सूचित किया था कि इसका हिन्दी-ग्रनुवाद भी प्रकाशित होने जा रहा है। किन्तु ग्रभी तक मेरे देखने में नहीं ग्राया।

### ५६. हिन्दी भाषा ग्रौर साहित्य पर ग्रंग्रेजी-प्रभाव

[१६५० ई०]

श्री विश्वनाथ मिश्र का प्रबन्ध 'हिन्दी भाषा श्रीर साहित्य पर श्रंग्रेजी-प्रभाव' सन् १९५० ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फ़िल० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। यह प्रबन्ध श्रभी तक श्रप्रकाशित है।

इस प्रबन्ध में बारह ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में विषय-प्रवेश है। जिसमें यह बतलाया गया है कि प्रस्तुत प्रबन्ध में हिन्दी भाषा ग्रौर साहित्य पर ग्रंग्रेजी भाषा ग्रौर साहित्य के (ग्रमेरिकन ग्रौर यूरोपमहाद्वीपीय लेखकों के भी) प्रभाव का ग्रध्ययन किया गया है। तीसरे ग्रध्याय में ग्रंग्रेजी प्रभाव के ग्रागमन ग्रौर उसके ग्रारम्भिक सम्पर्कों तथा ग्रंग्रेजी शासन, संस्कृति ग्रादि की विचारचर्चा की गयी है। चौथे ग्रध्याय में ग्रंग्रेजी प्रभाव के विभिन्न माध्यमों (शिक्षा-संस्थाग्रों, ईसाई मिशनरियों, धार्मिक ग्रौर राजनैतिक ग्रान्दोलनों, प्रेसों, सांस्कृतिक ग्रौर साहित्यिक संस्थाग्रों ग्रादि) के ग्राधार पर ग्रंग्रेजी प्रभाव का ग्रध्ययन किया गया है। पाँचवें ग्रध्याय में यह बतलाया गया है कि ग्रंग्रेजी प्रभाव के कारण हिन्दी के विकास की प्रक्रिया में काफी प्रगतिशीलता ग्रायी। भाषा का स्तर ऊँचा हुग्रा; नये साहित्यिक केन्द्रों की स्थापना हुई; कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी ग्रादि साहित्यरूपों में ग्रनेक परिवर्तन हुए।

छठे अध्याय में अंग्रेजी भाषा की प्रमुख विशेषताएँ बतलाते हुए यह निद-शित किया गया है कि अंग्रेजी प्रभाव के कारण शब्दसमूह, मुहावरों और कहावतों, व्याकरण, विरामचिह्न, कारक, शैली आदि की दृष्टि से हिन्दी की अभिव्यंजनाशिक्त में वृद्धि हुई है। सातवें अध्याय में हिन्दी-किवता पर अंग्रेजी प्रभाव की समीक्षा है। आरम्भ में अंग्रेजी किवता की प्रमुख विशेषताओं और अंग्रेजी से हिन्दी में किये गये अनुवादों का उल्लेख है। तदनन्तर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बदरीनारायण चौधरी, श्रीधर पाठक, लोचन प्रसाद पांडेय, जयशंकर प्रसाद, अयोध्यासिह उपाध्याय और मैथिलीशरण गुप्त आदि किवयों पर पड़ने वाले अंग्रेजी-प्रभाव का विश्लेषण है। आठवें अध्याय का प्रतिपाद्य विषय नाटक है। अंग्रेजी के प्रभाव के पूर्व हिन्दी नाटक, अंग्रेजी प्रभाव के स्रोत, अंग्रेजी से अनूदित नाटक आदि शौषंकों के अन्तर्गत अध्याय की भूमिका प्रस्तुत करके भारतेन्दु से प्रसाद तक के नाटककारों पर अंग्रेजी प्रभाव का अनुशीलन किया गया है। नव ग्रध्याय में हिन्दी-उपन्यास ग्रौर दसवें भ्रध्याय में हिन्दी-कहानी गर भ्रंग्रेजी-प्रभाव का निरूपण है।

ग्यारहवें ग्रध्याय में ग्रन्थ साहित्यरूपों पर ग्रंग्रेजी-प्रभाव का ग्रनुसंधान किया गया है। उस ग्रध्याय में मुख्यतया हिन्दी के निबन्ध-साहित्य ग्रौर ग्रालो-चना-साहित्य तथा गौण रूप से जीवनचरित, इतिहास, ग्राचारशास्त्र, सामयिक माहित्य ग्रादि पर ग्रंग्रेजी के प्रभाव की ग्रालोचना है। बारहवाँ ग्रध्याय 'उप-मंहार' है जिसमें हिन्दी पर ग्रंग्रेजी-प्रभावों का तुलनात्मक ग्रध्ययन करते हुए उनका मूल्यांकन किया गया है। ग्रन्थ के परिशिष्टों में दी गयी सामग्री ('ग्रवध प्रखवार' के उद्धरण, हिन्दी-प्रदेश के पाठ्यक्रमों में निर्धारित ग्रंग्रेजी के लेखकों पौर कृतियों की सूची, ग्रंग्रेजी ग्रौर बंगला से ग्रनूदित ग्रन्थों की सूची) प्रस्तुत प्रध्ययन के लिए उपयोगी है।

## ५७. गीतिकाव्य का उद्गम, विकास ग्रौर हिन्दी-साहित्य में उसकी परम्परा

[१६५० ई०]

श्री शिवमंगलिंसह 'सुमन' को उनके प्रबन्ध 'गीतिकाव्य का उद्गम, विकास ग्रीर हिन्दी-साहित्य में उसकी परम्परा' पर सन् १६५० ई० में काशी विश्वविद्यालय ने डी० लिट्० की उपाधि प्रदान की।

प्रथम प्रकरण में गीतिकाच्य का उद्गम श्रौर विकास प्रदर्शित किया गया है। इसमें चार परिच्छेद हैं। पहले परिच्छेद में गीतों की ग्रादिम श्रभिव्यक्ति पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे परिच्छेद में गीतिकाव्य के स्वरूप श्रौर विकास का विवेचन है। तीसरे परिच्छेद में विषय की दृष्टि से विभाजन विषा गया है श्रौर चौथे परिच्छेद में गीतिकाव्य के ग्रालोचनात्मक मानदण्डों का निरूपण हुशा है।

द्वितीय प्रकरण में पाली और प्राकृत साहित्य के अन्तर्गत गीति-तत्त्वों की छानबीन की गयी है। ऋग्वेद में गीतात्मक प्रसंगों की स्थिति है। बौद्ध-साहित्य के नवोन्मेष के साथ-साथ नव्योद्भावना हुई। पाली के अनन्तर प्राकृत नाटकों के अन्तर्गत प्राकृत-गीतों में भी गीतितत्त्वों का पोषण होता रहा। तृतीय

प्रकरण में अपभ्रंश और पुरानी हिन्दी की भूमिका में गीतितत्त्व का विकास दिखाया गया है।

चतुर्थं प्रकरण 'वष्प्रयानी सिद्धों के गाधा श्रीर दोहों का स्वरूप' है। इन सिद्धों में कुछ प्रमुख कवियों (सरहपा, गुंडरीपा, कण्हपा श्रादि) के साम्प्रदायिक गीतों का विवेचन किया गया है। सिद्धकाव्य के श्रन्तर्गत गीतिकाव्य के बाह्य स्वरूप का निरूपण भी है।

पंचम प्रकरण में नाथपंथी योगियों की साधनात्मक पदावली पर विचार किया गया है। गोरखनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ भ्रादि नाथपंथी सिद्धों के साधनापरक पदों का साहित्य पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा था—इस प्रकरण में यह भी भ्रदर्शित किया गया है।

षष्ठ प्रकरण में हिन्दी-काव्य-विकास का प्रारम्भिक रूप प्रदर्शित किया गया हैं। इस युग में प्रबन्ध ग्रीर मुक्तक दोनों धाराग्रों का विकास हुग्रा। ग्रमीर खुसरों ने साहित्य ग्रीर संगीत के समन्वित विकास द्वारा हिन्दी-काव्य में एक नवीन युग का समारंभ किया। इस युग का साहित्य ग्रनेक महान् व्यक्तित्वों से प्रभावित हुग्रा है। जयदेव, चंडीदास ग्रीर विद्यापित ग्रादि महान् गीतकारों का प्रभाव इस दिशा में ग्रविस्मरणीय है।

सप्तम प्रकरण में सन्त-साहित्य के अन्तर्गत गीतात्मक उन्मेष का अध्ययन किया गया है। इस युग में पद-साहित्य का महत्त्वपूर्ण सर्जन हुआ जो दक्षिण के नामदेव आदि सन्त कियों से प्रभावित हुआ। कबीर, धरमदास, नानक, मलूकदास, दादू तथा सुन्दरदास आदि अनेक निर्गुणमार्गी किवयों द्वारा विपुल साहित्य रचा गया। दादू और कबीर आदि के गीतों में भावना की तीव्रतम व्यंजना पायी जाती है। वस्तुतः सन्तकाव्य में गीतिकाव्य के विकास के प्रचुर संकेत उपलब्ध होते हैं।

श्रष्टम प्रकरण में रामभिक्त-काव्य के श्रन्तगंत गीतिकाव्य पर विचार किया गया है। तुलसी के गीतिकाव्य का विशेष श्रध्ययन किया गया है। नवम प्रकरण में कृष्णभिक्त-शाखा के श्रन्तगंत गीतिकाव्य की विवेचना की गयी है। सूरदास, नन्ददास, कृष्णदास, परमानन्ददास, छीतस्वामी श्रादि श्रष्टछाप के कियों का प्रमुख रूप से श्रध्ययन किया गया है।

दराम प्रकरण में यह बतलाया गया है कि रीतिकाल गीतिकाव्य के ह्रास का युग है। इस युग में लोकसाहित्य के स्थान पर परवर्ती संस्कृत-काल की प्रवृत्तियों की परम्परा उपलब्ध होती है, ग्रर्थात् इस युग में तीव्रतम भावनाग्रों की सहज ग्रिभिव्यक्ति के स्थान पर उक्तिवैचित्र्य के प्रति ही ग्रिधिक मोह रहा।

हाँ, स्वच्छन्द कवियों की परम्परा में गीतिकाव्य का विकास श्रवश्य उपलब्धं होता है।

#### ५८. भ्राचार्य केशवदास-एक भ्रध्ययन

[१९५० ई०]

श्री हीरालाल दीक्षित का प्रबन्ध 'केशवदास—एक ग्रध्ययन' सन् १६५० ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। केशवदास-विषयक ग्रमुसंधान पर उपाधि के लिए प्रस्तुत किया गया वह सर्वप्रथम प्रबन्ध है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस प्रबन्ध का प्रकाशन स० २०११ में 'ग्राचार्य केशवदास' के नाम से किया।

इस प्रबन्ध में सात ग्रध्याय हैं। प्रथम ग्रध्याय में पृष्ठभूमि का ग्रध्ययन है। इसमें केशव के काव्य-क्षेत्र, उनकी पूर्ववर्ती साहित्यिक परम्परा, तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक ग्रौर धार्मिक परिस्थितियों एवं केशव के काव्य पर पड़ने वाले प्रभावों का विवेचन है। द्वितीय ग्रध्याय में ग्रन्त:साक्ष्य, बहि:साक्ष्य तथा किंवदन्तियों के रूप में उपलब्ध ग्राधारभूत सामग्री की परीक्षा करके केशवदास के जीवनवृत्त की व्यापक रूपरेखा प्रस्तृत की गयी है। साथ ही उनके विविध-विषयक ज्ञान का निदर्शन किया गया है । तृतीय ग्रध्याय में केशवदास के ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर विचार करके उनके प्रामाणिक ग्रन्थों (रिसकप्रिया, नखशिख, कविप्रिया, रामचिन्द्रका, वीरसिंहदेबचरित, रतनबावनी, विज्ञान-गीता ग्रीर जहाँगीरजसचिन्द्रका) का संक्षिप्त परिचय है। इसी में उन ग्रन्थों का काव्यस्वरूप तथा विषय के अनुसार वर्गीकरण प्रस्तुत करके उनके रचना-कम तथा उनकी टीकाम्रों पर विचार किया गया है। चतुर्थ मध्याय में केशव-दास की काव्य-कला-उनकी प्रबन्धरचना, चरित्रचित्रण, भावव्यंजना, वर्णन-शैली, संवादयोजना, भाषाशैली, छन्दोविधान तथा ग्रलंकारप्रयोग--का विवेचन है। पंचम अध्याय में केशवदास के क्राचार्यत्व की समीक्षा है। क्रारम्भ में पूर्ववर्ती रीतिग्रन्थों की परम्परा ग्रीर केशवदास द्वारा किये गये गण-ग्रगण-विषयक विचार, कविभेद-वर्णन तथा कवि-रीति-वर्णन का संक्षिप्त निरूपण करके उनके ग्रन्थों में किये गये श्रलंकारभेद-वर्णन, रसविवेचन तथा नायक-नायि का-भेद-वर्णन की विस्तारपूर्वक ग्रालोचना की गयी है। ग्रध्याय के ग्रन्त

में भूषण, भिखारीदास, मितराम ग्रादि ग्रन्य रीतिकारों के साथ ग्राचार्य केशव-दास का तुलनात्मक श्रध्ययन किया गया है। षष्ठ ग्रध्याय में केशव की विचारधारा का निरूपण है। उनके ब्रह्म, जीव, माया सृष्टि, मोक्ष, साधन ग्रादि से सम्बन्ध रखने वाले दार्शनिक विचारों, उनकी रामभावना, नारीभावना, राजनीतिक तथा सामाजिक विचारों का विश्लेषण करके 'विज्ञानगीता' की 'प्रबोधचन्द्रोदय' ग्रादि संस्कृत-ग्रन्थों से तुलना की गयी है। सप्तम ग्रध्याय में केशवदास की कृतियों में निबद्ध ऐतिहासिक सामग्री की परीक्षा करके उनके एतद्विषयक योगदान का मूल्यांकन है। ग्रध्याय के ग्रन्त में उपसंहार करते हुए कवि, ग्राचार्य तथा 'इतिहासकार' केशवदास के महत्त्व का ग्राकलन है।

## ५६. द्विवेदीयुगीन हिन्दी-कविता (१६०१-१६२० ई०) में युगान्तर—एक ग्रध्ययन

ं [१६५० ई०]

श्री ब्रह्मदत्त मिश्र 'सुधीन्द्र' को उनके प्रबन्ध 'द्विवेदीयुगीन हिन्दी-कितता (१६०१-२० ई०) में युगान्तर—एक ग्रध्ययन' पर राजस्थान विश्वविद्यालय ने पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। 'हिन्दी-किविता में युगान्तर' नाम से इस प्रबन्ध का प्रकाशन ग्रात्माराम ऐण्ड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली, ने १६५० ई० में इस ग्रन्थ का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुग्रा।

प्रस्तुत प्रबन्ध छः अध्यायों में विभक्त है। पहले अध्याय में इस पुनरुत्थान का पूर्वाभास दिया गया है। लेखक का मत है कि इस नव-जागरण का श्रेय पाश्चात्य सम्पर्क को है और इस सम्पर्क के माध्यम अंग्रेज शासक थे। इस अध्याय में आलोच्य विषय का विहंगावलोकन है।

दूसरा अध्याय 'जीवन की पृष्ठभूमि' है। विवेच्यकाल की सांस्कृतिक पीठिका, राजनीतिक गतिविधि, सामाजिक स्थिति, कला और साहित्य तथा साहित्य की प्रेरक युगप्रवृत्तियों का अनुशीलन इस अध्याय में किया गया है।

तीसरे अध्याय में कविता के सर्वोदय का प्रतिपादन किया गया है। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने प्राचीन कविता में नवजीवन-संचार द्वारा नवीनता ग्रीर ग्राधुनिकता का श्रीगणेश किया था। यह काव्योत्थान का प्रथम चरण या। इस प्रसंग में भारतेन्दु-काल का मूल्यांकन किया गया है। इस कांति का द्वितीय चरण द्विवेदी-काल था। लेखक का विचार है कि इस काल की भाषायी कांति के 'द्रष्टा' ग्रीर 'ग्रधिनायक' दोनों महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तदनन्तर द्विवेदीजी की इस क्रान्ति-साधना का ग्रध्ययन किया गया है। 'कवि-कर्तव्य' द्वारा द्विवेदीजी ने कविता-क्षेत्र में एक सर्वांगीण क्रांति का बीजवपन किया था। बहिरंग ग्रथीत् रूप ग्रीर ग्रन्तरंग ग्रथीत् रंग दोनों ही क्षेत्रों में क्रांति के ग्रनुष्ठान का ग्रारम्भ उन्होंने किया।

चौथा अध्याय किवता के कम-विकास का अध्ययन प्रस्तुत करता है। अनुसंधाता ने इस कम् को निम्नलिखित चार कोटियों में रखा है:

- (क) चमत्कारात्मक कोटि: 'सुक्तिकाव्य'
- (ख) वर्णनात्मक कोटि : 'इतिवृत्तात्मक काव्य'
- (ग) उपदेशात्मक कोटि : 'नीति-काव्य'
- (घ) भावनात्मक कोटि : 'भाव-काव्य'

पाँचवाँ ग्रघ्याय 'ग्रन्तरंग-दर्शन' है। इस दर्शन के ग्रन्तर्गत लेखक ने सात किवता-धाराग्रों का ग्रध्ययन किया है। सबसे पहले ग्राख्यानक-किवता-धारा का विवेचन है। ये ग्राख्यान पौराणिक, ऐतिहासिक तथा काल्पनिक तीन प्रकार के हैं। इन विविध ग्राख्यानों के प्रणयन में कारण-भूत प्रेरणाग्रों का भी ग्रनुशीलन किया गया है। इसके वाद इन त्रिविध ग्राख्यानों की समीक्षा प्रस्तुत को गयी है। दूसरी घारा सामाजिक काव्य-धारा है। समाज की प्रेरणाग्रों गौर प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए इस किवता-धारा के नैतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ग्राधिक ग्रौर धार्मिक पक्षों का विवेचन किया गया है। तीसरी धारा ग्रादर्शवाद की है। चौथी काव्यधारा राष्ट्रीय है। इस ग्रध्याय में इस धारा की व्यवस्थित विवेचना प्रस्तुत की गयी है। चौथी धारा के रूप में प्रकृति ग्रौर प्रेमविषयक रचनाग्रों पर ग्रौर पाँचवीं के रूप में 'मिक्त' ग्रौर 'रहस्य' विषयक रचनाग्रों पर विचार किया गया है। इसी प्रकार प्रतीक ग्रौर 'रहस्य' विषयक रचनाग्रों पर विचार किया गया है। इसी प्रकार प्रतीक ग्रौर संकेत को छठी तथा रहस्यवाद ग्रौर छायावाद को सातवीं काव्यधारा मानकर उनका ग्रध्ययन किया गया है।

छठे प्रध्याय में कला-समीक्षा की गयी है। यह विस्तृत समीक्षा भाषा सजीवता, शब्दिनर्माण, छन्द-विकास, गीति-विन्यास ग्रादि ग्रनेक दृष्टियों से की गयी है। इसी ग्रध्याय में 'द्विवेदीकाल-चक' प्रस्तुत किया गया है जो विवेच्य युग की विशेष महत्त्वपूर्ण कृतियों तथा घटनाग्रों का सूचक है।

#### ६०. मध्यकालोन छन्द का ऐतिहासिक विकास

[१६५० ई०]

श्री माहरवरी सिंह 'महेश' को सम्भवतः १६५० ई० में लन्दन विश्वविद्या-लय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई थी। उनके श्रनुसन्धान का विषय 'था—'मध्यकालीन छन्द का ऐतिहासिक विकास'।

### ६१. प्राकृत-ग्रपभ्रंश-साहित्य श्रौर उसका हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव

[१९५१ ई०]

श्रीरामसिंह तोमर को उनके प्रबन्ध 'प्राकृत-ग्रपभ्रंश-साहित्य ग्रौर उसका हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव' पर प्रयाग विश्वविद्यालय ने सन् १६५१ ई॰ में डी॰ फ़िल॰ की उपाधि प्रदान की। यह प्रबन्ध इसी नाम से हिन्दी परिषद्, विश्वविद्यालय, प्रयाग, द्वारा प्रकाशित होने जा रहा है।

प्रस्तुत प्रबन्ध दो भागों में विभक्त है। प्रथम भाग के भी दो उपभाग किये गये हैं। (क) उपभाग में प्राकृत-साहित्य ग्रौर (ख) उपभाग में ग्रपभ्रंश-साहित्य का विवेचन किया गया है। (क) के पहले ग्रध्याय में जैन प्राकृत-साहित्य की समीक्षा की गयी है। दूसरे ग्रध्याय में साहित्यक प्राकृत का ग्रध्य-यन प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रध्ययन के विषय इस प्रकार हैं—मुक्तक-साहित्य, प्रबन्धात्मक साहित्य, नाटकीय प्राकृत, उत्तर-पिश्चम-सीमान्त की प्राकृत ग्रौर शिला-लेखों की प्राकृत। (ख) के पहले ग्रध्याय में ग्रपभ्रंश भाषा तथा ग्रपभ्रंश के भेदों का दिग्दर्शन कराया गया है। दूसरे ग्रध्याय में ग्रपभ्रंश-साहित्य का वर्गीकरण है। तीसरे ग्रध्याय में जैन ग्रपभ्रंश-साहित्य की मुक्तक, रहस्यवादी तथा उपदेशात्मक काव्यधारा ग्रौर चौथे में जैन ग्रपभ्रंश-साहित्य की ग्रवन्धात्मक रचनाग्रों का ग्रमुशीलन किया गया है। पाँचवें ग्रध्याय में बौद्ध सिद्धों की ग्रपभ्रंश-रचनाग्रों की समीक्षा की गयी है। छठे ग्रध्याय में शैवों के ग्रपभ्रंश-साष्ठा में लेखे गये धार्मिक साहित्य का विवेचन किया गया है। सातवें ग्रध्याय में लेखे गये धार्मिक साहित्य का विवेचन किया गया है। सातवें ग्रध्याय में ऐहिकतापरक ग्रपभ्रंश-साहित्य का परिचय दिया गया है।

द्वितीय भाग में हिन्दी पर प्राकृत-ग्रपभ्रंश-साहित्य के प्रभाव का ग्राकलन किया गया है। पहले ग्रध्याय में यह प्रदिश्ति किया गया है कि इस साहित्य ने हिन्दी के काव्यरूपों को किस प्रकार प्रभावित किया है। दूसरे ग्रध्याय में रचनाशैली, छन्दों, ग्रलंकारों ग्रादि पर प्राकृत-ग्रपभ्रश-साहित्य का प्रभाव दिखलाया गया है। तीसरे ग्रध्याय में कथानकों पर पड़े प्रभाव का निर्देश किया गया है। चौथा ग्रध्याय भावधारा ग्रीर उपसंहार है।

हिन्दी-साहित्य पर प्राकृत-म्रपभ्रंश-साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। बीरगाथाकाल ग्रौर भिक्तिकाल के हिन्दी-साहित्य पर यह प्रभाव ग्रत्यन्त मुखर एवं स्पष्ट है। हिन्दी-काव्य के ग्रन्तरंग ग्रौर बहिरंग दोनों को ही प्राकृत ग्रपभ्रंश के समृद्ध साहित्य के गम्भीर रूप ने प्रभावित किया है। चन्द, विद्यापित, कबीर, जायसी, सूर ग्रौर तुलसी-जैसे हिन्दी के सभी महान् किव किसी न-किसी रूप में प्राकृत-ग्रपभ्रंश-साहित्य के प्रति ऋणी हैं। प्रस्तुत प्रबन्ध में इस ऋण का ग्राकलन एव महत्त्वांकन किया गया है।

## ६२. ग्राजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के ग्राधार पर भारतीय ग्रामोद्योग सम्बन्धी शब्दावली का ग्रध्ययन

#### [१९५१ ई०]

श्री हरिहर प्रसाद गुप्त को उनके प्रबन्ध 'ग्राजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के ग्राधार पर भारतीय ग्रामोद्योग सम्बन्धी शब्दावली का ग्रध्ययन पर सन् १९५१ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िल० की उपाधि प्राप्त हुई। यह प्रबन्ध 'ग्रामोद्योग ग्रौर उनकी शब्दावली' के नाम से सन् १९५६ ई० में राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, से प्रकाशित हुग्रा।

हिन्दी भाषा को समृद्ध बनाने एवं हिन्दी के हिन्दानिक विकास तथा उसके तुलनात्मक प्रध्ययन के लिए और भारतीय संस्कृति की सम्यक् जानकारी के लिए जनपदीय शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों तथा कहावतों का वैज्ञानिक संग्रह एवं अनुशीलन अपेक्षित है। प्रस्तुत प्रबन्ध में इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर आजमगढ़ जिले की तहसील फूलपुर की ग्रामोद्योग-सम्बन्धी शब्दावली का अध्ययन किया गया है। यह क्षेत्र जीनपुर और फैजाबाद की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ की बोली पश्चिमी भोजपुरी होते हुए भी अवधी से किंचित् प्रभावित है। इसी क्षेत्र की शब्दावली का सीमित परन्तु वैशानिक तुलनात्मक अध्ययन इस प्रवन्ध में इष्ट है।

संम्पूर्ण प्रबन्ध दो खण्डों में विभवत है। उद्योग-धन्धों की शब्दावली विशेष (टैक्निकल) प्रथों में प्रयुक्त होती है अतः उनको समभाने के लिए उद्योग-धन्धों की प्रत्येक प्रक्रिया का पूर्ण विवरण अपेक्षित है। इसीलिए प्रबन्ध के प्रथम खण्ड में खेती तथा अन्य समस्त उद्योगों का विवरणात्मक परिचय दिया गया है।

प्रथम खण्ड के प्रथम ग्रध्याय में मिट्टी ग्रीर खेत सम्बन्धी शब्दावली का ग्रध्ययन हुन्ना है। द्वितीय ग्रध्याय में खेती की साधारण बातों खोदना, जोतना, हेंग्राना, सींचना, खेत रखाना, खाद डालना, बोना, गोड़ना, निराना, काटना ढोना, ग्रोसाना इत्यादि विषयक शब्दावली का तुलनात्मक ग्रध्ययन हुग्रा है। यत्र-तत्र सम्बद्ध मुहावरों ग्रादि की भी चर्चा है।

तृतीय अध्याय में जौ, गेहूँ, मटर, चना, ग्ररहर, सरसों, तीसी, धान, सनई. ईख, मक्का, ज्वार, साँवाँ, पान, ग्रालू, प्याज, मिरचा, मूली व पोस्त ग्रादि विभिन्न वस्तुग्रों के उत्पादन से सम्बन्ध रखने वाली शब्दावली का उनके विभिन्न प्रकारों के साथ ग्रध्ययन किया गया है।

चतुर्थं ग्रध्याय में गाय, भैंस, पशुग्रों के रोग, पशुग्रों का भोजन, पशु चराना, दूध, घी, दही, घी का काम ग्रादि जो पशुपालन से सम्बन्धित विषय हैं, उनकी शब्दावली का ग्रध्ययन हुग्रा है।

पंचम अध्याय में अन्य ग्रामोद्योग कुआं बनाना, मकान बनाना, मिट्टी का काम, लकड़ी का काम, लोहे का काम, गुड़-शक्कर-चीनी का काम, कपड़े का काम, उन का काम, तेल का काम, बाँस का काम, सोने-चाँदी का काम, गहना गुहने का काम और बाल बनाने का काम एति हिषयक शब्दसमूहों, वाक्यांशों और मुहावरों का अध्ययन हुआ है।

षष्ठ अध्याय में पुरुषों से सम्बन्धित गृहोद्योग सुतली कातना, रस्सी बनाना, चारपाई बुनना, भौमा बनाना, खाँची बुनना, गोनरी बुनना और स्त्रियों से सम्बन्धित गृहोद्योग मिट्टी के सामान बनाना, सूत कातना, जाँत पीसना, सीना-पिरोना इत्यादि की शब्दावली का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

प्रबन्ध के द्वितीय खण्ड में समस्त पारिभाषिक शब्दों की श्रनुक्रमणिका सकारादि कम से दी गयी है। शब्दों के साथ उनके प्रयोग के श्रनुच्छेदों की सख्या देते हुए उनका व्याकरण और उनकी व्युत्पत्ति भी दी गयी है। इसमें लगभग २४०० शब्द हैं।

#### ६३. भारतीय साधना श्रौर सूर-साहित्य

#### [१६५१ ई०]

पं भं भं शीराम शर्मा का प्रबन्ध 'भारतीय साधना श्रीर सूर-साहित्य' सन् १९४१ ई ० में श्रागरा विश्वविद्यालय की पी-एच ० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। इस ग्रन्थ का प्रकाशन श्राचार्य शुक्ल साधना सदन, १९।४४, पटकापुर, कानपुर, ने सं० २०१० में किया।

इस प्रबन्ध में ग्यारह अध्याय हैं। सूर-साहित्य की भिक्तभावना के पृष्ठा-बार-रूप में लिखित पहले अध्याय में भारतीय साधना की विशेषताओं, उसके विविध प्रकारों, भिक्त के विकास और सगुणोपासना के आधार पर प्रतिष्ठित भागवत भिक्त का विश्लेषण है। दूसरे अध्याय में सूर-साहित्य का विवेचन है। सूर-साहित्य को दो भागों—विल्लभाचार्य से भेंट होने के पूर्व रचित विनय-पद एवं उनकी भेंट के उपरान्त रचित हरिलीला के पद—में विभाजित करके उसका अध्ययन किया गया है। तीसरे अध्याय में उस पर नाथपंथी, कबीरपंथी तथा वैष्णव आदि सम्प्रदायों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया गया है।

चौथे ग्रध्याय के ग्यारह परिच्छेदों में हरिलीला के स्वरूप, पुष्टिमार्गीय भिक्त से उसके सम्बन्ध, प्राचीन एवं मध्यकालान संस्कृत-साहित्य में उसकी ग्रभिन्यिक्त ग्रादि का निरूपण है। वेदों, पुराणों, तन्त्र-ग्रन्थों, पुष्टिमार्ग, ग्राधुनिक विज्ञान ग्रादि के अनुसार भी हरिलीला की न्याख्या की गयी है। पाँचवें ग्रध्याय में सूरदास ग्रौर पुष्टिमार्ग के सिद्धान्त-पक्ष तथा सेवा-पक्ष की विस्तृत न्याख्या है। छठे ग्रध्याय में सूरदास द्वारा वर्णित हरिलीला के मृजन-पक्ष एव ध्वंस-पक्ष—दोनों का किव के पदों के ग्राधार पर उद्घाटन किया गया है, सूर के काव्य में चित्रित हरि-लीला, दावानल-पान, ग्रसुर-वध् ग्रादि की समान्योचना है।

सातवें भ्रष्याय में साख्यों, शैवों, वेदान्तियों भ्रादि के शक्ति-शक्तिमत्-सम्बन्धा मतों की भूमिका में सूरदास के राधाकृष्ण का स्वरूप-निरूपण है। श्राठवें ग्रध्याय में भागवत, पद्मपुराण ग्रादि में ग्रंकित श्रृंगारी हरि-लीला से प्रभावित सूरकाव्यगत श्रृगार रस की समीक्षा है, सूर की मौलिक एवं स्वतन्त्र उद्भावना-शिक्त की ग्रोर भी सकेत किया गया है। नवें ग्रध्याय में सूर-साहित्य में उपस्था-पित ब्रज-संस्कृति का विवेचन है। दसवें ग्रध्याय में सूर-साहित्य में ग्रभिव्यक्त पुष्टिमार्गीय सेवा, भिक्त ग्रौर हरिलीला का जो प्रभाव परवर्ती हिन्दी-कृष्ण-किवयों (देव, बिहारी ग्रादि) पर पड़ा उसकी समीक्षा की गयी है। ग्यारहवें ग्रध्याय में सूर-साहित्य की विशेषताग्रों का दिग्दर्शन कराकर हिन्दी-काव्यक्षेत्र में उनका स्थान निर्धारित किया गया है। परिशिष्ट में वायुपुराण तथा पद्म-पुराण में विणित कृष्णलीला के कुछ उद्धरण हैं ग्रौर ग्रन्त में मूर-सम्बन्धी साहित्य की विवेचना की गयी है।

#### ६४. कबीर की विचारधारा

## [१९५१ ई०]

श्री गोविन्द त्रिगुणायत के श्रनुसन्धान का विषय था 'कबीर की विचार-धारा'। उक्त प्रवन्ध पर श्रागरा विश्वविद्यालय ने सन् १६५१ ई० में उन्हें पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। उपाधि के लिए स्वीकृत मूल प्रवन्ध का किंचित् परिवर्तित रूप 'कबीर की विचारधारा' नाम से ही साहित्य निकेतन, कानपुर, द्वारा सं० २००६ में प्रकाशित हुआ।

इस ग्रन्थ में ग्राठ प्रकरण हैं। प्रथम प्रकरण 'विषय-प्रवेश' है। इसमें कबीर के विषय में प्रचिलत ग्रनेक भ्रांतिपूर्ण धारणाग्रों का निराकरण करके बिहःसाक्ष्य एवं ग्रन्तःसाक्ष्य का विवेचन है। कबीर के सम्बन्ध में लिखित हिन्दी, उदूं ग्रीर ग्रंगेजों के ग्रालोचनात्मक ग्रन्थों की परीक्षा करके प्रस्तुत ग्रध्ययन के लक्ष्य का स्पष्टीकरण है। द्वितीय प्रकरण में कबीर की विचारधारा को प्रभावित करने वाले उपादानों—तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों, कबीर के व्यक्तित्व, विविध धर्म-दर्शन ग्रादि—का विश्लेषण किया गया है। तृतीय प्रकरण में कबीर द्वारा किये गये ब्रह्मनिरूपण, उनके ब्रह्मवर्णन की विशेषताग्रों, उनकी ग्रात्मा-सम्बन्धी भावात्मक एवं विचारात्मक उक्तियों तथा उनकी रहस्य-साधना की समीक्षा है। चतुर्थ प्रकरण में कबीर के ग्रध्यस्ततत्त्व-सम्बन्धी विचारों का विवेचन है, जिसमें माया ग्रीर जगत् की

व्याख्या की गयी है, संक्षेप में उनके ब्राध्यात्मिक सिद्धान्त का निरूपण करके उनकी दार्शनिक पद्धित, ब्राध्यात्मिक साधनों (योग श्रीर भिवत) ब्रादि का ब्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। पंचम प्रकरण में कबीर के धार्मिक तथा सामाजिक विचारों का अनुशीलन है। षष्ठ प्रकरण में कबीर के विचारों की साहित्यकता और अभिव्यक्ति, उनकी प्रतीक-पद्धित, उलटबांसियों, श्रन्योक्ति, समासोक्ति, शब्द, रस, श्रलंकार और गुण की रमणीयता, भाषा तथा छन्द पर विचार किया गया है। सप्तम प्रकरण में मध्यकाल के रूढ़िवादी, सामंजस्यवादी श्रीर स्वतन्त्र विचारकों में कबीर का स्थान निर्धारित किया गया है। श्रष्टम प्रकरण में कबीर की श्रलौकिक प्रतिभा श्रीर सत्यानुभूति पर श्राक्षित उनकी विचारधारा-सम्बन्धी विशेषताश्रों, उनकी क्रान्तिकारिणी तथा प्रम-सम्बन्धी भावनाश्रों का उपसंहारात्मक निरूपण है। परिशिष्ट में कबीरपंथ की संक्षित्त रूपरेखा प्रस्तुत करके कबीर के कुछ दुरूह शब्दों (शून्य, निरंजन, नाद-बिन्द, खसम, उन्मिन श्रादि) का ऐतिहासिक विवेचन है।

## ६५. हिन्दी-साहित्य में भ्रलंकार

[१६५१ ई०]

श्री श्रोम्प्रकाश कुलश्रेष्ठ का प्रबन्ध 'हिन्दी-साहित्य में श्रलंकार' सन् १६५१ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुन्ना। वही प्रबन्ध परिवर्तन श्रौर परिवर्द्धन के साथ दो स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में प्रकाशित हुन्ना है। पहला ग्रन्थ 'हिन्दी श्रलंकार साहित्य' है जो सन् १६५६ ई० में प्रकाशित हुन्ना। दूसरा ग्रन्थ है 'हिन्दी काव्य श्रौर उसका सौन्दर्य' जो सन् १६५७ ई० में प्रकाशित हुन्ना। दोनों का प्रकाशन भारती साहित्य मन्दिर, फव्वारा, दिल्ली, से हुन्ना है।

मूल प्रबन्ध में दो भाग थे। ग्रारम्भ में काव्य का जन्म, काव्य तथा म्रालंकारों का मनोवैज्ञानिक ग्राधार, ग्रलंकार तथा जीवन, ग्रलंकार-साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ग्रीर प्रस्तुत ग्रध्ययन—इन विषयों पर संक्षेप में विचार किया गया था। ग्रन्थ के प्रथम भाग के विभाग इस प्रकार थे—वीरकाव्य, भिक्त-काव्य, सन्तकाव्य, सूफ़ीकाव्य, रामकाव्य, कृष्णकाव्य, रीतिकाव्य ग्रीर गद्यगुगीन काव्य। दितीय भाग का विभाजन इस प्रकार किया गया था—ग्राचार्यंकर्म,

हिन्दी श्राचार्यों का वर्गीकरण, प्राचीन परम्परा के श्राचार्य, चन्द्रालोक-शैली मितराम-भूषण-शैली, काव्यप्रकाश-शैली श्रीर गद्ययुगीन श्राचार्य (अलंकारों के श्राचार्य, श्रालोचकों के श्रालंकार-विषयक विचार तथा शोधकार्यकर्ताश्रों के श्रालंकार-विषयक विचार विषयक विचार)। श्रन्त में 'उपसंहार' था।

प्रकाशित ग्रन्थ 'हिन्दी-ग्रलंकार-साहित्य' के ग्रारम्भ में संस्कृत-ग्रलंकार-साहित्य का संक्षिप्त निरूपण है। जिसमें वैदिक साहित्य से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक भरत ग्रादि तेईस ग्राचार्यों के ग्रलंकार-साहित्य का हिन्दी-ग्रलं-कार-साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में पर्यालोचन प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद हिन्दी-ग्रलंकार-साहित्य का संक्षिप्त परिचय तथा वर्गीकरण है। तदनन्तर हिन्दी के चौबीस मध्ययुगीन ग्रलंकार-शास्त्रियों (केशवदास, जसवन्तसिंह, मितराम, भूषण, कुलपित मिश्र, देवकित, श्रीधर किन, रिसक सुमित, रधुनाथ, गोविन्द किन, दूलह, दास किन, ऋषिनाथ, रामसिंह, सेवादास, पद्माकर, ब्रह्मदत्त, काशिराज, गिरिधरदास, लेखराज, लिखराम, गुलाबसिंह ग्रौर गंगा-धर) एवं सात गद्ययुगीन ग्रलंकार-निरूपकों (मुरारिदान, भानुकिन, भगवान-दीन, ग्रर्जुनदास केडिया, बिहारीलाल भट्ट, कन्हैयालाल पोद्दार ग्रौर रामदिहन मिश्र) के ग्रलंकार-साहित्य का विवेचन है। परिशिष्टरूप में संस्कृत ग्रौर हिन्दी के ग्राचार्यों के ग्रलंकार-विषयक विचार संकलित कर दिये गये हैं।

'हिन्दी काव्य और उसका सौन्दर्य' ग्राठ शीर्षकों में विभक्त है। पहला विषय-प्रवेश है। दूसरे में वीरगाथा काव्य की पृष्ठभूमि बतलाकर 'पृथ्वीराज-रासो', 'परमालरासो' और 'वीसलदेवरासो' के सौन्दर्य का ग्रध्ययन किया गया है। तीसरे में सूफीकाव्य की पृष्ठभूमि का निर्देश करके 'पदमावत' 'इन्द्रावत' ग्रादि सूफीकवियों के काव्यों के काव्यसौन्दर्य की समीक्षा की गयी है। इसी प्रकार चौथे, पाँचवें ग्रौर छठे शीर्षकों के ग्रन्तर्गत क्रमशः निर्गुणकाव्य, कृष्ण-काव्य और रामकाव्य के सौन्दर्य का विवेचन है। सातवें में बिहारीलाल ग्रौर घनानन्द के प्रांगर-काव्य में ग्रामिव्यक्त सौन्दर्य की विवेचना है। ग्राठवाँ शीर्षक 'परिशिष्ट' है जिसमें संस्कृत, ग्रंग्रेजी, बंगाली तथा ग्रन्य सहायक पुस्तकों की सूची दी गयी है।

साहित्य में समीक्षा के स्वरूप का निरूपण है। सौ से ग्रधिक पृष्ठों के इस ग्रध्याय में संस्कृत-साहित्य-समीक्षा के मानदण्डों का विशद विवेचन है। यह ग्रध्ययन हिन्दी-समीक्षा के ग्रध्ययन की पृष्ठभूमि को समभने में सहायक है। तीसरे ग्रध्याय 'हिन्दी में रीतिग्रन्थ ग्रौर साहित्य-समीक्षा' में हिन्दी के प्रमुख रीतिग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों पर विचार किया गया है। इसमें रस तथा ग्रलंकार-सम्प्रदाय से सम्बद्ध हिन्दी के रीतिकारों का भी विवेचन है।

चौथा अध्याय 'आधुनिक समीक्षा पद्धति का प्रारम्भ' है। इस अध्याय में भारतेन्दु-युग की समीक्षा का सिंहावलोकन किया गया है। पाँचवें अध्याय का प्रतिपाद्य 'द्विवेदी-काल में आलोचना का स्वरूप' है। इस प्रकरण में पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्नों का अध्ययन किया गया है।

छठे अध्याय में मिश्रवन्धुओं की समीक्षा-पद्धति पर विचार किया गया है। अध्येता की मान्यता है कि मिश्रवन्धुओं ने ही हिन्दी में तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात किया। सातवें अध्याय में तुलनात्मक समालोचना का अध्ययन किया गया है। इस कम में पं० पद्मसिंह शर्मा, मिश्रवन्धु, पं० कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवानदीन और छन्नूलाल द्विवेदी आदि की समीक्षा-शैली का विवेचन किया गया है। आठवें अध्याय में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के कृतित्व का अनुशीलन है। इस अध्याय में शुक्लजी की समीक्षा-सम्बन्धी मान्यताओं तथा उन मान्यताओं के विषय में हिन्दी के अन्य आलोचकों के विचारों की विवेचना की गयी है। शुक्लजी के कृतित्व पर विस्तार से विचार करते हुए अनुसन्धाता ने बतलाया है कि शुक्लजी के सिद्धान्त-निरूपण में युग के व्यापक साहित्य-दर्शन के आधारतत्त्व हैं और शुक्लजी युग-प्रतिनिधि सिद्धान्तकार हैं।

नवें अघ्याय में समीक्षा की वर्तमान शैलियों का विवेचन है। दसवें अघ्याय में सौष्ठवादी अथवा स्वच्छन्दतावादी समीक्षा का परिशीलन किया गया है। इस कम में प्रसाद, पन्त, महादेवी, निराला, नन्ददुलारे वाजपेयी, शान्तिप्रिय दिवेदी, नगेन्द्र आदि समीक्षकों पर विचार किया गया है। ग्यारहवें अघ्याय 'मनोविक्लेपणात्मक समीक्षा' में मुख्यतया इलाचन्द्र जोशी और 'अज्ञेय' की समीक्षा-शैली का अघ्ययन है। बारहवाँ अध्याय 'मार्क्सवादी समीक्षा' है। तेरहवें अघ्याय में समीक्षा की अन्य शैलियों का निरूपण किया गया है। इसमें अधानतया प्रभाववादी आलोचना का अघ्ययन है। चौदहवें अघ्याय का प्रतिपाद्य चरितमूलक समीक्षा है। इस कम में गंगाप्रसाद पांडेय की कृति 'महाप्राण निराला' का विवेचन है। सोलहवें अघ्याय में 'आधुनिक काल में साहित्यशास्त्र'

का विवेचन है। उपसंहार में हिन्दी-समीक्षा के भविष्य पर विचार किया गया है।

## ६८. कृष्णकाव्य-धारा (सोलहवीं शती ई०) के प्रसिद्ध मुस्लिम कवि श्रालम का 'स्याम सनेही'

#### [१९५१ ई०]

श्री सरनदास भणोत को उनके प्रबन्ध ''कृष्णकाव्य-धारा (सोलहवीं शती ई०) के प्रसिद्ध मुस्लिम कवि ग्रालम का 'स्याम सनेही'' पर पंजाब विश्व-विद्यालय द्वारा सन् १९५१ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की गयी।

प्रस्तृत प्रबन्ध में नौ ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में हस्तलिखित प्रतियों का विवरण है। दूसरे ग्रध्याय में 'स्याम सनेही' के रचियता पर विचार किया गया है। इस अध्याय में तीन परिच्छेद हैं। पहले परिच्छेद में आलम-विषयक विभिन्न वाद-विवादों का ऐतिहासिक विवेचन प्रस्तृत किया गया है। दूसरे परिच्छेद में ग्रालम के विषय में स्थापित की गयी विभिन्न मान्यताग्रों की परीक्षा की गयी है । तीसरे परिच्छेद में ग्रालम की जीवनी ग्रौर विचारधारा का ग्रध्ययन किया गया है। तीसरे अध्याय में आलम के अप्रकाशित ग्रन्थों का अनुसन्धानात्मक अध्ययन है। चौथे अध्याय में आलम की प्रकाशित कृतियों की विवेचना की गयी है। पाँचवें ग्रध्याय में ग्रालम के 'स्याम स्नेही' ग्रीर उसकी प्रतिपाद्य वस्त का निरूपण है। छठे ग्रध्याय में 'स्याम स्नेही' ग्रीर 'श्रीमद्भागवत' का तूलनात्मक अध्ययन है। सातवें अध्याय में छः परिच्छेद हैं जिनमें क्रमशः नन्ददास के 'रुक्मिणी मंगल', पृथ्वीराज राठौर-कृत 'बेली', हृदयराम के 'रुक्मिणी मंगल', 'प्रेमसागर', रघुराज सिंह के 'रुक्मिणी परिणय', श्रीर 'कृष्णायन' की तुलना में 'स्याम स्नेही' की समीक्षा की गयी है। श्राठवें श्रध्याय में 'स्याम स्नेही' की भाषा, शैली श्रीर छन्द का अनुशीलन है। नवें श्रध्याय में हिन्दी-साहित्य में ग्रालम का स्थान निर्घारित किया गया है।

# ६६. भारतीय नाटकों का उद्भव ग्रौर विकास (हिन्दी नाटकों का विशेष ग्रध्ययन)

[१६५१ ई०]

श्री शिवनन्दन पांडेय को सन् १६५१ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय से उनके प्रबन्ध 'भारतीय नाटकों का उद्भव ग्रौर विकास' प्रस्तुत करने पर डी० फिल० की उपाधि प्राप्त हुई।

#### ७०. भोजपुरी लोक-साहित्य

[१६५१ ई०]

श्री कृष्णदेव उपाध्याय का प्रबन्ध 'भोजपुरी लोक-साहित्य' सन् १९५१ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह प्रबन्ध सन् १९६१ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुग्रा।

# ७१. हिन्दू कवियों के प्रेमाख्यान (सं० १०००-१६१२)

लखनऊ विश्वविद्यालय से श्री हरिकान्त श्रीवास्तव का प्रबन्ध 'हिन्दू कवियों के प्रेमास्यान (सं० १०००-१६१२)' सन् १६५१ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुम्रा। सन् १६५५ ई० में इसका प्रथम संस्करण हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, ज्ञानवापी, वाराणसी, के द्वारा प्रकाशित किया गया।

प्रस्तुत प्रबन्ध के एक तिहाई भाग में सामान्य विवेचन है और बाद के दो-तिहाई भाग में प्राप्य प्रन्थों का विशिष्ट ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। सामान्य प्रध्ययन सोलह शीर्षकों के ग्रन्तर्गत किया गया है। ग्रनुसन्धाता ने सर्वप्रथम भार-तीय प्रेमाख्यानों की परम्परा का निर्देश करते हुए मध्यकालीन प्रेमाख्यानों को ऋग्वेद के यम-समी-संवाद और पुरुरवा-उर्वशी के प्रेमाख्यान से जोड़ा है। इसके बाद हिन्दी-साहित्य के सन्धिकाल के रूप में ग्रपभ्रंश-साहित्य ग्रौर उसके प्रेमा-ख्यानों का ग्रध्ययन प्रस्तृत किया है। इसके पश्चात् लेखक ने हिन्दुश्रों के प्रेमा-ह्यान-ग्रन्थों का परिचय देते हुए प्रेमाल्यानों पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों का अनुशीलन किया है। तदनन्तर प्रेम-व्यंजना पर विचार किया गया है। ग्रगले दो शीर्षकों के ग्रन्तर्गत प्रेमाख्यानों के लोकपक्ष ग्रौर ग्राध्यात्मिक पक्ष का पर्यालोचन किया गया है। तदनन्तर ग्रध्येता ने इन प्रेमाख्यानों की (काव्य-तत्त्व की दृष्टि से) समीक्षा प्रस्तृत की है। रस के विषय में अनुशीलक का ग्रभिमत है कि हिन्दू कवियों के प्रेमाल्यानों में प्रृंगार रस का प्राधान्य है, वीर उसका सहायक है। इसके बाद भाषा-शैली की दृष्टि से विवेचना की गयी है। भाषा-सम्बन्धी कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए प्रेमाख्यानों की भाषा का परिचय दिया गया है। हिन्दू प्रेमाख्यानकों में प्रकृति-चित्रण की समीक्षा की गयी है। तत्पश्चात प्रेम-व्यंजना के स्वरूप ग्रीर प्रिक्रया का ग्रध्ययन किया गया है। ग्रगले शीर्षक में हिन्दू प्रेमाख्यानकारों की मुसलमान कवियों से समानतात्रों ग्रौर भिन्नतात्रों का प्रतिपादन है ग्रौर इस सामान्य विवेचन के ग्रन्तिम गीर्थक के ग्रन्तर्गत ग्रन्वेषक ने हिन्दू कवियों की देन का महत्त्वांकन किया है।

प्रबन्ध के शेप दो-तिहाई भाग में प्राप्य ग्रन्थों का विशिष्ट ग्रध्ययन है। ग्रुढ प्रेमास्थान के रूप में इन बाईस ग्रन्थों का ग्रध्ययन किया गया है—'ढोला मारू रा दोहा', 'बेलि किस्न रुक्मिणी री', 'रस रतन', 'छिताई वार्ता', 'माधवानल कामकन्दला' शीर्षक से विभिन्न रचनाकारों द्वारा रचित छः ग्रन्थ, 'बीसल-देवरासो', 'प्रेमिवलास प्रेमलता कथा', 'चन्द्र कुँविर री बात', 'राजा चित्र मुकुट रानी चन्द्रकिरन की कथा', 'उषा की कथा', 'ऊषा चरित', 'उषाहरण', 'उषा चरित', (जनकुञ्ज) 'रमणशाह छबीली भटियारी की कथा', 'बात सायणी चारिणी री', 'नल दमयन्ती कथा', 'प्रेम पयोनिधि' ग्रौर 'रुक्मिणी परिणय'। ग्रन्यापदेशिक काव्य मानकर निम्नलिखित ग्रन्थों का ग्रनुशीलन किया गया है—'पुहुपावती', 'नल चरित्र', 'नलदमन', 'नलदमयन्ती चरित', 'लैला मजनू', ग्रौर 'रूपमंजरी'। नीति-प्रधान प्रेम-काव्य के ग्रन्तर्गत 'मधुमालती' (चतुर्भुं ज-दास-रचित), 'माधवानल कामकन्दला चौपाई' ग्रौर 'सत्यवती को कथा' का विवेचन किया गया है। 'माधवानल ग्राख्यान' (ग्रानन्द-धरकृत) ग्रौर ग्रालमकृत 'माधवानल कामकन्दला' पर परिशिष्ट में विचार किया गया है।

#### ७२. सूकीमत श्रौर हिन्दी-साहित्य

[१९५१ ई०]

'सूफीमत और हिन्दी साहित्य' दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया सर्वप्रथम प्रबन्ध है। उपर्युक्त प्रबन्ध पर सन् १९५१ ई० में श्री विमलकुमार जैन को पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। हिन्दी-अनुसन्धान-परिषद्, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, की ओर से आत्माराम ऐण्ड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली, ने सन् १९५५ ई० में इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया।

यह ग्रन्थ दो भागों में विभवत-सा है। प्रथम छः श्रध्यायों में सुफीमत के र्जद्भव श्रीर विकास का विवेचन है। शेष श्रध्यायों में भारतीय वातावरण में पले हए सुफियों की हिन्दी-रचनाग्रों के ग्राधार पर सुफी सिद्धान्तों की खोज की गयी है। इस प्रजन्ध में कूल मिलाकर अठारह पर्व (अध्याय) हैं। पहले पर्व में विदेशी एवं भारतीय विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गयी विविध व्याख्याग्रों तथा परिभाषात्रों की परीक्षा करके सफीमत का सैद्धान्तिक निरूपण और उसके ग्राविभाव का संक्षिप्त ऐतिहासिक पर्यालोचन किया गया है। दूसरे पर्व में सुफी-मत के विकास का अनुसन्धान है। तीसरे पर्व में सुफियों की ईश्वर, जगत श्रादि से सम्बन्ध रखने वाली आस्थाओं और चौथे पर्व में सुफी साधना की विवेचना की गयी है। पाँचवें पर्व में सुफीमत के भारत-प्रदेश के समय की परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराया गया है। छठे पर्व में यह बतलाया गया है कि भारत में भिक्त का स्रोत कैसे प्रवाहित हम्रा ग्रौर ग्रागे चलकर उसका सूफीमत से नया सम्बन्ध स्थापित हुग्रा। सातवें पर्व में हिन्दी के सूफी कवियों (कुतबन, मंभन, मलिक मुहम्मद जायसी, उसमान, शेख नवी, कासिमशाह ग्रीर नूरमुहम्मद) तथा उनकी काव्यकृतियों की विस्तारपूर्वक स्रालोचना करके स्रन्त में सूफी-काव्य की सामान्य विशेषताभ्रों पर प्रकाश डाला गया है। स्राठवें पर्व में हिन्दीकाव्यगत सूफी सिद्धान्तों का उपस्थापन है। नवें से पन्द्रहवें पर्व तक कमशः हिन्दी सूफी-काव्य में निरूपित निराकार देव की उपासना, सृष्टि, जीव, गुरु, प्रेम और विरह, साधना तथा ग्राचार का विवेचन है। सोलहवें ग्रीर सत्रहवें पर्वों में हिन्दी तथा उर्दू साहित्य पर मूफीमत के प्रभाव का निर्धारण किया गया है। मठारहर्ने पर्व में विषय का उपसंहार करते हुए सूफीमत के साहित्यिक योगदान का मूल्यांकन किया गया है।

इस कृति में सूफीमत की उत्पत्ति और उद्भास से लेकर आधुनिक हिन्दी-काव्य पर उसके प्रभाव तक की आलोच्य वस्तु का अनुसन्धान है। भारतीय मूफियों की हिन्दी-रचनाओं के आधार पर सूफी सिद्धान्तों के अनुशीलन का प्रयास है। 'निर्णुण', 'सगुण' आदि पारिभाषिक शब्दों एवं प्रचलित विश्वासों की व्याख्या है। मध्यकालीन कवियत्री मीरां और आधुनिक छायावाद, हाला-वाद आदि पर सूफी प्रभाव का अध्ययन भी है।

#### ७३. मध्यकालीन हिन्दी-कवयित्रियाँ

[१६५१ ई०]

श्रीमती सावित्री सिन्हा का प्रबन्ध 'मध्यकालीन हिन्दी कवियित्रियाँ' सन् १९५१ ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी॰ की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। हिन्दी-ग्रनुसन्धान-परिषद्, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, की श्रोर से श्रात्माराम ऐण्ड संस, काश्मीरी गेट, दिल्ली, ने इस ग्रन्थ का प्रकाशन सन् १९५३ ई० में किया।

यह प्रबन्ध नौ अध्यायों में विभक्त है। पहला अध्याय 'विषय-प्रवेश' है। इसमें नारी-साहित्य-विषयक सामग्री की प्राप्त के साधनों एवं उनमें उल्लिखत कवियित्रियों की चर्चा करके उपलब्ध सामग्री का विभाजन किया गया है। युग-प्रवृत्तियों के अनुसार उनके तीन वर्ग किये गये हैं—डिंगल की कवियित्रियाँ, मध्यकालीन लेखिकाएँ तथा आधुनिक युग की प्रमुख लेखिकाएँ। दूसरे अध्याय में आलोच्य विषय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गयी है। हिन्दी-पूर्व काल (वैदिक युग से लेकर ह्वे नसांग की यात्रा तक) में भारतीय नारी-जीवन के उत्कर्ष और अपकर्ष का दिग्दर्शन कराया गया है। तीसरे अध्याय में तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की भूमिका में डिंगल की नौ कवियित्रियों का अध्ययन है। चौथे अध्याय में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थित का निर्देश करके निर्णुण-काव्य-धारा की (उमा, मुक्ताबाई आदि) छः कवियित्रियों की समीक्षा की गयी है। पाँचवें अध्याय में कृष्णकाव्य-धारा की कवियित्रियों, विशेषकर मीराँबाई का अपेक्षाकृत विस्तृत विवेचन है। छठे अध्याय का विषय है 'रामकाव्य-धारा की कवियित्रियाँ'। सातवें अध्याय में रीतिकाल (प्रंगार-काव्य-काल) की परिस्थितियों का संक्षिप्त निर्देश करके

प्रशार काव्य की लेखिकाश्रों (प्रवीणराय पातुर, रूपमती बेगम, तीन तरंग, केख रंगरेजिन श्रौर सुन्दर कली) का अध्ययन किया गया है। श्राठवें श्रध्याय में उन स्फुट काव्य-लेखिकाश्रों का विवेचन है जिन्होंने नीति, पितसेवा, नारी-धर्म श्रादि फुटकर विषयों पर रचनाएँ की हैं। नवें श्रध्याय में विषय का उपसंहार करते हुए तिष्कर्षरूप में यह बतलाया गया है कि मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य के इतिहास में नारी केवल प्रेरणा करने वाली वस्तु ही नहीं रही है श्रिपतु उसने साहित्य-सृजन में भी पर्याप्त सहयोग दिया है। हिन्दी-काव्य की प्रायः सभी प्रवृत्तियों में उस काल की नारियों की कृतियाँ उपलब्ध हैं। उनका योगदान, रचनाश्रों की मात्रा तथा काव्यगुणों की दृष्टि से, काफी महत्त्वपूर्ण है। ग्रन्थ के श्रन्त में दो परिशिष्ट हैं। पहले परिशिष्ट में सं० १६०० से १६५० तक की लेखिकाश्रों का संक्षिप्त परिचय है। दूसरे में श्राधुनिक युग की लेखिकाश्रों के साहत्य का संक्षिप्त श्राभास दे दिया गया है। ये दोनों परिशिष्ट हिन्दी-कवियात्रियों के श्रध्ययन को पूर्णता प्रदान करने की दृष्टि से जोड़े गये हैं।

### ७४. पाइचात्य (ग्रंग्रेजी) नाटकों का हिन्दी नाटकों पर प्रभाव

[१९५१ ई०]

श्री धर्म किशोर लाल का प्रबन्ध 'पाश्चात्य (श्रंग्रेजी) नाटकों का हिन्दी नाटकों पर प्रभाव' १६५१ ई० में इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा श्रंग्रेजी की डी॰ फ़िल॰ उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ।

प्रस्तुत प्रबन्ध में पाश्चात्य नाटकों का ग्राधुनिक हिन्दी-नाटक-साहित्य पर प्रभाव दिखाया गया है। पाश्चात्य साहित्य की राजनैतिक, ग्राथिक, धार्मिक ग्रौर शैक्षणिक विचारधाराग्रों ने हिन्दी-साहित्य को पुनरुत्थान की ग्रोर ग्रिमिन मुख करने में ग्रिविक योग दिया। भारतेन्द्र बाबू हरिश्चन्द्र ने सर्वप्रथम प्राचीन संस्कृत-नाटकों की परम्परा को ग्रपनाते हुए भी पाश्चात्य नाटकों का ग्रनुवाद किया ग्रौर उसकी टेकनीक की प्रेरणा प्रत्यक्ष रूप से तथा बँगला-साहित्य के माध्यम से ग्रहण की। इसी प्रकार रूपनारायण पांडेय, लाला सीताराम, जी॰ पी॰ श्रीवास्तव, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मीनारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, राम-

कुमार वर्मा, गोविन्ददास, उपेन्द्रनाथ 'श्रश्क', भुवनेश्वर प्रसाद श्रौर उदयशंकर भट्ट ने ग्रंग्रेजी-नाटक-साहित्य से प्रेरणा लेकर श्रपनी रचना का टेक्निकल सम्भार जुटाया। प्रस्तुत प्रबन्ध में ग्राधुनिक हिन्दी-साहित्य के नाटककारों पर शेक्सपीयर, इब्सन, मोलरे, मैटर्रालक श्रौर बर्नार्ड शा का विचारगत श्रौर टेक्निकल प्रभाव पूर्ण रूप से विवेचित है।

सम्पूर्ण प्रबन्ध की सामग्री दस ग्रध्यायों में संकलित है। पहले ग्रध्याय में संस्कृत-नाटक-तत्त्वों ग्रीर ग्रीक-नाटच-तत्त्वों की पृष्ठभूमि में रूपक की कोटियों ग्रीर विशेषताग्रों को सिवस्तार विवेचित किया गया है। संस्कृत-नाटकों के उद्भव ग्रीर विकास पर प्रकाश डालते हुए उसके जीवन-विषयक दृष्टिकोण का दार्श्वानक प्रतिपादन किया गया है ग्रीर रूपक की कथावस्तु, नायक, शैली ग्रादि का परिचय दिया गया है। ग्रीक नाटकों की यथार्थता के संदर्भ में नाटक के पाश्चात्य तत्त्वों, चित्रत्र, संघर्ष, कथोपकथन ग्रादि पर विचार किया गया है। तथा सुखांत ग्रीर दुःखांत नाटकों की तात्त्विक विवेचना की गयी है। साथ ही इन्सन की प्रकृतिवाद-विषयक विचारधारा के गुणदोष का विवेचन भी इष्ट है। भारतेन्दुपूर्व युग के नाटकों पर संस्कृत-नाटकों के प्रभाव की ग्रीर ग्रनूदित नाटक-साहित्य की ग्रालोचनात्मक व्याख्या भी की गयी है।

दूसरे ग्रध्याय में संस्कृत-रूपकों की मुख्य विशेषताश्रों का उल्लेख करते हुए उनका श्रंग्रेजी के साथ सम्पर्क में श्राना विवेचित है। ईसाई मिशनरियों श्रौर पारसी थियेटरों के माध्यम से राजनैतिक, श्रार्थिक, सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक रूप से जा प्रभाव तिमल, मराठी, बँगला, गुजराती, उर्दू श्रौर हिन्दी नाटकों पर पड़े उनका भी विस्तृत विवेचन किया गया है।

तीसरे ग्रम्याय में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ग्रौर उनके समकालीन नाटक-कारों की चर्चा है। भारतेन्दु को संस्कृत-परम्परा में ग्रास्था थी। वे पाश्चात्य नाटकों की ग्रोर भी ग्रभिमुख थे ग्रौर ग्रंग्रेजी नाटकों से प्रभावित होकर बँगला ग्रौर ग्रंग्रेजी की टेकनीक लेकर उन्होंने जितनी रचनाएँ कीं, उन सब की व्याख्या की गयी है।

चौथे ग्रध्याय में त्रनुवादों के माध्यम से पाश्चात्य नाटकों का हिन्दी-नाटक पर प्रभाव प्रदिश्ति किया गया है। बँगला के नाटककारों द्विजेन्द्रलाल राध, गिरीश घोष ग्रादि तथा ग्रंग्रेजी के शेक्सपीयर, गाल्सवर्दी ग्रादि के ग्रनूदित नाटकों पर विचार किया गया है। 'सम्मिलित ग्रनुवाद ग्रीर उपस्थापता' शीर्षक से श्रनेक ग्रंग्रेजी प्रभावों को प्रत्यक्ष किया गया है।

पाँचवें म्रघ्याय में बाबू जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर पारचात्य नाटकों

का प्रभाव दिखलाया गया है। छठे अध्याय में हरिकृष्ण प्रेमी, वृन्दावनलाल वर्मा, गोविन्द वल्लभ पन्त और उदयशंकर भट्ट पर पाश्चात्य नाटक-तत्त्वों का प्रभाव दिखाया गया है। सातवें अध्याय में लक्ष्मीनारायण मिश्र की नौ रच-नाओं पर पाश्चात्य नाटकों का प्रभाव (प्रमुखतः इब्सन के सन्दर्भ में) विवेचित है। आठवें अध्याय में सेठ गोविन्ददास की रंगमंच-विषयक विचारधारा को ध्यान में रखते हुए उनके नाटचग्रन्थों पर पाश्चात्य प्रभाव की समीक्षा की गयी है। नवें अध्याय में हिन्दी-एकांकी नाटकों पर पाश्चात्य नाटकों का सामान्य प्रभाव प्रदिश्त करते हुए रामकुमार वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, मद्गुरु शरण अवस्थी, गणेश प्रसाद, उदयशंकर भट्ट और 'अश्व' की रचनाओं की समीक्षा की गयी है। दसवें अध्याय में सिनेमा का नाटकीय प्रभाव, रंगमंच का प्रभाव और हिन्दी-नाटक के रंगमंच के भविष्य की संक्षिप्त चर्चा की गयी है। परिशिष्ट भाग में सहायक मूल रचनाओं और आलोचनात्मक ग्रन्थों की एक विस्तृत सूची दी गयी है।

## ७५. हिन्दी-वीर-काव्य (१६००-१८०० ई०)

[१६५२ ई०]

श्री टीकमसिंह तोमर का प्रबन्ध 'हिन्दी-वीर-काव्य' सन् १६५२ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िल० उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया। इसका प्रथम संस्करण १६५४ ई० में प्रकाशित हुआ। प्रकाशक है हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

प्रस्तुत प्रबन्ध दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड 'साहित्यिक अध्ययन' है। इसमें आठ अध्याय हैं। पहले अध्याय 'प्रन्थ-परिचय' में केशवदास, जटमल, मितराम, भूषण, लाल (गोरेलाल), श्रीधर, सदानन्द, सदन, गुलाब, पद्माकर, जोधराज आदि किवयों के ग्रन्थों का ऐतिहासिक परिचय दिया गया है। दूसरे अध्याय में इन ग्रन्थों के कथानक का अध्ययन किया गया है। तीसरे अध्याय में वीरकाव्य के चरित्र-चित्रण का पर्यालोचन है। चौंथे अध्याय का प्रतिपाद्य रस है। पहले सामान्य स्थित पर विचार करके फिर वीरकाव्य में रसिनरूपण का विवेचन किया गया है। पाँचवें से लेकर आठवें अध्याय तक प्रत्येक अध्याय में कमका: वीरकाव्य के अलंकार, छन्द, प्रकृति-चित्रण और भाषा-शैली का परि-

शीलन किया गया है। ऋम वही है—पहले सामान्य स्थिति का परिचय तब वीरकाब्य-कृतियों में प्रतिपाद्य विषय का अनुसन्धान।

द्वितीय खण्ड 'ऐतिहासिक ग्रघ्ययन' है। इसमें ग्यारह ग्रघ्याय हैं। पहले श्रघ्याय में केशवदास द्वारा रचित 'वीर्रासहदेवचरित' का ऐतिहासिक श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। दूसरे ग्रघ्याय में 'गोरा बादल की कथा' श्रौर तीसरे ग्रघ्याय में 'भूषण-ग्रन्थावली' की ऐतिहासिकता की परीक्षा की गयी है। इसी प्रकार चौथे ग्रध्याय में 'राजविलास', पाँचवें में 'छत्रप्रकाश' ग्रौर छठे ग्रघ्याय में 'जंगनामा' की ऐतिहासिकता पर विचार किया गया है। सातवें ग्रघ्याय का प्रतिपाद्य 'राजा भगवन्तिसह' की ऐतिहासिकता है। ग्राठवें ग्रघ्याय में 'सुजान चरित्र' की ऐतिहासिकता का ग्रघ्ययन किया गया है। नवें ग्रघ्याय में 'करिहया को रायसो', दसवें ग्रघ्याय में 'हिम्मत बहादुर विरुदावली' ग्रौर ग्यारहवें ग्रघ्याय में 'हम्मीर रासो' की ऐतिहासिकता का ग्रमुशीलन किया गया है। इस ऐतिहासिक ग्रघ्ययन के ग्रन्तर्गत वीरकाव्य में विणत तिथियों, पात्रों ग्रौर घटनाओं का इतिहास के प्रकाश में प्रामाणिक ग्रघ्ययन प्रस्तुत करने की चेष्टा की गयी है।

## ७६. हिन्दी-साहित्य (१६२६-४७ ई०) [१६४२ ई०]

श्री भोलानाय का प्रबन्ध 'हिन्दी-साहित्य (१६२६-४७)' सन् १६५२ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िल० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुमा। इसका प्रकाशन हिन्दी परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय, ने सन् १६५४ ई० में किया।

यह प्रबन्ध नौ अध्यायों में विभक्त है। पहले अध्याय 'भूमिका' में १६२६ ई॰ से पहले के साहित्य की प्रवृत्तियों का अनुशीलन विया गया है। इसके बाद १६२६-४७ ई॰ तक के साहित्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन करके दोनों कालों की प्रवृत्तियों के अन्तर और उस अन्तर के कारणों का उल्लेख है। साहित्य की गतिवर्द्धक और अवरोधक शिवत्यों की चर्चा भी इस अध्याय में की गयी है।

दूसरा ग्रध्याय 'गद्य' है। पहले पृष्ठभूमि का निर्देश किया गया है। इसके बाद गद्य के स्वरूप भ्रौर स्थिति का ग्रध्ययन किया गया है। तदनन्तर लेखक ने शब्द-भण्डार ग्रौर शैलियों का विवेचन किया है।

तीसरे म्रध्याय का विवेच्य नाटक है। इस म्रध्याय में सबसे पहले स्वरूप की हिष्टि से नाटकों के दो भेद किये गये हैं—एकांकी ग्रौर ग्रनेकांकी। एकांकी के भी दो भेद हैं—एक हृश्य के एकांकी ग्रौर कई हृश्य के एकांकी । इसके बाद एकांकी नाटक की कला का उपस्थापन किया गया है। ग्रनेकांकी नाटकों के म्रंकिवभाजन, हश्यविभाजन, उद्देश्य ग्रौर तीन ग्रंक, शैली, प्रस्तावना, नायक, विजित बातें, काव्यात्मकता, संगीत, नृत्य ग्रौर गीत, कथावस्तु, विदूषक, स्वगत कथन ग्रादि की विवेचना की गयी है। नाटकों के ग्रनेक प्रकारों का निर्धारण किया गया है—नाटचरूपक, गीतिनाटच, 'भावनाटच', मोनोड्रामा या एकपात्री नाटक, भाँकी, फ़ैन्टैसी, रेडियो-नाटक ग्रादि। इन रूपों के भेद ग्रौर कला पर भी विचार किया गया है। 'उपादान' शीर्षक से ग्रध्येता ने विस्तार से दिखाया है कि इन नाटकों में वर्ष्य सामग्री का प्रयोग किस प्रकार किया गया है।

चौथा अध्याय 'उपन्यास' है। इस अध्याय में पहले उपन्यास के तत्त्वों— कथावस्तु, पात्र, भाषा, शैली, वातावरण और उद्देय—का निर्धारण किया गया है। तब इनमें से प्रत्येक की अवधानपूर्वक आलोचना करते हुए उपन्यास के स्वरूप के विकास का प्रतिपादन किया गया है। तदनन्तर विविध दृष्टियों से उपन्यासों का वर्गीकरण किया गया है। हास्य की दृष्टि से रचित उपन्यासों का भी अनुशीलन है।

पाँचवें अध्याय में कहानी के कलारूप में विकास का अध्ययन करते हुए अनुसन्धाता ने कहानी का वर्गीकरण और शैलियों का विवेचन किया है। छठे अध्याय में समालोचना तथा साहित्य के इतिहास पर विचार किया गया है। समालोचना के विकास, प्रकार और सिद्धान्तों का संक्षिप्त निरूपण करने के अनन्तर साहित्य के इतिहास का भी इसी कम में अध्ययन किया गया है। सातवें अध्याय में निबन्ध के स्वरूप, प्रकार और उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। आठवें अध्याय में कविता के वादों या प्रवृत्तियों की समीक्षा करते हुए कविता के विषय और उपादान तथा रूप और शैली पर भी विचार किया गया है।

नवाँ अध्याय उपसंहार है। इसमें उपयोगी साहित्य, बालसाहित्य, अनूदित साहित्य, सम्पादित साहित्य, पत्र-पत्रिकाओं आदि का पर्यालोचन है। अन्त में ग्रालोच्य-काल (१६२६-४७ ई०) में रचित साहित्य का िं हु:दलोकन करते हुए भविष्य की ग्रोर संकेत किये गये हैं।

## ७७. श्रभिधान-श्रनुशीलन श्रथीत् हिन्दी-प्रदेश के हिन्दू पुरुषों के नामों का वैज्ञानिक विवेचन

[१९५२ ई०]

श्री विद्याभूषण विभू को उनके शोध-प्रबन्ध 'अभिधान-श्रनुशीलन श्रर्थान् हिन्दी-प्रदेश के हिन्दू पुरुषों के नामों का वैज्ञानिक विवेचन' पर प्रयाग विश्व-विद्यालय ने सन् १६५२ ई० में डी० फ़िल० की उपाधि प्रदान की। इस शोध-प्रबन्ध का संशोधित, परिवर्तित एवं परिवर्द्धित संस्करण सन् १६५० ई० में हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, से 'अभिधान श्रनुशीलन' के नाम से प्रकाशित हुआ।

प्रस्तुत प्रबन्ध इक्कीस प्रकरणों में विभक्त है। पहले चौदह प्रकरणों में धार्मिक प्रवृत्ति का अनुशीलन किया गया है। ईश्वर, त्रिदेव, त्रिदेववंश, लोक-पाल, विष्णु के अवतार, अन्य देव-देवियाँ, तीर्थंकर, महात्मा, तीर्थं, धर्मग्रन्थ, मंगल-अनुष्ठान, ज्योतिष, सम्प्रदाय और अन्धविश्वास नामक प्रकरणों में हिन्दी-प्रदेश के हिन्दू पुरुषों के नामों का वैज्ञानिक विवेचन करते हुए प्रदिशत किया गया है कि किस प्रकार धार्मिक प्रवृत्ति ने नामकरण को प्रभावित किया है।

पन्द्रहवें प्रकरण में दार्शनिक प्रवृत्ति का ग्रध्ययन किया गया है। इस कम के ग्रन्तर्गत ग्रध्यात्मविद्या, मनोविज्ञान श्रौर नैतिक गुण श्राये हैं। सोलहवें प्रकरण में राजनीति श्रौर इतिहास के प्रकाश में हिन्दुश्रों के नामों का ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। सत्रहवें प्रकरण में सामाजिक प्रवृत्तियों का ग्रध्ययन किया गया है। समाज की विभिन्न संस्थाश्रों का इन नामों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। कुछ नामों पर समाज में प्रचलित शिष्ट प्रयोगों का भी प्रभाव पड़ता है। श्राजीविका भी इस दिशा में एक प्रभावशाली प्रवृत्ति है। स्मारकों श्रौर भोग-पदार्थों के ग्रनुसार भी ग्रनेक पुरुषों का नामकरण कर दिया जातक है, इसका विवेचन भी इस ग्रध्याय का विषय है। समाज की कलात्मक प्रवृत्तियों तथा सुधारात्मक प्रवृत्तियों का हिन्दू पुरुषों के नामों पर जो प्रभाव पड़ा है, उसकी भी समीक्षा की गयी है।

श्रठारहवें से लेकर बीसवें प्रकरण तक श्रभिव्यंजनात्मक प्रवृत्तियों का विवेचन किया गया है। दुलार का प्रभाव तो विश्व के सभी प्रदेशों के नामों पर पड़ता है, कभी-कभी उपाधि ही इतनी प्रमुख बन बैठती है कि श्रसली नाम लुप्तप्राय हो जाता है। इस दिशा में व्यंग्य का प्रभाव भी निर्विवाद है।

ग्रन्तिम प्रकरण में ग्रिभिधानाश्चित सांस्कृतिक रूपरेखा को स्पष्ट किया गया है। भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शन कराते हुए हिन्दी-प्रदेश के हिन्दू पुरुषों के नामों पर उसके प्रभाव का ग्राकलन किया गया है।

### ७८. हिन्दी-कहानियों की शिल्पविधि का विकास श्रौर उदगमसूत्र

[१६४२ ई०]

श्री लक्ष्मीनारायण लाल का प्रबन्ध 'हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि का विकास और उद्गमसूत्र' सन् १६५२ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की डी॰ फिल॰ उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग ने इसका प्रकाशन 'हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि का विकास' के नाम से सन् १६५३ ई० में किया।

इस प्रबन्ध में आठ श्रध्याय हैं। विषय-प्रवेश में सामग्री, श्रध्ययन के दृष्टि-कोण तथा विषय के विस्तार का निर्देश है। पहला श्रध्याय 'पूर्व परिचय' है। इसमें उपनिषदों की कथाश्रों से भिक्तकालीन 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' तथा 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' तक के कहानी-साहित्य की शिल्पविधि का सिंहावलोकन किया गया है। दूसरे श्रध्याय 'श्राविभाव-युग' में पहले भारतेन्दु से पूर्व की हिन्दी-कथाश्रों—प्रेमसागर, नासिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी—का श्रनुशीलन है। इसके वाद भारतेन्दु-युग में कथा-विकास का पर्या-लोचन करके हिन्दी-कहानी की उत्पत्ति, प्रारम्भिक प्रयत्न श्रीर प्रयोग श्रादि का पिवेचन किया गया है। तीसरे श्रध्याय 'विकास-युग' में प्रसाद तथा प्रेमचन्द की भावगत तथा शिल्पगत प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए चन्द्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों की कथानक, चरित्र, शैली श्रादि की दृष्टि से समीक्षा की गयी है।

चौथे ग्रध्याय में प्रेमचन्द की कहानियों के रचनाकाल की (राजनैतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत) परिस्थितियों का विवेचन करते हुए उनकी कहानियों की शिल्पविधि की समीक्षा की गयी है। प्रेमचन्द की शिल्पविधि का यह ग्रध्ययन ग्रारम्भ, विकास तथा उत्कर्ष-इन तीन कालों के ग्रन्तर्गत किया गया है। ग्रध्याय के उपसंहार में प्रेमचन्द-संस्थान के कहानीकारों (विश्वम्भरनाथ जिज्जा, जी० पी० श्रीवास्तव, राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह, विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक', ज्वालादत्त शर्मा, गोविन्द वल्लभ पंत, सुदर्शन, वृन्दावनलाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी ग्रादि) की कहानियों का ग्रध्ययन है। पाँचवें श्रध्याय में प्रसाद के साहित्यिक संस्कार, साहित्यिक परिस्थितियाँ, समन्वयात्मक भावना ग्रादि पर विचार करते हुए उनकी कहानियों की शिल्पविधि के विकास का ग्रव्ययन किया गया है। प्रसाद-संस्थान के कहानीकारों के ग्रन्तर्गत चत्रसेनं शास्त्री, रायकृष्णदास, बेचन शर्मा 'उग्र', बाचस्पति पाठक, विनोदशंकर व्यास भादि की कहानियों का ग्रध्ययन किया गया है। छठे ग्रध्याय 'संक्रान्ति-काल' में युगीन प्रवृत्तियों (दर्शन, मनोविज्ञान, यौनवाद, साम्यवाद ग्रादि) का ग्रनु-शीलन करने के अनन्तर यूगीन प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि कहानीकारों जैनेन्द्र कुमार, सियारामशरण गृप्त, 'ग्रज्ञेय', इलाचन्द्र जोशी, 'ग्रश्क', पहाड़ी ग्रादि की विशिष्ट शैली के आधार पर संक्रान्ति-काल की कहानियों की शिल्पविधि के विकास की समीक्षा की गयी है।

सातवाँ श्रध्याय 'उद्गम श्रीर विकास-सूत्र' है। इस श्रध्याय में हिन्दी-कहानी के विकास पर पड़ने वाले हिन्दीतर प्रभावों (संस्कृत-नाटकों की कथा-वस्तु, शेक्सपियर के नाटकों की कथावस्तु, उद्दूर्ण किस्सों श्रीर श्रफ्रसानों, रूसी, प्रगंसीसी, श्रमेरिकन, श्रंग्रेजी श्रीर बँगला कहानी-धारा के प्रभावों) का परि-शीलन किया गया है। सातवें श्रध्याय में कहानी-कला की समीक्षा की गयी है। कहानी-कला के विकासोन्मुख रूप पर प्रकाश डालते हुए श्रध्येता ने कहानी के तत्त्व, वर्गीकरण श्रादि महत्त्वपूर्ण पक्षों का श्रनुशीलन किया है। उपसंहार में कहानीकला श्रीर साहित्य के श्रन्य प्रकारों का संक्षिप्त तुलनात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत करते हुए कहानी के शिल्पविकास की मान्यता को स्पष्ट किया गया है।

#### ७६. नायक-नायिका-भेद

#### [१६५२ ई०]

डॉ॰ छैलबिहारी गुप्त 'राकेश' को उनके प्रबन्ध 'नायक-नायिका-भेद' पर प्रयाग विश्वविद्यालय ने सन् १९५२ ई॰ में डी॰ लिट॰ की उपाधि प्रदान की ।

प्रस्तुत प्रबन्ध तीन खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में चार ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में संस्कृत-साहित्य में नायक ग्रीर दूसरे ग्रध्याय में संस्कृत-साहित्य में नायक ग्रीर दूसरे ग्रध्याय में संस्कृत-साहित्य में नायका के वर्गीकरण का ग्रध्ययन किया गया है। तीसरे ग्रध्याय में हिन्दी-नायक-भेद ग्रीर चौथे में हिन्दी-नायिका-भेद का विवेचन किया गया है।

द्वितीय खण्ड के चार ग्रध्यायों में पौराणिक, धार्मिक, दार्शनिक ग्रौर साहित्यिक परम्पराग्नों का निदर्शन करते हुए हिन्दी-नायक-नायिका-भेद की सामाजिक पृष्ठभूमि निर्दिष्ट की गयी है। पहले ग्रध्याय में कृष्ण ग्रौर गोपियों की पौराणिक प्रेम-गाथा, दूसरे में ज्ञालवार ग्रौर धार्मिक सम्प्रदाय, तीसरे में भक्त कवियों के काव्य में कृष्ण की प्रेमगाथा ग्रौर चौथे में हिन्दी के नायक-नायिका-भेद-साहित्य का ग्रध्ययन किया गया है।

तृतीय खण्ड में विभिन्न वर्गीकरणों का मनोवैज्ञानिक एवं ग्रालोचनात्मक परीक्षण किया गया है। इस खण्ड में पाँच ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में रूढ़िगत सीमाग्रों तथा वर्गीकरण के कुछ सामान्य दोषों का विवेचन किया गया है। दूसरे ग्रध्याय में नायक तथा तीसरे ग्रध्याय में नायिका के वर्गीकरण की परीक्षा की गयी है। चौथे ग्रध्याय में सन्देशवाहकों तथा दूतियों के वर्गीकरण पर विचार किया गया है। पाँचवें ग्रध्याय में नायिका के ग्रलंकारों तथा हावों ग्रीर नायक के सात्त्वक गूणों का ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

प्रबन्ध के ग्रन्त में सात परिशिष्ट भी दिये गये हैं। इन परिशिष्टों के ग्रन्तर्गत संस्कृत-साहित्य-शास्त्र में नायक-नायिका-भेद की योजना, हिन्दी-काव्यशास्त्र में नायक-नायिका-भेद की योजना, तेलुगु में नायक-नायिका-भेद की योजना, वात्स्यायन के 'कामसूत्र' में नायक-नायिका-भेद-विषयक सामग्री, प्रवन्ध-लेखक द्वारा प्रस्तावित नायक-नायिका-भेद की योजना, नायक-नायिका-भेद के हिन्दी-ग्रन्थों की पूर्ण सूची, सहायक ग्रन्थ-सूची ग्रादि हैं।

## द०. सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दियों की अवस्था का हिन्दी-साहित्य के आधार पर अध्ययन

#### [१६४२ ई०]

श्री ग्रानन्द प्रकाश माथुर का प्रबन्ध 'सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दियों की ग्रयस्था का हिन्दी-साहित्य के ग्राधार पर ग्रध्ययन' सन् १६५२ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा इतिहास की डी० फ़िल० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

प्रस्तुत प्रबन्ध में १६वीं ग्रौर १७वीं शताब्दियों की सामाजिक ग्रवस्था का चित्रण तत्कालीन हिन्दी-साहित्य की उपलब्ध रचनाग्रों के ग्राधार पर किया गया है। प्रारम्भ में परिचय वाले भाग में तत्कालीन राजनैतिक, धार्मिक ग्रौर साहित्यक प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का सामान्य परिचय उपलब्ध रचनाग्रों के ग्राधार पर कराया गया है, जिनमें भिक्तकाल ग्रौर रीतिकाल के कवियों की रचनाएँ प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, रहीम, देव, बिहारी, मितराम, भूषण, धनानन्द, ग्रादि किवयों की रचनाग्रों से उक्त परिस्थितियों को स्पष्ट करने में ग्रधिक सहायता मिली है।

दूसरे भाग में उत्तर भारत के तत्कालीन शासकों की वंशपरम्परा, लेखकों की सूची तथा उनके स्थान श्रौर भाषा का विवरण दिया गया है। गिनाये गये वंशों में लोदी, मुगल श्रौर सूर हैं जिनका काल क्रमशः सन् १४५२-१५२६ १५२६-१५४०, १५४०-१५५५ मान्य है। १५५५ से लेकर १८५७ ई० के मध्य के मुगल शासकों का नामांकन भी किया गया है। लेखकों के नाम, स्थान श्रौर तिथि के श्रतिरिक्त उनसे सम्बद्ध साहित्य श्रौर सहायक साहित्य का विस्तृत विवरण दिया गया है।

प्रबन्ध का तीसरा भाग मुख्य रूप से विषय के प्रतिपादन से सम्बद्ध है। इसमें सोलहवीं तथा सत्रहवीं शताब्दियों के कवियों कबीर, जायसी, रैदास, नानक, स्रदास, मीराँबाई, हितहरिवंश, नन्ददास, तुलसीदास, दादूदयाल, केशवदास, हरिदास, रसखान, ग्रालम, सेनापति, नाभादास, बिहारी, चिन्ता-मणि, भूषण, उस्मान, दरिया साहेब, मितराम, सुन्दरदास, लाल, देव, मान घनानन्द, घाघ, जटमल, नैसानी श्रीर बनारसीदास की रचनाश्रों के संदर्भ में विभिन्न श्रध्यायों में निम्नलिखित विषयों पर क्रमशः विचार श्रीर विवेचन किया गया है तथा इनकी पुष्टि में श्राये हुए विदेशी विद्वानों की मतावली कां खंडन-मंडन किया गया है। विवेचित विषय इस प्रकार हैं:—

- (१) सामाजिक स्थिति
- (२) परिवार
- (३) स्त्रियों का परिवार में स्थान
- (४) घर ग्रौर उसकी सज्जा, पहनावे, खिलौने, गहने, भोजन
- (५) त्यौहार
- (६) व्रत ग्रीर पर्व
- (৩) शिक्षा
- (८) व्यवसाय ग्रौर जीविका
- (६) ललित कलाएँ
- (१०) खेलकृद ग्रीर मनोरंजन

#### ८१. हिन्दी-काव्यरूपों का उद्भव ग्रौर विकास

#### [१६५२ ई०]

श्री शकुन्तला दुवे को उनके श्रनुसंघान-प्रवन्ध 'हिन्दी-काव्यरूपों का उद्भव श्रीर विकास' पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने सन् १९५२ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। यह प्रवन्ध 'काव्यरूपों के मूल स्रोत ग्रौर उनका विकास' नाम से सन् १९५८ ई० में हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, से प्रकाशित हुआ है।

प्रस्तुत प्रबन्ध चार खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड के प्रथम परिच्छेद में काव्य के सामान्य रूप पर विचार किया गया है। काव्य के ब्रात्मतत्त्व और शरीरतत्त्व की विवेचना की गयी है। काव्य में अनुभूति और प्रज्ञा का सम्बन्ध-निर्देश किया गया है। काव्यरूप और छन्दोमय रूप का भेद-निरूपण करके काव्याभिव्यक्ति के वाह्य रूप में अनेकरूपता का दिग्दर्शन कराया गया है। कठिन नियम-निर्धारण की परिपाटी की आनित्यों की और संकेत है। रूप-विकास में देशकाल के अनुरूप नवीनता की अपेक्षा पर बल दिया गया है। काव्य के रूपभेदों के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न काव्यरूपों के स्रोत की चर्चा की गयी है। द्वितीय परिच्छेद में काव्य के विभाजन पर विचार किया गया है। संस्कृत तथा हिन्दी में काव्य-विभाजन का सिहावलोकन

करते हुए काव्य को प्रबन्ध, ग्रबन्ध तथा बन्धाबन्ध शीर्षकों के ग्रन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

दितीय खंड के प्रथम परिच्छेद में महाकाव्य का उदभव और विकास प्रदिश्तित किया गया है। वैदिक संहिताग्रों में ही महाकाव्य के बीज का दर्शन होता है। दानस्नृति, गाथा नाराशंस, कुन्तापसुक्त, पूराण ग्रादि संस्कृत-महा-काव्यों के स्रोत हैं। अनुसन्धात्री ने रामायण और महाभारत से लेकर अश्व-घोष, माघ, कालिदास ग्रादि लौकिक महाकाव्यकारों तथा पालि, प्राकृत श्रौर संस्कृत के परवर्ती महाकवियों का अनुशीलन करते हुए महाकाव्य की परम्परा को अपभंश-साहित्य के चरितकाव्यों के माध्यम द्वारा हिन्दी के महाकाव्यों (पृथ्वीराजरासो, पदमावत, रामचरितमानस, प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी यादि) में विकसित होते हए दिखलाया है। द्वितीय परिच्छेद में महाकाव्य के स्वरूप पर विचार किया गया है। लक्षण-ग्रन्थों में विद्वानों (भामह, दंडी, खद्रट, हेमचन्द्र) द्वारा निर्घारित महाकाव्य के स्वरूप पर विचार करते हए पाश्चात्य विचारकों (ग्ररस्तु, एवरकॉम्बी, गनर, डिक्सन) के मतों की भी परीक्षा की गयी है। स्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल की धारणा पर भी विचार किया गया है। तृतीय परिच्छेद के ग्रन्तर्गत खंडकाव्य के दो प्रकार माने गये हैं---(१) लोक से उद्भूत, लोक रंजन के लिए निर्मित और (२) देशी या विदेशी काव्य-परम्परा से उद्भृत तथा साहित्यमर्मज्ञ के लिए निर्मित । इन दोनों की विशेषतास्रों पर प्रकाश डालते हुए इन वर्गों में खंडकाव्यों की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। चौथे परिच्छेद में खंडकाव्य के स्वरूप पर विचार किया गया है।

तीसरे खंड 'श्रबन्ध काव्य' के पहले परिच्छेद में गीतिकाव्य के उद्भव ग्रौर विकास का पर्यालोचन किया गया है। दूसरे परिच्छेद में उसके स्वरूप का निरूपण है। तीसरे परिच्छेद में गीतिकाव्य का वर्गीकरण है। चौथे परिच्छेद में विस्तार से मुक्तक के उद्भव ग्रौर विकास का ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। पाँचवें परिच्छेद में मुक्तक के स्वरूप, ग्रन्य काव्यरूपों से उसका सम्बन्ध, मुक्तक में दृश्य-विधान, कथा ग्रादि का महत्त्व एवं स्वरूप, रसाभिव्यंजना ग्रादि ग्रनेक महत्त्वपूर्ण पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। छठे परिच्छेद में ग्रनेक दृष्टियों से मुक्तक का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है।

चौथे खंड में बन्धाबन्ध काव्य का विवेचन है। इस खंड में एक ही म्रच्याय है—'बन्धाबन्ध काव्य म्रौर उसके प्रकार'। इसमें बन्धाबन्ध काव्य के स्वरूप म्रादि का विवेचन करते हुए उसकी दो कोटियाँ—नाट्यात्मक काव्य स्रोर (२) स्वानुभूतिप्रधान काव्य मानकर हिन्दी के बन्धाबन्ध-काव्य का परि-ज़ीलन किया गया है। श्रन्त में प्रबन्ध का उपसंहार है।

#### ८२. रत्नाकर, उनकी प्रतिभा श्रौर कला

[१९४२ ई०]

श्री विश्वम्भरनाथ भट्ट को उनके प्रबन्ध 'रत्नाकर, उनकी प्रतिभा श्रौर कला' पर श्रागरा विश्वविद्यालय ने सन् १६५२ हैं में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। इसी नाम से इस ग्रन्थ का प्रकाशन दिल्ली पुस्तक सदन, नई दिल्ली, ने सन् १६५७ ई० में किया।

प्रस्तुत प्रबन्ध दस अध्यायों में विभक्त है। पहले अध्याय में रत्नाकर की संक्षिप्त जीवनी दी गयी है। जन्म, बाल्यकाल तथा प्रारम्भिक जीवन, यौवन-काल, नौकरी, पर्यटन, चित्र-निर्माण तथा ज्ञानार्जन, व्यक्तित्व ग्रौर प्रभाव, अभिरुचि तथा मनोरंजन, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन, विभिन्न संस्थाओं से सम्बन्ध, गाईस्थ जीवन, मैत्री तथा परिचय ग्रादि विषयों से सम्बद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया है।

दूसरे श्रध्याय में रत्नाकर-युग की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, श्राधिक भौर साहित्यिक परिस्थितियों का अनुशीलन किया गया है। तीसरे श्रध्याय में रत्नाकर के साहित्यिक मण्डल का परिचय दिया गया है। रत्नाकर ने अपने व्यक्तित्व से विभिन्न किव-समाजों को प्रभावित किया था। काशी नागरी प्रचारिणी सभा और रिसक-मण्डल, प्रयाग, का भी इस प्रसंग में उल्लेख किया गया है। चौथे श्रध्याय में रत्नाकर के गद्य-लेखों का श्रध्ययन किया गया है। गद्य-लेखक रत्नाकर पर द्विवेदी-युग का प्रभाव था। उनकी गद्य-शैली का भी विवेचन किया गया है। पाँचवें श्रध्याय में रत्नाकर की श्रनुवाद-शैली एवं सम्पादन-कला की परीक्षा की गयी है।

छठे अघ्याय में विविध दृष्टिकोणों से रत्नाकर की विचारधारा पर प्रकाश डाला गया है। किव के राजनीतिक, राष्ट्रीय अथवा सामाजिक, दार्शनिक, भिक्त-भावना-परक और धार्मिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया है। सातवें अध्याय में रत्नाकर के काव्य-कलाप की समीक्षा की गयी है। इस अध्याय में उनके काव्य-प्रन्थों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। आठवें अध्याय में रत्नाकर

के काव्य-कल्प की ग्रालोचना की गयी है। ग्रलंकार-सौन्दर्य, छन्द-संघटन ग्रौर भाषा-शैली का विशद विवेचन किया गया है। नवें ग्रध्याय 'रत्नाकर का भाव-वैभव' के ग्रन्तर्गत उनकी रस-व्यंजना पर विचार किया गया है। रत्नाकर के काव्य में सभी रस ग्रौर प्रकृति-चित्रण उपलब्ध हैं। इस ग्रध्याय में उनके प्रतिभा-प्रकर्ष ग्रौर बहुज्ञान पर भी प्रकाश डाला गया है।

दसवाँ ग्रध्याय उपसंहार-रूप में लिखा गया है। इसमें व्रजभाषा-किवयों में रत्नाकरजी का स्थान निर्धारित करते हुए हिन्दी-साहित्य के विकास में उनका योग प्रदिशत किया गया है।

#### ८३. बीसवीं शती के महाकाव्य

[१६५२ ई०]

श्री प्रतिपालसिंह को 'बीसवीं शती के महाकाव्य' नामक प्रबन्ध प्रस्तुत करने पर ग्रागरा विश्वविद्यालय से सन् १९५२ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। इस प्रबन्ध का प्रकाशन ग्रीरियन्टल बुकडिपो, नई सड़क, दिल्ली, ने सन् १९५५ ई० में किया। ग्रन्थ का नाम है 'बीसवीं शती पूर्वाढं (१९००-१९५० ई०) के महाकाव्य'।

यह प्रबन्ध दस ग्रध्यायों में विभक्त है। पहले ग्रध्याय में काव्य की ग्रात्मा, काव्य-विषयक प्राचीन, पारचात्य एवं ग्राधुनिक विचारधाराग्रों तथा काव्य के विभिन्न रूपों का विवेचन किया गया है। दूसरे ग्रध्याय में श्रव्य-काव्य के ग्रंग महाकाव्य के लक्षण देते हुए भारतीय एवं पारचात्य परम्परानुसार महाकाव्य के लक्षणों पर एक तुलनात्मक दृष्टि डाली गयी है। तदनन्तर श्राधुनिक मान्य ग्रादर्शों की चर्चा की गयी है।

तीसरे ग्रध्याय में संस्कृत-साहित्य के प्रमुख महाकाव्यों की विशेषताग्रों का उल्लेख है। 'रामायण' ग्रीर 'महाभारत' के पश्चात् कालिदास के महाकाव्यों पर विचार किया गया है। कालिदास के परवर्ती महाकाव्यों पर भी दृष्टि डाली गयी है। तदनन्तर पाश्चात्य महाकाव्यों का परिचय देते हुए भारतीय ग्रीर पाश्चात्य महाकाव्यों का तुलनात्मक ग्रध्ययन करते हुए उनके ग्रादर्शों में साम्य ग्रीर वैषम्य को स्पष्ट किया गया है। तदुपरान्त हिन्दी-जगत् में महाकाव्यों की परम्परा का निदर्शन है। ग्रादि युग में भारत की दशा का प्रवन्ध-काव्य-रचना

पर प्रभाव निरूपित करने के पश्चात् भिक्त एवं रीति युग की प्रवृत्तियों पर विचार किया गया है। चौथे अध्याय में पहले आधुनिक महाकाव्यों के इतिहास और उनके विकास का अध्ययन है और तब आधुनिक काल के तथाकथित महाकाव्यों की परीक्षा की गयी है। लेखक द्वारा की गयी इस परीक्षा में केवल क्यारह महाकाव्य खरे उतरे हैं—'प्रियप्रवास', 'रामचरितचिन्तामणि', 'साकेत', 'कामायनी', 'नूरजहाँ', 'सिद्धार्थं', 'वैदेही-वनवास', 'दैत्यवंश', 'कृष्णायन', 'सीकेत-सन्त', और 'विकमादित्य'।

पाँचवें ग्रध्याय में ग्राधुनिक महाकाव्यों के विषय और उपादानों का विस्तृत ग्रमुतीलन किया गया है। छठे ग्रध्याय में ग्राधुनिक महाकाव्यों की प्रेरक शक्तियों तथा उन पर पड़े हुए विभिन्न प्रभावों का निरूपण किया गया है।

सातवें ग्रध्याय में द्विवेदी-काल के महाकाव्यों में 'प्रियप्रवास', 'रामचरित-चिन्तामणि' और 'साकेत' का ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। ग्राठवें ग्रध्याय में अनुसन्धाता ने प्रसुमनकाल के महाकाव्यों के रूप में 'कामायनी', 'नूरजहाँ', 'सिद्धार्थ', 'वैदेही-वनवास' और 'दैत्यवंश' का परिशीलन किया है। इसी प्रकार वर्तमान काल के महाकाव्यों 'कृष्णायन', 'माकेत-सन्त' ग्रौर 'विक्रमादित्य' का अनुशीलन नवें ग्रध्याय में विस्तारपूर्वक किया है।

दसवें अध्याय में हिन्दी-काव्य में आधुनिक महाकाव्यों का स्थान निर्धारित किया गया है। मानवता के लिए महाकाव्य का मूल्य दिखलाया गया है। इसी अध्याय में महाकाव्यों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इस कम में चरित्र-चित्रण, प्रकृति-चित्रण, रसनिरूपण, कलापक्ष आदि का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। अन्त में महाकाव्यों पर एक विहंगम-हिष्ट डाल गयी है।

#### द४. हिन्दी कविता (१६००-१८५० ई०) में श्रृंगार रस का ग्रध्ययन

१६४२ ई०]

श्री राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदो का प्रबन्ध 'हिन्दी कविता (१६००-१८५० ई०) में श्रुगार रस का अध्ययन' ग्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा सन् १९५२ ई० में पौ-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया। 'रीतिकालीन कविता एवं प्रृंगार रस का विवेचन' शीर्पंक से इसका प्रकाशन सरस्वती पुस्तक सदन, मोती कटरा, आगरा, ने सन् १६५३ ई० में किया।

प्रस्तुत प्रबन्ध को छः ग्रध्यायों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले श्रृंगार रस ग्रौर उसके भेदों का विवेचन किया गया है। रस के महत्त्व ग्रौर संख्या का प्रतिपादन करते हुए श्रृंगार को ही ग्रादि रस माना गया है। इसके पश्चात् श्रृंगार रस के विभाव, ग्रमुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, भेद ग्रादि पर विचार किया गया है। श्रृंगार रस में विप्रलम्भ श्रृंगार की प्रधानता सिद्ध करते हुए विरह के विभिन्न तत्त्वों की समीक्षा को गयी है। वियोग-श्रृंगार के लौकिक पक्ष पर प्रकाश डालने के ग्रनन्तर श्रृंगार रस का मनोवैज्ञानिक विवेचन भी किया गया है।

दूसरा अध्याय 'हिन्दी के रीतिकाव्य की पृष्ठभूमि' है। अनुसन्धाता ने इस अध्याय में रीतिकाव्य पर संस्कृत, वैष्णव एव गौडीय साहित्य के प्रभाव का आकलन किया है। विभिन्न प्रथाओं, आचार्यों तथा कवियों का विवरण देते हुए रीतिकाव्य पर उनका प्रभाव दिखाया गया है।

तीसरे म्रध्याय में हिन्दी के रीतिकाव्य के स्वतन्त्र विकास का म्रध्ययन किया गया है। पहले नायिका-भेद की परम्परा म्रौर विस्तार का विस्तृत निरू-पण किया गया है तब प्रुंगाररस-निरूपण का परीक्षण है।

चौथे अध्याय में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा तत्कालीन वातावरण का अध्य-यन करते हुए लेखक ने मुसलमानों के आगमन और निवास, नवीन युग के प्रवर्तन आदि पर प्रकाश डालने के साथ-साथ उम युग की धार्मिक, मामाजिक आदि परिस्थितियों का दिग्दर्शन भी कराया है।

पाँचवें अध्याय 'प्रतिनिधि कवियों की समीक्षा' में पहले रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का अनुशीलन है। इसके वाद रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों को दो वर्गों में विभवत करके उनकी समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। पहले विभाग में सेनापित, बिहारी तथा घनानन्द हैं और दूसरे विभाग में मितिराम, पद्माकर आदि। अन्त में इस समीक्षा के निष्कर्षों का निरूपण है।

छठा अध्याय 'उपसंहार' है। इसमें शास्त्रीय निरूपण की दृष्टि से श्रृंगार-रस-वर्णन का हिन्दी-काव्य में स्थान निर्धारित किया गया है। श्रृंगार रस का समाज और धर्म-भावना पर प्रभाव निर्दाशत किया गया है। विज्ञान और ग्रर्थ के वर्तमान युग में श्रृंगार की स्थिति का स्पष्टीकरण है और नायिका-भेद के कथन की आवश्यकता पर विचार किया गया है। अन्त में सिद्ध किया गया है कि श्रृंगार सत्साहित्य का स्रष्टा है।

#### ८४. हिन्दी-साहित्य में विविध बाद

[१६५२ ई०]

श्री प्रेमनारायण शुक्ल का प्रबन्ध 'हिन्दी साहित्य में विविध वाद सन् १६५२ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। पद्मजा प्रकाशन, १०४ ए/३४४, रामबाग, कानपुर, से यह ग्रन्थ सं० २०१० वि० में प्रकाशित हन्ना।

सम्पूर्ण प्रबन्ध ग्यारह भागों में विभक्त है। पहले भाग में मानव-मन की बाह्य एवं ऐकान्तिक प्रवृत्तियों का विवेचन करके यह बतलाया गया है कि मानव-प्रवृत्तियाँ ही साहित्य के विविध वादों की मूल हैं। दूसरे भाग में पाश्चात्य ग्रौर भारतीय मतों के ग्राधार पर मानव की प्रकृत प्रवृत्तियों के निर्माण की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण है। तीसरे भाग में कला ग्रीर सौन्दर्य, सौन्दर्य की परिभाषा, कला के मनोवैज्ञानिक स्वरूप, उसके सूखात्मक मूल्य, उसके द्वारा दिमत वासनाम्रों के उन्नयन, उसके उद्देश्य म्रादि की व्याख्या है। चौथे भाग में भारतीय तथा पश्चिमीय विद्वानों द्वारा प्रतिपादित साहित्य की विभिन्न परि-भाषाओं की परीक्षा की गयी है। पाँचवें भाग में बाह्य ग्रीर श्राभ्यन्तर प्रेरणाग्रों की विवेचना करते हुए 'साहित्य'-गत प्रकृत शब्द 'हित' के विभिन्न स्वरूपों का निरूपण है। छठे भाग में वादों के उदय का निर्देश करके उनका चतुर्धा विभाजन किया गया है--स्वजगत्सम्बन्धी वाद, स्व-स्वत्व-सम्बन्धी वाद, स्व-पर-भिन्न-प्रभावित वाद ग्रीर शैलीगत वाद । सातवें भाग में स्व-जगत्-सम्बन्धी (ग्रर्थात् समाजगत) वादों (ग्राचारवाद, ग्रीचित्यवाद, ग्रादर्शवाद, राष्ट्रीयतावाद, यथार्थवाद, सुधारवाद, प्रगतिवाद ग्रीर प्रकृतिवाद) का ऐतिहासिक एवं सैद्धा-न्तिक परिशीलन है। इसी पद्धति के अनुसार, आठवें भाग में स्व-स्वत्व (अर्थात् वैयक्तिकता) से सम्बद्ध प्रयोगवाद, भावुकतावाद, उत्तेजनावाद, बुद्धिवाद ग्रादि की समीक्षा है। नवें भाग में, इसी ढंग पर, स्व-पर-भिन्न स्वत्व (ग्रर्थात् अध्यात्म) से प्रभावित एकेश्वरवाद, द्वैतवाद भ्रादि तथा रहस्यवाद, छायावाद श्रौर प्रतीकवाद का श्रध्ययन किया गया है। दसवें भाग में भारतीय काव्यशास्त्र के विविध वादों की विवेचना है। ग्यारहवें भाग में लोकमंगल की दृष्टि से सीहित्यगत विविध वादों का मूल्यांकन किया गया है। परिशिष्ट-रूप में कुछ म्रन्य वादों (ताटस्थ्यवाद, हालावाद, प्राकृतवाद म्रादि) का भी संक्षिप्त परिचय दिया गया है।

#### द६. उपन्यासकार प्रेमचन्द—उनकी कला, सामाजिक विचार ग्रौर जीवन-दर्शन

#### [१९४२ ई०]

श्री शंकरनाथ शुक्ल को सन् १९५२ई० में स्रागरा विश्वविद्यालय से उनके प्रबन्ध 'उपन्यासकार प्रेमचन्द—उनकी कला, सामाजिक विचार श्रौर जीवन-दर्शन' पर पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। यह प्रबन्ध प्रकाश में नहीं स्राया।

इस प्रबन्ध में कुल मिलाकर ग्राठ प्रकरण हैं। पहले प्रकरण में प्रतिपाद्य विषय की पीठिका प्रस्तुत की गयी है। दूसरे प्रकरण में प्रेमचन्द के ग्राविभीव का निरूपण है। तीसरे प्रकरण में उन पर पड़ने वाले प्रभावों का ग्राकलन है। चौथे ग्रीर पाँचवें प्रकरणों में प्रेमचन्द की कला ग्रीर उनकी कलागत विशेष-ताग्रों का ग्रमुशीलन है। छठे प्रकरण में उनके जीवन-दर्शन की विचार-चर्चा है। सातवें प्रकरण में उनके सामाजिक विचारों (ग्रामसमस्या, नारीसमस्या, धार्मिक विचार, हिन्दू-मुस्लिम-समस्या, पूँजीवाद, रियासतों की समस्या तथा स्फुट विचार) की विवेचना की गयी है। 'उपसंहार' नामक ग्राठवें प्रकरण में उपन्यासकार प्रेमचन्द के योगदान का मूल्यांकन है।

#### ८७. हिन्दी-नाटक का उद्भव ग्रौर विकास

#### [१९५२ ई०]

श्री वेदपाल खन्ना 'विमल' का प्रबन्ध 'हिन्दी-नाटक का उद्भव ग्रौर विकास' सन् १६५२ ई० में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। मूल प्रबन्ध ग्रंग्रेजी में लिखा गया था। इसका हिन्दी-रूपान्तर 'हिन्दी-नाटक-साहित्य का ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन' के नाम से श्री भारत भारती (प्राइवेट) लिमिटेड, दिरयागंज, दिल्ली-७, से सन् १६५८ ई० में प्रकाशित हुग्रा।

इस प्रवन्ध में सत्ताईस ग्रघ्याय हैं। पहले ग्रध्याय में नाटकों के ग्रभाव के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे ग्रध्याय में हिन्दी-नाटकों के पूर्वरूप रामलीला, रासलीला, नौटंकी श्रौर हिन्दी-नाटक पर उनके प्रभाव पर विचार किया गया है। तीसरे श्रध्याय में भारतेन्दु-पूर्व काल के हिन्दी-नाटकों की विशेषताएँ बतलाते हुए हिन्दी-नाटक के उदय का श्रध्ययन किया गया है। चौथे श्रध्याय में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के मौलिक-श्रनूदित नाटकों, प्रहसनो तथा उनके नाटकों के कला-विधान श्रादि की विस्तृत समीक्षा की गयी है।

पाँचवें ग्रध्याय में उन्नीसवीं शती के ग्रन्य प्रमुख तथा सामान्य नाटककारों का विवेचन है। छठे ग्रध्याय में इन नाटककारों के प्रहसनों तथा ग्रनुवादों पर विचार किया गया है। सातवें ग्रध्याय में रंगमंचीय नाटकों ग्रीर उनके कला-विधान तथा ग्राठवें ग्रध्याय में हिन्दी-नाटक के ह्रास-काल (१८८५ १६१२ ई०) का ग्रध्ययन है। नवें ग्रध्याय का प्रतिपाद्य 'उन्नीसवीं शती का नाटच-विधान' है।

दसवें ग्रध्याय में १६००-१६१२ ई० के काल को हिन्दी-नाटक का ग्रभाव-काल मानकर तत्कालीन मौलिक तथा श्रनूदित नाटकों की ग्रालोचना की गया है। हिन्दी-नाटक के पुनरुत्थान की ग्रोर भी संकेत किया गया है। ग्यारहवें श्रध्याय में इस पुनरुत्थान-काल का व्यवस्थित ग्रध्ययन है। प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए रासलीला ग्रौर रामलीला तथा श्रृंगारी थिएट्रिकल नाटकों पर भी विचार किया गया है। बारहवें ग्रध्याय में पारसी रंगमंच, भट्ट-धारा कथा प्रसाद-धारा के पौराणिक नाटकों का परिशीलन किया गया है। तेरहवें श्रध्याय में भट्ट-धारा ग्रौर प्रसाद-धारा के ऐतिहासिक नाटकों का पर्यालोचन है।

चौदहवें अध्याय में जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों, उनके कला-विधान तथा दोष आदि की विवेचना है। पन्द्रहवें अध्याय में प्रहसन ग्रीर व्यंग्य तथा यथार्थवादी नाटकों एवं सोलहवें अध्याय में प्रतीकवादी तथा अनूदित नाटकों का अनुशीलन है।

सत्रहवें से छन्वीसवें अध्याय तक आधुनिक काल (१६३३-४८ ई०) के नाटकों का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। सत्रहवें अध्याय में प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। अठारहवें और उन्नीसवें अध्याय में ऐतिहासिक तथा बीसवें अध्याय में पौराणिक नाटकों का अनुशीलन है। इक्की-सवें और बाईसवें अध्याय के प्रतिपाद्य समस्या-नाटक तथा गीति-नाटक हैं। तेईसवें अध्याय में प्रतीकवादी नाटकों की समालोचना है। चौबीसवें अध्याय में हिन्दी एकांकी, उसके कला-विधान तथा प्रमुख एकांकीकारों का अध्ययन है। पच्चीसवें अध्याय में आधुनिक नाटचिवधान पर विचार किया गया है। छन्बी-सवें अध्याय में आधुनिक नाटचिवधान पर विचार किया गया है। छन्बी-सवें अध्याय में रामच की आवश्यकता बतलाते हुए हिन्दी-रंगमंच का सिंहा-

वलोकन किया गया है। हिन्दी-नाटक के भविष्य के विषय में श्रपने विचार प्रस्तुत करते हुए श्रनुसन्धाता ने हिन्दी-जनता एवं सरकार के समक्ष एक व्याव-हारिक योजना प्रस्तुत की है।

सनाईसवाँ ग्रथ्याय मूल प्रबन्ध में नहीं था। प्रबन्ध को ग्रप-टू-डेट बनाने के उद्देश्य मे यह ऋध्याय हिन्दी-रूपान्तर में जोड़ दिया गया है। इसमें १६४१ ई॰से प्रकाशन-काल तक के हिन्दी-नाटकों का ग्रालोचनात्मक ऋध्ययन प्रस्तुत किया गया है

## दद ब्रजभाषा-साहित्य को राजस्थान की देन (राजस्थान का पिंगल-साहित्य)

[१९५२ ई०]

श्री मोतीलाल मेनारिया को राजस्थान विश्वविद्यालय से सन् १९५२ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। एक विद्वान् ने बतलाया कि उनके शोध-कार्य का विषय था 'राजस्थान का प्राचीन डिंगल (हिन्दी) साहित्य'। पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी से पता चला कि उनके प्रबन्ध का विषय 'राजस्थान का प्राचीन हिन्दी-साहित्य' था। स्व० डॉ० सुधीन्द्र ने बतलाया था कि उनके प्रबन्ध का शीर्षक था 'राजस्थान का पिंगल-काव्य'। पं० मोहन वल्लभ पन्त से सूचना मिली कि मेनारिया जी के अनुशीलन का विषय था 'राजस्थान का पिंगल-साहित्य'। यह ग्रन्थ सन् १९५२ ई० में हितंषी पुस्तक भण्डार, उदयपुर, से प्रकाशित हुग्रा। ग्रन्थ के निवेदन में शोधकर्ता ने स्वीकार किया है कि पन्त जी ने उनका 'पथप्रदर्शन' किया तथा 'पुस्तक की पांडुलिपि को ग्राद्योपान्त पढ़ने का कष्ट उठाया ग्रौर उसमें ग्रनेक संशोधन किये'। ग्रतएव पन्तजी का कथन ही ग्रधिक प्रामाणिक है। डॉ० गायत्री देवी वैव्य ने राजस्थान विश्वविद्यालय के स्वीकृत शोध-प्रबन्धों की एक प्रामाणिक सूची भेजी है, उसमें इस प्रबन्ध का विषय दिया है 'ब्रजभाषा साहित्य को राजस्थान की देन (राजस्थान का पिंगल-साहित्य)'।

'राजस्थान का पिंगल-साहित्य' छः ग्रध्यायों में विभक्त है। पहले ग्रध्याय में पृष्ठभूमि का निरूपण है। राजस्थान की राजनैतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक स्रोर साहित्यिक स्थित का परिचय दिया गया है। इस स्रध्याय में डिंगल (मारवाड़ी) ग्रीर पिंगल (ब्रजभाषा) का तुलनात्मक परिचय भी दिया गया है। दूसरे प्रध्याय में राजस्थान के पिंगल-साहित्य के प्रारम्भ-काल (सं० १५६०-१७००) का अनुशीलन है। अध्याय के स्रारम्भ में 'पृथ्वीराजरासो' पर विस्तार-पूर्वक ग्रीर 'विजयपालरासो' पर संक्षेप में विचार किया गया है। तत्पश्चात् राजस्थान के ब्रजभाषा-किवयों (मीराँबाई, कृष्णदास पयहारी, कील्ह जी, अग्रदास, नाभादास, जल्ह, पृथ्वीराज, परशुराम देव ग्रीर 'तत्ववेत्ता') के साहित्यिक कृतित्व का निरूपण है। ग्रध्याय के ग्रन्त में एक परिशिष्ट भी है जिसमें नौ किवयों के विषय में संक्षिप्त सूचना दी गयी है। यह काल भिनतकाव्यप्रधान था।

तीसरे श्रध्याय में राजस्थानी पिंगल-साहित्य के मध्यकाल (सं० १७००-१६००) का ग्रध्ययन है। इस काल में भिवतकाव्य के साथ ही रीतिकाव्य और चरितकाव्य का निर्माण हुग्रा। रीतिकाव्य की प्रधानता रही। इस श्रध्याय के श्रारम्भ में रीतिकाव्यों एवं चरितकाव्यों की कालकमानुसार सूची दी गयी है। तत्पश्चात् जसवंतिंसह, बिहारी, ड्रंगरसी, केहरी, वृन्द, उदयचन्द, नन्दराम, नरहरिदास, मान जी, कूलपित मिश्र ब्रादि छप्पन कवियों की संक्षिप्त समीक्षा है। इस अध्याय के परिशिष्ट में एक सौ चवालीस कवियों के विषय में संक्षिप्त सूचना भी दी गयी है। चौथे ग्रध्याय में संत-साहित्य के चौंतीस कवियों (दादूदयाल, सुन्दरदास ग्रादि) की संक्षिप्त समीक्षा तथा उसके परि-शिष्ट में बावन संत-कवियों के विषय में सूचना है। पाँचवें ग्रध्याय में ग्राघु-निक काल (सं० १६००-२००६) के पैंतीस कवियों की संक्षिप्त समीक्षा तथा परिशिष्ट में एक सौ तेईस कवियों की सूचना है। छठे श्रध्याय में ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए राजस्थान के ब्रजभाषा-साहित्य एवं ब्रजभाषा-साहित्य के महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है। ग्रन्त में राजस्थान में उपलब्ध ब्रजभाषा की हस्तलिखित प्रतियों के उद्धार और प्रकाशन के लिए राजस्थानवासियों से अपील की गयी है।

#### ८६. ध्वनिसम्प्रदाय ग्रौर उसके सिद्धान्त-शब्दशक्तिविवेचन

#### [१६४२ ई०]

'ध्विन-सम्प्रदाय श्रौर उसके सिद्धान्त—शब्दशक्ति-विवेचन' पर श्री भोलाशंकर व्यास को राजस्थान विश्वविद्यालय ने सन् १९५२ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । इस प्रवन्ध का प्रकाशन सन् १९५६ ई० में हुग्रा। प्रकाशक है नागरी प्रचारिणी सभा, काशी।

इस प्रबन्ध में ग्यारह परिच्छेद हैं। सबसे पहले आमुख में साहित्य के लिए देशकाल-मुक्त कसौटी की आवश्यकता, काव्य कला है या विद्या, काव्य की महत्ता, शब्दार्थ-सम्बन्ध के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत, अर्थ के प्रकार, ध्विन की काव्यालोचन-पद्धित का मनोवैज्ञानिक आधार, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से भारतीय काव्यशास्त्र की महत्ता आदि पर विचार किया गया है।

पहला परिच्छेद 'शब्द श्रौर श्रथं' है। मानवजीवन में वाणी का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए भाषा श्रौर शब्द तथा श्रथं के सम्बन्ध के विषय में श्रादिम विचारों का विवेचन किया गया है। शब्द की उत्पत्ति के विषय में श्रितप्राचीन भारतीय विचारों का परिचय दिया गया है। शब्दार्थसम्बन्ध के विषय में तीन वादों—उत्पत्तिवाद, व्यक्तिवाद तथा श्रप्तिवाद—पर विचार किया गया है। शब्द की प्रतीकात्मकता, शब्द का मंकेत-ग्रह, शब्दसमूह के रूप, शब्द का भौतिक स्वरूप, शब्द के सम्बन्ध में विभिन्न वाद तथा शब्द के प्रकार श्रादि का श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

दूसरे परिच्छेद 'ग्रिभिधा शक्ति श्रौर वाच्यार्थ' के ग्रन्तर्गत शब्द की विभिन्न शक्तियों तथा श्रभिधा श्रौर श्रभिधेयार्थ पर विचार किया गया है। 'संकेत' के स्वरूप श्रौर वर्गीकरण का विवेचन है। श्रभिधा की परिभाषा, वाच्यार्थ-ग्रहण, शक्ति-ग्रह श्रादि पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। तीसरा परिच्छेद 'लक्षणा एवं लक्ष्यार्थ' है। लक्षणा की परिभाषा, हेतु, भेद श्रादि का ग्रालो-चनात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत करते हुए पाश्चात्य विद्वानों के शब्दशक्ति-विवेचन का भी उपस्थापन किया गया है। चौथे परिच्छेद में तात्पर्यवृत्ति श्रौर वाक्यार्थ की विवेचना है। वाक्य की परिभाषा, वाक्यार्थ, वाक्यार्थ के निमित्त के विषय में विभिन्न मतों का श्रालोचनात्मक उपस्थापन इस परिच्छेद के प्रतिपाद्य विषय हैं।

पाँचवें परिच्छेद 'व्यंजना वृत्ति (शाब्दी व्यंजना)' के अन्तर्गत व्यंजना की परिभाषा, लक्षणा से इसकी भिन्नता, व्यंजना शिक्त में प्रकरण का महत्त्व

स्रादि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तदनन्तर शाब्दी व्यंजना का विवेचन है। स्रिभिधामूला शाब्दी व्यंजना भ्रौर रलेप का भेदिन रूपण करके स्रिभिधामूला शाब्दी व्यंजना के सम्बन्ध में महिमभट्ट के मत की समीक्षा की गयी है। शाब्दा व्यंजना के सम्बन्ध में स्रिभिनवगुण्त तथा पंडितराज जगन्नाथ के मतों पर भी विचार किया गया है।

छठे परिच्छेद में ग्रार्थी व्यंजना का प्रतिपादन है। इसके वाच्यसंभवा, लक्ष्यसंभवा ग्रीर व्यंग्यसंभवा ग्रादि भेदों का परिचय देते हुए ग्रर्थव्यंजना के साधनों का विवेचन किया गया है। व्यंग्य के प्रकारों की चर्चा करते हुए ध्विन ग्रीर व्यंजना के भेद पर प्रकाश डाला गया है। व्यंग्यार्थ के विषय में पाश्चात्य विद्वानों के मत पर भी विचार किया गया है।

सातवाँ परिच्छेद 'ग्रभिधावादी तथा व्यंजना' है। इस ग्रध्याय में दिखाया गया है कि व्यंजना श्रौर स्फोट का ऐतिहासिक विकास एक-सा है। श्रभिहिता-न्वयवादी, तात्पर्यवादी मतों तथा व्यंजना के विषय में उनकी मान्यताश्रों का परिचय दिया गया है। प्रसंगानुसार श्रभिधावादियों के खंडन का श्रध्ययन किया गया है।

याठवें परिच्छेद 'लक्षणावादी तथा व्यंजना' में लक्षणावादियों के मत का संक्षिप्त परिचय है। मम्मट द्वारा किये गये लक्षणावादियों के विरोध तथा व्यंजना के ग्रन्य विरोधी मतों का भी उपस्थापन तथा खंडन किया गया है। नवें परिच्छेद में ग्रनुमानवादी मत का विवरण है। उनके लक्षणाविषयक मत का परिहार किया गया है। दसवाँ परिच्छेद 'व्यंजना तथा साहित्यशास्त्र से इतर ग्राचार्य' है। भर्नृ हिरि, कौण्ड, नागेश, गदाधर ग्रीर जगदीश तर्कालंकार के मतों की इस प्रसंग में समीक्षा की गयी है। ग्यारहवें परिच्छेद में व्यंजना को ही काव्य की कसौटी माना गया है। इस विषय में भारतीय तथा पाश्चात्य मतों का विवेचन करते हुए ग्रनुसन्धाता ने ग्रपना मत भी प्रस्तुत किया है। ग्रन्त में प्रस्तुत विषय का सिहावलोकन किया गया है। इस प्रसंग में संस्कृत से लेंकर हिन्दी के काव्यशास्त्रियों तक के शब्दशक्ति-विवेचन की समीक्षा की गयी है।

परिशिष्ट में भारतीय साहित्यशास्त्र के श्रलंकार-सम्प्रदाय तथा प्रमुख श्रालंकारिकों का ऐतिहासिक परिचय है।

## हः भक्तवर नागरीदासः उनकी कविता के विकास से सम्बन्धित प्रभावों ग्रीर प्रतिक्रियाग्रों का ग्रध्ययन

#### [१६५२ ई०]

श्री फैयाज श्रली खाँ का प्रबन्ध 'भक्तवर नागरीदास : उनकी किवता के विकास से सम्बन्धित प्रभावों ग्रीर प्रतिक्रियाओं का ग्रध्ययन' सन् १६५२ ई० में राजस्थान विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह ग्रन्थ श्रभी तक प्रकाश में नहीं ग्राया। इसकी विषय-सूची इस प्रकार है:

- १. प्रवेश
- २. नागरीदास पर स्थायी प्रभाव
- ३. नागरीदास की कविता के विकास में धर्म का स्थान
- ४. नागरीदास का व्यक्तित्व एवं कविता-शक्ति
- ५. नागरीदास एवं कतिपय धार्मिक ग्रौर साहित्यिक उपकरण
- ६. संगीतज्ञ नागरीदास
- ७. नागरीदास के काव्य-विकास में चित्रकला का महत्त्व
- नागरीदास के ग्रन्थों में सामाजिक प्रभावों ग्रौर प्रतिकियाग्रों के कुछ क्षत्र
- ६. नागरीदास ग्रौर बनीठनी
- १०. उपसंहार
- ११. परिशिष्ट
- पुस्तकों, व्यक्तियों, स्थानों एवं विशिष्ट विषयों के नामों की अनु-क्रमणिका
- १३. परिशीलन-ग्रन्थावली

#### ६१. ग्रपभंश-साहित्य

#### [१९४२ ई०]

श्री हरिवंश कोछड़ को उनके प्रवन्ध 'श्रपभ्रंश-साहित्य' पर दिल्ली विश्व-विद्यालय ने सन् १६५२ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। इस प्रवन्ध का प्रकाशन जिल्ला की भीर से भारती साहित्य मन्दिर, फ़ब्बारा, दिल्ली, ने सन् १९५६ ई० में किया।

प्रस्तुत प्रबन्ध दो भागों में विभक्त है। पहले भाग में चार श्रध्याय हैं जिनमें अपश्चंश भाषा का परिचय दिया गया है। पहले श्रध्याय में श्रपश्चंश-विषयक निर्देश उपस्थापित किये गये है। इसमें संस्कृत के अनेक ग्रन्थों तथा श्रपश्चंश के दानपत्रों श्रादि में श्रपश्चंश के निर्देशों का श्रनुशीलन किया गया है। दूसरे श्रध्याय में श्रपश्चंश भाषा का विकास प्रदिशत किया गया है। वर्त-वास श्रपश्चंश श्रीर हिन्दी भाषा पर विचार किया गया है। वर्त-मान प्रान्तीय श्रायंभाषाग्रों का विकास श्रपश्चंश से ही हुआ है, इस श्रध्याय में इन दोनों भाषाग्रों के विकासात्मक सम्बन्ध का श्रध्ययन किया गया है। चौथे श्रध्याय में अपश्चंश साहित्य की पृष्ठभूमि निर्दिष्ट की गयी है। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक श्रीर साहित्यक परिस्थितियों का श्रवलोकन करते हुए इस पृष्ठभूमि का निदर्शन किया गया है।

दूसरे भाग के तेरह अध्यायों में अपभ्रं श्-साहित्य का अनुशीलन किया गया है। पांचवें अध्याय में अपभ्रंश-साहित्य का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। छठे अध्याय में अपभ्रंश-महाकाव्यों का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन कम में मुख्यतः 'पउम चरिउ', 'रिटुणेमि चरिउ', 'महापुराण', 'भिव-स्यत्त कहा', 'हरिवंश पुराण' आदि अपभ्रंश-महाकाव्य आये हैं। सातवें अध्याय में अपभ्रंश के धार्मिक खण्डकाव्यों का विवेचन है। आठवें अध्याय में लीकिक खण्डकाव्यों को समीक्षा की गयी है। नवें अध्याय में अपभ्रंश के उन मुक्तक काव्यों का परिशीलन किया गया है जो जैन कियों ने रचे हैं। इसी प्रकार दसवें अध्याय में बौद्ध सिद्धों के मुक्तक-साहित्य की विवेचना की गयी है। ग्यारहवें अध्याय में अपभ्रंश का भाषा में रचित प्रेम, श्रंगार, वीर रस आदि के फुटकर पद्धों पर विचार किया गया है। वारहवें अध्याय में अपभ्रंश का रूपकाव्य की मीमांसा की गयी है। तेरहवें अध्याय में अपभ्रंश के कथा-साहित्य का अवलोकन किया गया है। चौदहवें अध्याय में अपभ्रंश के कथा-साहित्य का अवलोकन किया गया है। चौदहवें अध्याय में अपभ्रंश के कथा-साहित्य का

प्रकाश डाला गया है। पन्द्रहवें ग्रध्याय का ग्रालोच्य विषय 'श्रपभ्रंश-गद्य' है। सोलहवें श्रध्याय में मंस्कृत-साहित्य और ग्रपभ्रंश-साहित्य का तुलनात्मक विवेच्यन प्रम्तुत किया गया है। सत्रहवें ग्रध्याय में हिन्दी पर ग्रपभ्रंश-साहित्य का प्रभाव निरूपित किया गया है। ग्रस्थ के ग्रन्त में दो पिरिजिप्ट हैं, पहले में ग्रस्थकार, ग्रन्थ, रचनाकाल, तथा विषय का ग्रतिपादन है ग्रार दूसरे में कितप्र प्रमिद्ध सूक्तियों, लोकोपितथों तथा वाज्याराग्नों का परिचय है।

#### ६२. हिन्दी-नाटकः : उद्भव ग्रीर विकास

#### [१९४२ ई०]

दिल्ली विश्वविद्यालय ने श्री दशरथ श्रोभा को उनके शोधप्रवन्ध 'हिन्दी-नाटक: उद्भव श्रौर विकास' पर सन् १९५२ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। हिन्दी-श्रनुसन्धान-परिपद्, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, के तत्त्वावधान में राजपाल एण्ड सन्स, कश्मोरी गेट, दिल्ली, ने सं० २०११ में इस ग्रन्थ का प्रथम बार प्रकाशन किया।

इस प्रवत्थ में बारह प्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में कला शौर उसकी उपयोगिता तथा प्राचीन नाटकीय सिद्धान्तों एवं प्रयोगों का विवेचन किया गया
है। दूसरे श्रध्याय में लोक-नाटक का श्रनुसंधान है। स्वाँग की परम्परा, यात्रानाटक के उद्भव शौर विकास, संस्कृत तथा देशी नाटकों पर उसके प्रभाव
ग्रादि का श्राकलन करते हुए उन्नीसवीं शताब्दी के यात्रा-नाटकों की समीक्षा
की गयी है। तीसरे श्रध्याय में मैथिली नाटकों की उत्पत्ति श्रादि पर प्रकाश
हाला गया है। चौथे श्रध्याय में राजस्थानी नाटकों का उद्भव, 'रास' शब्द
की व्युत्पत्ति, लक्षण-ग्रन्थों श्रीर संस्कृत-साहित्य में रासक श्रादि विषयों का
विवेचन है। पाँचवें श्रध्याय में हिन्दी के श्रादिम साहित्यक नाटकों, पिचमी
राजस्थानी में रास-नाटक की परम्परा, हिन्दी-नाटकों में रासशैली के विकास
एवं उसकी विशेषताश्रों का उपस्थापन है। छठे श्रध्याय में वैष्णव श्रान्दोलन के
प्रभाव तथा 'रामायण नाटक', 'हनुमन्नाटक', 'प्रबोधचन्द्रोदय' ग्रादि नाटकों
की समीक्षा है। सातवें श्रध्याय में संस्कृत-शैली के प्रथम हिन्दी नाटक 'श्रानन्द
रघुनन्दन' पर विचार किया गया है। श्राठवें श्रध्याय में भारतेन्द्र बाबू हिर्श्चन्द्र
के मौलिक एवं श्रनूदित नाटकों की विस्तारपूर्वक समालोचना की गयी है।

नवें भ्रष्याय में भारतेन्दु-युग के प्रतिनिधि नाटघकारों एवं उनकी नाटघप्रवृत्तियों का पर्यालोचन है। दसवें भ्रध्याय में भ्राधुनिककाल के प्रमुख साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की नाटघकला की विविध दृष्टियों से परीक्षा की गयी है। ग्यारहवें भ्रध्याय में रंगमंचीय नाटकों पर विचार हुआ है। बारहवें भ्रध्याय में गीतिनाटघ, सांस्कृतिक नाटक, एकांकी नाटक, रेडियो-नाटक, समस्यानाटक भ्रादि के विकास भ्रौर मंडनशिल्प की विवेचना है। ग्रन्थ के उपसंहार में हिन्दी-नाटक के उत्थान के पाँच सोपानों भ्रौर तद्गत नवीन प्रवृत्तियों का भ्रनुशीलन करके भ्रन्त में हिन्दी-नाटक के मंगलमय भविष्य की श्रोर संकेत किया गया है। मात परिशिष्टों में प्रस्तुत की गयी रासों, रासमण्डलियों, नाटकों भ्रादि से सम्बद्ध सामग्री भी उपयोगी है।

#### ६३. भारतेन्द्र का नाट्य-साहित्य

[१९५२ ई०]

श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ल का प्रबन्ध 'भारतेन्द्र का नाटच-साहित्य' सन् १९५२ ई० में सागर विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। सागर विश्वविद्यालय से हिन्दी-डॉक्टरेट के लिए स्वीकृत यह सर्वप्रथम प्रवन्ध है। मूल प्रबन्ध कुछ श्रावश्यक परिवर्तन श्रीर काटछाँट के साथ उसी शीर्षक से सन् १९५५ ई० में रामनारायणलाल, प्रकाशक तथा पुस्तक-विकेता, प्रयाग, द्वारा प्रकाशित हुया।

प्रस्तुत प्रबन्ध में कुल चौदह ग्रध्याय हैं। प्रथम ग्रध्याय में भारतेन्दु-काल के राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक ग्रौर साहित्यिक वातावरण का ग्रध्ययन किया गया है। द्वितीय ग्रध्याय 'जीवन-परिचय तथा साहित्यिक कृतियाँ' है। ग्रारम्भ में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का संक्षिप्त जीवन-परिचय देकर उनकी नाट्यकृतियों का परिचय दिया गया है। ग्रध्याय के ग्रन्त में भारतेन्दु की नाट्येतर रचनाग्रों (काव्य, इतिहास, धर्मग्रन्थ ग्रौर स्कृट रचनाग्रों) की सूची भी दे दी गयी है। तृतीय ग्रध्याय में भारतेन्दु के पूर्ववर्ती हिन्दी-नाटक ग्रौर रंगमंच का ऐतिहासिक ग्रनुसंघान किया गया है। रंगमंच के विकासकम में लोकनाटच, नाटक-कम्पनियों तथा नाटक-मण्डलियों के योगदान पर भी प्रकाश हाला गया है।

चतुर्थ अध्याय में भारतेन्दु के स्वतन्त्र नाटचिवधान की चर्चा करके उस युग के नाटकों का निम्नांकित छः वर्गों के अन्तर्गत अध्ययन किया गया है:—

- पौराणिक ग्राख्यायिकाग्रों के ग्राधार पर चलने वाला घटनाकम तथा उसका विकास ।
- २. ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के जीवन तथा घटनाग्रों का राष्ट्रीय स्वरूप।
- ३. राप्ट्रीय भावनात्रों से प्रेरित नाटच-साहित्य।
- ४. उद्देश्य-प्रधान नाटक जिनका जन्म धार्मिक तथा सामाजिक उद्धार की भावनाम्रों को लेकर हुम्रा था।
- ५. प्रेम-प्रधान धारा से स्रोतप्रोत प्रेमाख्यान-नाट्य-साहित्य।
- ६. प्रहसन का उदय ग्रौर परम्परा।

अध्याय के अन्त में रूपान्तरित नाटकों का भी संक्षिप्त विवेचन है।

पंचम श्रध्याय में भारतेन्दु के नाटकों के क्रमिक विकास का श्रध्ययन है। षष्ठ श्रध्याय में भारतेन्दु के नाटकों का वर्गीकरण किया गया है। ये दोनों श्रध्याय एक में ही सम्मिलित हैं। सप्तम श्रध्याय में भारतेन्दु के श्रनूदित नाटकों श्रौर श्रष्टम श्रध्याय में उनके रूपान्तरित नाटकों का विवेचन किया गया है। नवम श्रध्याय में उनके मौलिक नाटकों का कलात्मक विकास दिखलाकर उनकां वर्गीकरण किया गया है। दशम श्रध्याय में भारतेन्दु जी के प्रहसनों का शास्त्रीय श्रध्ययन है। एकादश श्रध्याय में उनके यथार्थवादी सामाजिक चित्र (प्रेमयोगिनी) तथा प्रेमप्रधान नाटिका (चन्द्रावली) की समीक्षा की गयी है। द्वादश श्रध्याय में भारतेन्दु जो के पौराणिक तथा ऐतिहासिक मौलिक नाटकों 'सती प्रताप', एवं 'नीलदेवी' का श्रनुशीलन है। त्रयोदश श्रध्याय में भारतेन्दु के सामाजिक तथा राजनीतिक नाटकों 'भारत जननी' श्रौर 'भारत दुदेशा' की समालोचना करके यह निष्कर्ष स्थापित किया गया है कि इन नाटकों में भारतेन्दु की नाट्यक्ला का चरमोत्कर्ष पाया जाता है। चतुर्दश श्रध्याय में उनके मौलिक नाटकों की भाषा, संवाद श्रौर गीतों का श्रध्ययन है। उपसंहार में साहित्यकार भारतेन्दु के कृतित्व का मूल्यांकन है।

#### ६४. ग्रब्दुर्रहोम खानखाना—भारतीय इतिहास के स्रोतरूप में

#### [१९५२ ई०]

लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन् १९५२ ई० में श्री समर वहादुर सिंह को ची-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। उनके अनुसन्धान का विषय था 'श्रव्दुर्रहीम खानखाना—भारतीय इतिहास के स्रोतहप में।' श्रॅगरेजी में लिखित स्यह शोधप्रवन्ध इतिहास-विभाग के श्रन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। इसका हिन्दी-क्ष्पान्तर नाहिन्य-नदन चिरगाँव, भाँसी, से सन् १९६१ ई० में प्रकारित हुग्रा।

इस ग्रन्थ में ग्राठ ग्रध्याय हैं। प्रथम ग्रध्याय में ग्रब्दुर्रहीम खानखाना का वंश-परिचय देकर उनका प्रारम्भिक जीवन-चरित प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय ग्रीर तृतीय ग्रध्यायों में कमशः उनकी गुजरात-विजय ग्रीर सिन्ध-विजय का वर्णन है। चतुर्थ ग्रध्याय में ग्रकबर के समय में उनकी दक्षिण-विजय ग्रीर पंचम ग्रध्याय में जहाँगीर के काल में दक्षिण-विजय का निरूपण है। पष्ठ ग्रध्याय का प्रतिपाद्य है—रहीम के जीवन का ग्रन्तिम चरण। सप्तम ग्रध्याय में रहीम की उपलब्धियों का ग्रध्ययन किया गया है। ग्रष्टम ग्रध्याय में रहीम के व्यक्तित्व का मूल्यांकन है।

## ६५ हिन्दी श्रौर गुजराती कृष्णकाव्य का तुलनात्मक ग्रध्ययन (१५वीं, १६वीं, १७वीं शती ई०)

#### [१६५३ ई०]

श्री जगदीश गुप्त का प्रबन्ध 'हिन्दी और गुजराती कृष्णकाव्य का तुल-नात्मक श्रव्ययन (१५वीं, १६वीं, १७वीं शती ई०)' सन् १९५३ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फ़िल० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। हिन्दी-परिपद् विश्वविद्यालय, प्रयाग, ने इसका प्रकाशन सन् १९५८ ई० में किया। इस ग्रन्थ में सात ग्रध्याय हैं। प्रथम ग्रध्याय का शीर्षक है 'किव ग्रीर काव्य' जिसमें किवयों के समय से सम्बन्धित प्रमाण देते हुए उनके कृष्णपरक काव्यों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। द्वितीय ग्रध्याय में वर्ण्य वस्तु का विश्लेषण एवं विवेचन किया गया है। सारी सामग्री ब्रजलीला, मथुरालीला तथा द्वारकालीला — इन तीन भागों में विभाजित की गयी है। इन भागों के ग्रन्तर्गत ग्रवान्तर विभाजन करते हुए वर्ण्य वस्तु की सूक्ष्म तुलना करने का प्रयास किया गया है। तुलनात्मक स्थिति को पूर्ण बनाने के लिए प्राचीन संस्कृत-ग्रन्थों के स्रोतों का यथास्थान निर्देश भी है।

तृतीय ग्रथ्याय में 'सिद्धान्तपक्ष' गीर्षक से दोनों भाषाग्रों के किवयों द्वारा ब्रह्म, जीव, जगन्, माया तथा भिवत के सम्बन्ध में व्यक्त की गयी मान्य-ताग्रों का ज्यस्यापन है। साम्प्रदायिक मान्यताग्रों तथा प्राचीन छोतों का भी ग्रावश्यकतानुसार प्रमंग के श्रनुकूल उल्लेख कर दिया गया है परन्तु प्रधानता किवयों के श्रपने विचारों को ही दी गयी है। चतुर्थ ग्रध्याय में किवयों के भावपक्ष का तुलनात्मक निरूपण किया गया है जिसका ग्राधार साहित्य का स्वाभाविक मानदण्ड है, रूढ़िगत शास्त्रीय परिपाटी नहीं। पंचम ग्रध्याय का शीर्षक 'कलापक्ष' है। इसमें 'कला' का व्यापक ग्रर्थ ग्रहण करते हुए ग्रलंकार-विधान के ग्रतिरिक्त हरय-चित्रण, स्वभाव-चित्रण, प्रकृति-चित्रण तथा प्रबन्ध-निर्वाह का भी समावेश कर लिया गया है जिससे दोनों भाषाग्रों के कृष्णकाव्य के लगभग सभी प्रमुख पक्ष सामने ग्रा जाते हैं।

षष्ठ ग्रध्याय में ग्रालोच्य कियों के प्रबन्ध, पद ग्रौर मुक्तक तीनों शैलियों में व्यवहृत छन्दों का तुलनात्मक ग्रध्ययन किया गया है। छन्दों के सूक्ष्म भेदों, लक्षणों, समानताग्रों एवं विषमताग्रों के निर्देश के बाद ग्रन्त में दोनों भाषाग्रों के काव्य में स्थान-स्थान पर निर्दिष्ट मुख्य रागों की सूची भी दे दी गयी है। सप्तम ग्रध्याय का विवेच्य विषय भाषा-शैली है। ग्रध्याय के प्रारम्भ में तत्सम, तद्भव, देशज ग्रथवा लोक-प्रचलित शब्दों के वैभव का परिचय दिया गया है ग्रौर पर्याय शब्दों के उदाहरणक्ष्य में कृष्ण के लिए दोनों भाषाग्रों में प्रचलित शब्दों का संकलन प्रस्तुत किया गया है। लोकोक्तियों ग्रौर मुहावरों की सूची देकर दोनों भाषाग्रों की भावाभिव्यंजन-शक्ति की तुलना की गयी है। तदनन्तर भाषा की शैलीगत विशेषताग्रों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इस ग्रध्याय के उत्तरांश में भाषा-मिश्रण की विवेचना करते हुए कुछ ऐसे स्थलों का उदा-हरण-सहित निर्देश किया गया है जहाँ गुजराती कियों के काव्य में क्रजंभाषा

का प्रयोग मिलता है। ब्रजभाषा-काव्य में गुजराती से प्रभावित जो प्रयोग मिलते हैं उनकी ग्रोर भी संकेत कर दिया गया है।

उपसंहार में दोनों भाषात्रों के कृष्णकान्य में मिलने वाले बहुमुखी साम्य श्रीर वैषम्य के ग्राधार को प्रकट करने के लिए गुजरात श्रीर वज के युगों पुराने सांस्कृतिक सम्बन्धों पर एक विहंगम दृष्टि डालते हुए उनके ग्रनेक पहलुग्नों पर प्रकाश डाला गया है।

प्रनथ के अन्त में गुजराती-किवयों के समय को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न इतिहासकारों द्वारा दिये गये उनके समय को एक स्वतन्त्र तालिका-चित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है; साथ ही तीन तालिका-चित्र और दे दिये गये हैं, जिनसे प्रत्येक शती में गुजराती और अजभाषा दोनों के किवयों और काव्यों की तुलनात्मक परिस्थित तत्काल एक ही हिष्ट में विदित हो सकती है।

#### ६६. सिद्ध-साहित्य

#### [१६५३ ई०]

श्री धर्मवीर भारती को उनके शोधप्रबन्ध 'सिद्ध-साहित्य' पर प्रयाग विश्वविद्यालय ने सन् १९५३ ई० में डी० फ़िल० की उपाधि प्रदान की। इस प्रबन्ध के परिविद्धित रूप का प्रकाशन किताब महल, प्रयाग, द्वारा सन् १९५५ में किया गया।

प्रस्तुत प्रबन्ध पाँच अध्यायों में विभक्त है। पहला अध्याय विषय-प्रवेश है। इस अध्याय में सबसे पहले आधार-सामग्री का विवेचन किया गया है। तदनन्तर दोहाकारों तथा पद-कर्ताओं के कालक्रम और जीवनवृत्त पर प्रकाश डाला गया है। तत्परचान् इन सिद्धों के साधना-केन्द्र तथा राज्याश्रय की गवेषणा की गयी है। अन्त में सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया गया है।

दूसरे अध्याय में वज्जयान की परम्परा प्रदिश्तित की गयी है। महायान के विकास पर विचार करते हुए समकालीन बौद्धेतर तान्त्रिक धर्म-साधनाओं का अनुश्तीलन किया गया है। पांचरात्र, पाशुपत, काश्मीरी शैवमत, वीरशैव, काल-मुख, कापालिक, रसेश्वर, शाक्त और जैन आदि सम्प्रदायों की तान्त्रिक साध-नाओं का सिहावलोकन करते हुए लेखक ने इन तन्त्रों की सामान्य प्रवृत्तियों

विश्वकोपों द्वारा निर्धारित लोकगाथा की परिभाषाओं का विवेचन किया गया है। लोकगाथा की उत्पत्ति के विषय में भी जैकव ग्रिम, एफ़० वी० गुमरे, स्तैन्थल, चाइल्ड, क्लेगेल ग्रादि विदेशी तथा रामनरेश त्रिपाठी, डा० कृष्णदेव उपाध्याय ग्रादि भारतीय विद्वानों के मतों की परोक्षा की गयी है। इसके उपरान्त लोकगाथाओं की भारतीय परम्परा का निर्देश किया गया है। लोकगाथा की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उसके प्रकारों का भी विवेचन किया गया है, साथ ही लोकगाथा तथा लोकगीतों का श्रन्तर स्पष्ट किया गया है।

दूसरे ग्रध्याय में भोजपुरी लोकगाथाग्रों का रांधाप्त परिचय दिया गया है। भोजपुरी लोकगाथाग्रों के एकत्रीकरण का इतिहास बतलाया गया है। गाथाग्रों तथा गायकों की कुछ समान विशेषताग्रों पर प्रकाश डाला गया है। भोजपुरी लोकगाथाग्रों का वर्गीकरण किया गया है ग्रौर उनका उद्देश्य भी स्पष्ट किया गया है। तीसरे ग्रध्याय में भोजपुरी वीरकथात्मक लोकगाथा का ग्रध्ययन किया गया है। इस वर्ग के ग्रन्तर्गत चार गाथाएँ ग्राती हैं—ग्रात्हा, लौरिकी, विजयप्रयत्न ग्रौर वाबू कुंवर्रीसह। चौथे ग्रध्याय में भोजपुरी प्रेमकथात्मक लोकगाथा का ग्रध्ययन किया गया है। इसके ग्रन्तर्गत केवल एक गाथा 'शोभानयका बनजारा' ग्राती है।

भोजपुरी रोमांचकथात्मक लोकगाथा का ग्रध्ययन पाँचवें ग्रध्याय में प्रस्तुत किया गया है। सोरठी ग्रौर विहुला ऐसी ही गाथाएँ हैं। छठे ग्रध्याय का प्रतिपाद्य योगकथात्मक लोकगाथा है। ग्रमुसन्धाता ने ही इस वर्ग को मान्यता दी है। डा० कृष्णदेव उपाध्याय ग्रादि ने इस वर्ग का उल्लेख नहीं किया। ग्रमुसन्धाता ने राजा भरथरी ग्रौर गोपीचन्द की गाथाग्रों को इस वर्ग के ग्रन्तगंत रखा है। सातवें ग्रध्याय में भोजपुरी लोकगाथा में ग्रंकित संस्कृति एवं सम्यता का निदर्शन किया गया है। इन गाथाग्रों में ग्रपने युग के जीवन का यथार्थ चित्रण हुग्रा है।

श्राठवें श्रध्याय में भोजपुरी लोकगाथा में भाषा श्रौर साहित्य तथा नवें श्रध्याय में धर्म के स्वरूप का विवेचन किया गया है। निष्कर्षरूप में, लोकगाथाश्रों में धर्म का समन्वित रूप ही उपलब्ध होता है। दसवें श्रध्याय में भोजपुरी लोकगाथा में श्रवतारवाद तथा श्रमानवतत्त्वों का श्रमुसन्धान किया गया है। तदुपरान्त, भोजपुरी लोकगाथा में कुछ समानता का कारणपूर्वक निर्देश करते हुए अन्त में यह सिद्ध किया गया है कि भोजपुरी लोकगाथा वस्तुतः एक जातीय साहित्य है।

परिशिष्ट के अन्तर्गत प्रमुख भोजपुरी लोकगाथाओं के मौखिक रूप को लिपिबद्ध किया गया है।

## ९८ ग्राधुनिक हिन्दी कविता ग्रौर ग्रालोचना पर श्रंग्रेजो प्रभाव

#### [१६४३ ई०]

श्री रवीन्द्रसहाय वर्मा का प्रबन्ध 'श्राधुनिक हिन्दी कविता और श्रालोचना पर ग्रंग्रेजी प्रभाव' सन् १६५३ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह प्रबन्ध ग्रंग्रजी विभाग के श्रन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। इसका हिन्दी-रूपान्तर सवत् २०११ में 'हिन्दी काव्य पर ग्राग्ल प्रभाव' के नाम से पद्मजा प्रकाशन, कानपुर, से प्रकाशित हुग्रा।

इस ग्रन्थ में दो भाग हैं। प्रथम भाग में तीन प्रकरण हैं। पहले प्रकरण में ग्रांग्ल प्रभाव से पहले के हिन्दी काव्य, उसकी ऐतिहासिक पृष्टभूमि, राजनी-तिक परिस्थिति, सामाजिक ग्रौर सांस्कृतिक परिस्थिति तथा रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्तियों का निरूपण है। दूसरे प्रकरण में नवीन प्रभाव तथा उसकी प्रतिनिधि संस्थाग्रों—फोर्ट विलियम कॉलिज, शिक्षा, प्रेस तथा साहित्यक संस्थाग्रों—का ग्रध्ययन है। तीसरे प्रकरण में सांस्कृतिक, सामाजिक ग्रौर राजनैतिक ग्रान्दोलनों तथा ग्राधुनिक भारतीय साहित्य में हुए ग्रुगान्तर का परिशोलन है।

चौथे प्रकरण से लेकर सातवें तक के चार ग्रध्याय द्वितीय भाग के अन्तर्गत हैं। चौथे प्रकरण में भारतेन्दु-युग की पृष्ठभूमि का विवेचन करके उस युग के काव्य के वण्यं-विषय, रूप ग्रौर भाषा पर ग्रंग्रेजी के प्रभाव की समीक्षा की गयी है। इसी प्रकरण में ग्रंग्रेजी ग्रन्थों के ग्रनुवाद का भी उल्लेख है। पाँचवें प्रकरण में द्विवेदी-युग की नवीन शक्तियों का दर्शन कराकर उस युग के काव्य की गतिविधि, विषयों तथा उपादानों (बुद्धिवाद, मानवतावाद, राष्ट्रीयतावाद, प्रकृति-चित्रण) रूप, छन्द तथा भाषा पर ग्रंग्रेजी के प्रभाव का ग्रनुशीलन किया गया है। छठ प्रकरण में छायावादी युग की पृष्ठभूमि का विवेचन करके पाश्चात्य रोमान्टिसिज्म, प्रतीकवाद ग्रादि का संक्षिण्त परिचय दिया गया है।

तदनन्तर छायावाद-युग की किवता के विषयों, उपादानों श्रौर प्रवृत्तियों (सौन्दर्यवाद, प्राकृतिक सौन्दर्य, नारी-सौन्दर्य, विद्रोहात्मक श्रादर्यवाद, निराशा-वाद, रहस्यवाद श्रादि), भाषा-शैली, रूप श्रौर छन्द पर श्रंग्रेजी के प्रभाव की समालोचना है।

सातवें प्रकरण में प्रगतिवादी युग (संवत् १९६६ के बाद का काल) की कविता पर अंग्रेजी के प्रभाव का अध्ययन है। प्रकरण के आरम्भ में नवीन वातावरण, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद आदि की विवेचना है। तत्पश्चात् उस युग की कविता के विषयों पर उपादानों (प्रगतिवादी धारा, मनोविश्लेषणवादी धारा तथा सांस्कृतिक समन्वय की धारा) एवं काव्यरूपों पर अंग्रेजी के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। उपसंहार में अंग्रेजी के प्रभावों से प्रेरित हिन्दी-परिवर्तनों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए अंग्रेजी के अध्ययन-अध्यापन पर बल दिया गया है। अनुसन्धाता की मान्यता है कि इस प्रकार का अध्ययन-अध्यापन भारतीय भाषाओं के साहित्य को समृद्ध बनाने का कार्य करेगा और उसे नवीन रूपरेखा और दिशा प्रदान करके साहित्यकारों के दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा।

#### ६६. श्रीमद्भागवत ग्रौर सूरदास

[१६५३ ई०]

श्रागरा विश्वविद्यालय ने सन् १९५३ ई० में श्री हरवंश लाल शर्मा को पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। उनके शोधप्रवन्थ का विषय था 'श्रीमद्भागवत श्रीर सुरदास।' यह ग्रन्थ ग्रप्रकाशित है।

इस प्रवन्ध में कुल मिलाकर पाँच ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय के ग्रारम्भ में श्रीमद्भागवत के स्वरूप पर विचार किया गया है। भागवत की प्राचीनता, उसकी टीकाग्रों एवं उसमें निरूपित विषयों का अनुसन्धान किया गया है। तत्परचात् इस प्ररन पर विचार किया गया है कि क्या सूरसागर श्रीमद्भागवत का अनुवाद है। स्कन्धों के क्रम से सूरसागर तथा भागवत का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद्भागवत के ग्रतिरिक्त भी 'सूरसागर' के आधार-प्रनथ हैं। ग्रध्याय के ज्ञन्त में उन ग्राधारों का भी उल्लेख किया गया

है। दूसरे श्रन्थाय में पहले कृष्ण-भावना का विकास दिखलाया गया है। भाग-वत में निबद्ध कृष्ण के विभिन्न रूपों और उनकी लीलाओं का निरूपण करके सूर के गोपी-कृष्ण के स्वरूप और उनकी लीलाओं की विवेचना की गयी है। ग्रागे चलकर सूर के राधाकृष्ण का ग्रध्ययन है। सूर के भ्रमर-गीत और भागवत के भ्रमरगीत की तुलनात्मक समीक्षा की गयी है। इस प्रकरण में राधा का विकास भी दिखलाया गया है। ग्रध्याय के ग्रन्त में भागवत और सूर के पात्रों के चरित्र-चित्रण का तुलनात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

तीसरे ग्रन्थाय में दार्शनिक सिद्धान्तों का परिशीलन है। श्रीमद्भागवत ग्रीर वल्लभाचार्य के दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए सूरदास के दार्शनिक सिद्धान्तों की व्याख्या की गयी है। सूरदास पर उनके प्रभाव का उपस्थापन करते हुए सूर की मौलिकता की परीक्षा की गयी है। चौथे ग्रध्याय का विषय श्रीमद्भागवत ग्रीर सूरदास का भित्तपक्ष है। ग्रारम्भ में भित्त का विकास दिखाकर उसके स्वरूप की व्याख्या की गयी है। तदनन्तर सूरसागर में निरूपित भित्त की विचार-चर्चा है। सूर पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों का निदेंश किया गया है। भागवत ग्रीर सूरदास के भित्तपक्ष की तुलनात्मक विवेचना की गयी है। ग्रन्त में सूर की मौलिकता का निरूपण है। पाँचवें ग्रध्याय के ग्रारम्भ में पुष्टिमार्ग का व्याख्यान किया गया है। पुष्टिमार्गीय भित्त के सिद्धान्तपक्ष ग्रीर ग्राचरणपक्ष की मीमांसा की गयी है। तत्पश्चात् श्रीमद्भागवत में ग्रीस्थ्यक्त पुष्टिभित्त का निदेंश करते हुए सूरदास ग्रीर पुष्टिमार्ग का सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है।

#### १००. श्राचार्य भिखारीदास

#### [१९४३ ई०]

श्री नारायणदास खन्ना का प्रबन्ध 'स्राचार्य भिखारीदास' सन् १९५३ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुमा। सं० २०१२ वि० में इसी नाम से इसका प्रकाशन लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया।

प्रस्तुत प्रबन्ध चार खंडों में विभाजित है। पहले खण्ड में कवि के जीवनवृत्त का निरूपण है। यह निरूपण अन्तः साक्ष्य तथा वहिः साक्ष्य दोनों दृष्टियों से किया गया है। बहिः नाक्ष्य के अन्तर्गत 'प्रताप मोमावली' (सोमवं नियों का इतिहास) सीजरिपोटों तथा हिन्दी-साहित्य के इतिहास-अन्थों का आधार लिया गया है।

दूसरे खंड में भिखारीदास की माहित्यिक रचनाशों का विवेचन है।
पूर्वार्द्ध में दास की समकालीन ऐतिहासिक, धार्मिक, श्राधिक, सामाजिक तथा
साहित्यिक परिस्थितियों का पर्यालोचन है और उत्तरार्द्ध में दास के ग्रन्थों
तथा उनकी प्रामाणिकना का विवेचन है। इस विवेचन के तीन भाग है—
(१) सूत्रों का विवेचन (२) ग्रन्थों की प्रामाणिकता और (३) प्रामाणिक
ग्रन्थों का संक्षित परिचय। प्रामाणिकता के विवेचन में अनुसन्धाता ने
भिखारीदान के प्रायः प्रत्येक ग्रन्थ में उपलब्ध होनें वाली कुछ सामान्य विशेपताग्रों की खोज की है। इस खण्ड के ग्रन्त में लेखक ने निष्कर्षस्प में भिखारीदास के प्रामाणिक, सन्दिग्ध तथा ग्रप्रामाणिक ग्रन्थों की सूची दे दी है।

तीसरे खण्ड में भिखारीदाय की काव्यकला, भिवतभावना और सामाजिक नीति का परिशीलन है। लेखक ने पहले उनकी रचनाओं का मूल्याकन किया है। तदनन्तर शैलीपक्ष के विवेचन के अन्तर्गत उनकी भाषागत वृत्तियों, शब्द-भण्डार, व्याकरण और काव्य दोषों की समीक्षा की है। तदुपरान्त उनकी भिक्तभावना की मीमांसा है। इस प्रमंग में भिखारीदास के विनय तथा नीति से सम्बद्ध काव्य की विवेचना की गयी है।

चौथे खंड के पूर्वार्द्ध में लेखक ने भिखारीदास के याचार्य-रूप पर प्रकाश डाला है। काव्यशास्त्र के विविध अंगों (काव्य-प्रयोजन, गुण, पदार्थ, ध्विन, तुक्त, काव्यदोप, छन्द-निरूपण, रस तथा ग्रलंकार) के सम्बन्ध में उनके विचारों का संस्कृत-हिन्दी के अन्य प्रमुख काव्यशास्त्रियों के प्रतिपादन के प्रकाश में अध्ययन करते हुए उनकी मौलिक उद्भावनाओं, अन्य ग्राचांयों से साम्य तथा वैपम्य ग्रादि का पर्यवेक्षण किया गया है। लेखक का मत है कि भिखारीदास की प्रतिभा नायिका-भेद में विशेष रूप से निखरी है।

प्रवन्त्र के ग्रन्त में 'उपसंहार' है। इसमें लेखक ने भिखारीदास पर मिश्र-बन्धुग्रों द्वारा लगाये गये ग्रपहरण-विषयक ग्राक्षेप का निराकरण किया है। श्रन्त में उनकी विशिष्ट साहित्यिक स्थिति का मूल्यांकन किया गया है।

## १०१. ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य में छन्द-योजना

#### [१६५३ ई०]

श्री पुन्ताल शुक्ल का प्रदाय 'झाधुनिक हिन्दी-काव्य में छाद-योजना मन् १९५३ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय हारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। विश्वविद्यालय की श्रोर से ही इसका प्रकाशन सन् १९५५ ई० में हुआ। प्रकाशित कृति में आधुनिकनम प्रकाशित पुस्तकों का उपयोग करके यत्र-तत्र अपेक्षित परिवर्द्धन भी किया गया है।

इस ग्रन्थ में चार ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय के प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार है—ग्राधुनिक छन्दोविधान की समस्या, पूर्वपरम्परा ग्रौर ग्राधुनिक छन्द, छन्दोविषयक धारणाएँ एवं परिभाषाएँ, पिंचमी धारणा, वॅगला छान्दिक धारणा, मराठी छान्दिक धारणा, हिन्दी छान्दिसक धारणाएँ, पिरभाषा, छन्द का जन्म, छन्दःस्फोट, छन्दःशास्त्र ग्रौर छन्द, छन्दोविषयक शेष प्रकीर्ण विचार एवं गद्य ग्रौर गद्यच्छन्द । दूसरे ग्रध्याय में भारनीय छन्दों के दिकास, विभिन्न ग्रायभाषाग्रों की मूल लयो की दृष्टि से तुलनात्मक ग्रध्ययन ग्रौर प्राधुनिक युग में हिन्दी में प्रयुक्त वृत्तों की विवेचना की गयी है। छन्दों का विकास ग्रौर विस्तार, प्रगति ग्रौर छन्दस्वातन्त्र्य, ग्रीक छन्द, ग्रूरवी-फ़ारसी-उर्दू के छन्द, वंगला छन्द, मराठी छन्द, तिमल छन्द, संस्कृत वृत्त, वृत्त-विवेचन, घनाक्षरी, सबैया छन्द, श्रनुष्टुप् वृत्त, वृत्तप्रयोग की ग्रालोचना ग्रौर नवीनता—इन विषयों पर इस ग्रध्याय में व्यापक दिट से विचार किया गया है।

तीसरे ग्रध्याय के ग्रारम्भ में मात्रिक छन्दों के विकास ग्रीर छन्दों के विभिन्न तत्त्वों का विवेचन है। तुकान्त के इतिहास के साथ ग्रतुकान्त छन्द- प्रयोग का इतिहास दिया गया है। इसके पश्चात् खड़ीबोली में प्रयुक्त समस्त ग्राष्ट्रीनिक छन्दों के भेदों का विश्लेषण किया गया है। ग्रध्याय में विवेचित विषयों का विभाजन निम्नांकित शीर्षकों के ग्रन्तगंत किया गया है—ग्राष्ट्रीनिक काव्य में मात्रिक छन्द, हिन्दी-छन्दों की मात्रिक परम्परा ग्रौर उसका ग्राष्ट्रीनिक गुग में विकास, छन्द के विभिन्न तत्त्व—यित, ग्रन्त्यानुप्रास या यित, ग्रन्त्यानुप्रास या तुक, ग्रन्त्यानुप्रास के कमायोजन, मुक्तछन्द में ग्रन्त्यानुप्रास, ग्रन्तरनुप्रास ग्रौर ग्रन्त्यानुप्रास के कमायोजन, मुक्तछन्द में ग्रन्त्यानुप्रास, ग्रन्तरनुप्रास ग्रौर ग्रन्त्यंति समछन्द-वर्ग, ग्रद्धंसम मात्रिक छन्द, त्रिसम वर्ग, मित्रवर्ग के छन्द, प्राचीन मिश्र-छन्दों का ग्रवीचीन प्रयोग, नव विकर्णाधार, छन्दक

ग्रौर गीत, हिन्दी छन्दक ग्रौर सम्पद तथा निश्चित मात्रिक छन्दों का सिहावलोकन।

चौथे ग्रध्याय के ग्रारम्भ में ग्रतुकान्त वर्णिक ग्रार मात्रिक छन्दों का विश्लेषण है। इसके परचात् युगान्तरकारी ग्रीर महत्त्वपूर्ण मुक्तछन्दों या स्वच्छन्द छन्दों का पिवक विश्लेषण करके उन्हें वर्गीकृत किया गया है। इस ग्रध्याय की विषय-मूची इस प्रकार है—ग्राधुनिक हिन्दी-किवता में स्वच्छन्दता का ग्रागमन, ग्रतुकान्त छन्द, विषम-छन्द या मुक्तछन्द मुक्तछन्द ग्रीर लय, मुक्तछन्द ग्रीर ग्रन्त्यानुप्रास-कला, मुक्तछन्द ग्रीर लयखण्ड, वर्णिक लयाधार, ग्रन्तमुक्त गुद्ध बनाक्षरी ग्राधार, ग्रक्षरमात्रिक मुक्त छन्द, मात्रिक लयाधार छन्द की प्रवहमानता में पर्वों का योग, त्रिक पर्वे, चतुष्क पर्वे, पंचक पर्व षट्क पर्वे, सप्तक पर्वे, ग्रष्टक पर्वे, नवक पर्वे ग्रीर उपसहरण। परिशिष्ट में छन्द-पाठ, छन्द ग्रीर गायन, छन्द:शास्त्र की सीमा, छान्दसिक ग्रानन्द ग्रीर संस्कार तथा छन्द ग्रीर ताल का संक्षिप्त निरूपण भी किया गया है।

## १०२. तुलसीदास का दर्शन

## [१९५३ ई०]

सन् १६५३ ई० में धागरा विश्वविद्यालय ने श्री रामदत्त भारद्वाज को उनके प्रवन्ध 'तुलसीदास का दर्शन' पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। अंग्रेजी में लिखित यह प्रवन्ध 'फ़िलासफ़ी ऑफ़ तुलसीदास' दर्शन-विभाग के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। यह ग्रन्थ ग्रभी तक प्रकाशित नहीं हुम्रा है।

इस ग्रन्थ में चौदह ग्रद्याय हैं। पहले ग्रद्याय में तुलसीदास की जीवनी ग्राँर कृतियों पर विचार किया गया है। तुलसीदास की जीवनी ग्रीर जन्म-स्थान के विषय में विविध मतों की परीक्षा करके श्रनुसन्धाता ने यह स्थापना की है कि सोरों (जिला एटा) ही तुलसीदास की जन्म-भूमि थी। तत्पश्चात् उनकी पत्नी रत्नावली, उनके जीवन से सम्बन्ध रखने वाली दन्तकथाश्रों, उनकी प्रामाणिक ग्यारह कृतियों ग्रादि पर विचार किया गया है। दूसरे ग्रध्याय में विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायों की प्रमाण-मीमांसा की चर्चा करते हुए यह बतलाया गया है कि तुलसीदास को चार प्रमाण 'प्रत्यक्ष, ग्रनुमान, शब्द ग्रीर श्रनुभव' मान्य हैं। गुरु की ग्राप्तता का स्थान विशेष गौरवपूर्ण है। तीसरे अध्याय में ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण है। इस अध्याय के प्रथम भाग में वेदोपनिषद्-प्रतिपादित ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन करके मुलसीदास के काव्य में अभिव्यक्त ब्रह्म के निर्णृण और सगुण रूपों की विवेचना की गयी है। अन्त में राम में निर्णृण और सगुण का समन्वय बतलाकर राम-नाम की महिमा का उल्लेख किया गया है। चौथे अध्याय में माया का विवेचन है। माया की विशेषताएँ, ब्रह्म और माया का सम्बन्ध, शंकर तथा वैष्णव आचार्यों के अनुसार माया आदि की व्याख्या करके तुलसीदास की माया-सम्बन्धी मान्य-ताओं का अध्ययन किया गया है। पाँचवें अध्याय में त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु और शिव) तथा छठे अध्याय में अवतारवाद का निरूपण है। सातवें अध्याय में देवी-देवता-विषयक सैद्धान्तिक चर्चा करके तुलसीदास के देवता, गन्धवं, किन्नर, गंगा आदि तथा भूसुर (ब्राह्मण) विषयक विचारों का अनुशीलन किया गया है।

श्राठवें ग्रध्याय में पृष्ठभूमि के रूप में प्राचीन ग्राचार्यों के जीव-विषयक सिद्धान्तों का उल्लेख करके तुलसीदास के अनुसार जीव के स्वरूप, विविध प्रकार, जन्मान्तर स्रादि की समीक्षा की गयी है। नवें स्रध्याय के स्रारम्भ में भारतीय दर्शनों में मुक्ति का स्वरूप बतलाया गया है। तत्पश्चात् तुलसीदास के अनुसार मृक्ति के स्वरूप श्रौर विधाश्रों पर विचार किया गया है। दसवें ग्रध्याय में मोक्ष-मार्गों का ग्रध्ययन है। इस ग्रध्याय के तीन भाग हैं। तीनों भागों में पहले भारतीय दर्शन के अनुसार विविध मोक्षोपायों की पृष्ठभूमि बतलायी गयी है। तत्पश्चात् क्रमशः कर्ममार्गं, ज्ञानमार्गं ग्रौर भिक्तमार्गं के विषय में तुलसीदास के विचारों का विश्लेषण किया गया है। ग्यारहवें भ्रध्याय में राम-भावना के विकास एवं रामभिवत तथा नामभिवत का उपस्थापन है। बारहवें मध्याय में तुलसी के कर्मवाद, पाप भौर पुण्य की धारणा, वर्णाश्रम-धर्म तथा नारीभावना का अध्ययन है। तेरहवें अध्याय में तुलसीदास के मनी-विज्ञान-विषयक विचारों की मीमांसा है। प्राचीन दर्शनों की मनोवैज्ञानिक सन्दावली पर विचार करके तुलसीदास के योगदान का निरूपण किया गया है। ग्रन्तिम श्रध्याय में तुलसीदास के राजनीति-दर्शन का व्यापक ग्रध्ययन है जिसमें राजधर्म, राजनीति, राजधानी, रामराज्य ग्रादि का भ्रतेक दृष्टियों से विवेचन किया गया है।

## १०३. हिन्दी साहित्य में जीवनचरित का विकास—एक ग्रध्ययन

#### [१६५३ ई०]

श्रीमती चन्द्रावतीसिंह को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी साहित्य में जीवनचरितः का विकास—एक ग्रध्ययन' पर लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन् १९५३ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की।

प्राक्कथन के ग्रन्तर्गत जीवनी को साहित्य का एक स्वतन्त्र तथा विशिष्ट ग्रंग प्रतिपादित किया गया है। हिन्दी की ग्रंपेक्षा संसार की ग्रन्य भाषाग्रों में जीवनी-साहित्य का विकास पहले हुग्रा था। हिन्दी में भी साहित्य के जन्म के साथ ही जीवनी-साहित्य का ग्रारम्भ माना गया है। हिन्दी का सम्पूर्ण जीवनी साहित्य चार कालों में विभाजित किया गया है—(१) १००० ई० से १८५०ई०, (२) १८०१ई० से १६२६ई०, (४)

पहले ग्रध्याय में जीवन तथा साहित्य में जीवनी-साहित्य का महत्त्व निरूपित करते हुए जीवनी-साहित्य, इतिहास, नाटक श्रीर उपन्यास में श्रन्तर स्पष्ट किया गया है। जीवनी-साहित्य के तत्त्व तथा लक्षण निर्धारित करते हुए उसके विभिन्न रूपों की चर्चा की गयी है। यह सब जीवनी-साहित्य के तात्पर्य को स्पष्ट करने के लिए किया गया है।

दूसरे श्रध्याय में १००० ई० से पूर्ववर्ती भारतीय-भाषाओं के जीवनी-साहित्य का परिचय एवं विश्लेषण करते हुए उसका मूल्यांकन किया गया है। वेदों से लेकर पुराणों तक का जीवनी-साहित्य इस श्रध्याय का प्रतिपाद्य है।

तीसरे ग्रध्याय में १००० ई० से १८५० ई० तक रचित हिन्दी-जीवनी-साहित्य का सिहावलोकन किया गया है। देश की विविध परिस्थितियों का आकलन करते हुए प्रदर्शित किया गया है कि इस युग का जीवनी-साहित्य युगीन परिस्थितियों का वास्तविक प्रतिबिम्ब था। मूल्यांकन करते हुए बत-लाया गया है कि इस साहित्य में विवेचन और विश्लेषण का, जीवनी-साहित्य की चेतना तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, प्रायः ग्रभाव है। हाँ, आत्मकथा का वैज्ञानिक विकास भवश्य उपलब्ध होता है।

चौथा अध्याय उन्नीसवीं शती का महत्त्व प्रतिपादित करता है। पाश्चात्य संमार से सम्पर्क का भारत के जीवन के सभी पक्षों पर गम्भीर प्रभाव पड़ा। इसी काल में हिन्दी गद्य का विकास हुआ और अंग्रेजी-जीवनी-साहित्य के मूल्यवान् भण्डार से प्रेरित होकर भारतीयों की प्रवृत्ति जीवनी-साहित्य की ओर हुई। क्रमशः इस ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास हुआ।

पाँचवें ग्रध्याय में भारतेन्दु-युग ग्रौर जीवनी-साहित्य का ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसी युग में हिन्दी-साहित्य का सर्वागीण विकास हुग्रा। जीवनी-साहित्य में भी प्रगति हुई किन्तु ग्रभी तक वैज्ञानिक रीति पर लिखी हुई जीवनी का ग्रभाव था।

छठे अध्याय में द्विवेदी-युग के जीवनी-साहित्य पर विचार किया गया है। द्विवेदीजी ने इस स्रोर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवनी-साहित्य के सर्जन का प्रयास किया किन्तु उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। फिर भी इस युग के जीवनी-साहित्य के स्रनुशीलन द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि जीवनी-साहित्यकारों के दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता का प्रवेश होने लगा था स्रौर लोगों की प्रवृत्ति भी इम स्रोर होने लगी थी।

सातवें अध्याय में १६३० ई० से आज तक के जीवनी-साहित्य की समीक्षा की गयी है। देश के जीवन के विविध क्षेत्रों में विविध कान्तियों का साहित्य-सर्जन पर गम्भीर प्रभाव पड़ा। इस युग में उत्कृष्ट जीवनी-साहित्य का निर्माण हुआ। देश के महान् व्यवितयों की आत्मकथा तथा उनकी जीव-नियों का प्रशसनीय भण्डार इसी युग में परिपूर्ण हुआ। इसका प्रभाव यह हुआ कि हिन्दी-जीवनी-साहित्य उत्नितशील जीवनी-साहित्य की समता करने योग्य हो चला।

श्राठवें श्रध्याय में हिन्दी तथा श्रंग्रेजी जीवनी-साहित्य की तुलना की गयी है। हिन्दी-जीवनी-साहित्य के भविष्य के विषय में लेखिका का मत है कि वह उज्ज्वल है किन्तु यह (जीवनी-साहित्य-रचना) एक बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है।

#### १०४. तुलसीदास की भाषा

## [१९४३ ई०]

श्री देवकीनन्दन श्रीवास्तव का प्रबन्ध 'तुलसीदास की भाषा' सन् १९५३ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। इसी नाम से इसका प्रकाशन लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन् १९५० ई० में किया।

इस प्रबन्ध में पाँच ग्रध्याय हैं। प्रथम ग्रध्याय विषय-प्रवेश है। लेखक का विचार है कि 'तुलसीदास का भाषा-विषयक दृष्टिकोण वर्षों से चली श्राती हुई लोकभाषा के व्यवहार की परम्परा में एक महत्त्वपूर्ण स्थिति का द्योतक है।' तुलसीदास की भाषा-विषयक धारणा पर प्रकाश डालते हुए कबीर से उनके भावादशों की तुलना की गयी है। इस विषय में तुलसीदास को स्वयम्भूदेव ग्रौर विद्यापित की परम्परा में बतलाया गया है। केशव से उनके ग्रादर्श भिन्न थे। तत्पश्चात् तत्कालीन साहित्यिक, राजनीतिक ग्रौर धार्मिक परिस्थितियों पर विचार किया गया है।

द्वितीय भ्रध्याय में व्याकरिणक विवेचन है। किव भ्रौर व्याकरण के बन्धनों पर विचार करते हुए भ्रनुसन्धाता ने पर्याप्त विस्तार के साथ संज्ञा, सर्वनाम, किया, भ्रव्यय, वाक्य-रचना भ्रादि शीर्षकों से तुलसी की भाषा का व्याकरिणक विवेचन प्रस्तुत किया है।

तृतीय ग्रध्याय 'भाषावैज्ञानिक विश्लेषण' है। इसमें तुलसी द्वारा प्रयुक्त ध्विनसमूह का ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन किया गया है। भाषावैज्ञानिक ग्राधार पर तुलसी की शब्दावली का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, विदेशी भाषाग्रों के शब्द, प्रान्तीय भाषाग्रों से प्रभावित प्रयोग, हिन्दी की बोलियों के प्रयोग ग्रादि पर विचार करते हुए ग्राधुनिक भाषाविज्ञान की दृष्टि से तुलसी की भाषा में उपलब्ध प्रणाली की ग्रांशिक उपयोगिता प्रति-पादित की गयी है।

चतुर्थं ग्रध्याय 'कलापक्ष' में पहले तुलसी की कलाविषयक धारणा की विवेचना है। काव्यशास्त्रीय पक्ष के ग्रन्तगंत शब्दशक्ति, ध्वनि, गुण ग्रौर रीति, ग्रलंकार ग्रौर दोष ग्रादि दृष्टियों से तथा सामान्य पक्ष के ग्रन्तगंत समस्यापूर्ति की कला, काव्यशास्त्रीय विनोद, वाक्यचातुर्यं, संवादों की शब्दा-वती, भाषण, दार्शनिक विवेचन तथा स्तुति की शब्दावली, धवन्यर्थ-साम्य,

शब्दमर्यादा, मुहावरों श्रौर लोकोक्तियों का प्रयोग-कौशल श्रादि श्रनेक दृष्टियों से तुलसी की कला की समीक्षा की गयी है।

पंचम श्रध्याय 'तुलसी की शब्दावली में सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक संकेत है। इस श्रध्याय में तुलसी की भाषा की पृष्ठभूमि श्रौर तुलसी द्वारा मान्य सांस्कृतिक विचारधारा की पृष्ठभूमि का सम्बन्ध निर्दिष्ट किया गया है। इसके श्रनन्तर तुलसी की लोकसस्कृति-सम्बन्धी शब्दावली का वर्गीकरण किया गया है।

उपसंहार में भाषा-सम्राट् के नाते तुलसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन है। तुलसी की भाषा के विषय में किये गये समस्त विवेचन के श्राधार पर लेखक ने श्रपने निष्कर्षों का सार दे दिया है श्रौर प्रस्तुत श्रध्ययन की उपयोगिता बतलायी है।

परिशिष्ट में भाषा के ग्राधार पर तुलसी की रचनाग्रों का वर्गीकरण तथा उनकी जीवनी श्रौर कृतियों से सम्बन्धित संकेत प्रस्तुत किये गये हैं।

## १०५. मध्यकालीन संत-साहित्य

[१६५३ ई०]

श्री रामखेलावन पाण्डेय को उनके प्रबन्ध 'मध्यकालीन सन्त-साहित्य' पर सन् १६५३ ई० में पटना विश्वविद्यालय ने डी० लिट० की उपाधि प्रदान की ।

पहले अध्याय में सामग्री ग्रौर ग्राधार की चर्चा की गयी है। मध्यकाल की ऐतिहासिक सामग्री का विवरण देते हुए सन्त-साहित्य के पाठ ग्रादि की समस्याग्रों पर प्रकाश डाला गया है। पद-शैली ग्रादि का भी विवेचन किया गया है। 'ग्रादि-ग्रन्थ' ग्रौर भाषासंस्कार पर विचार किया गया है। पूर्ववर्ती सन्तों के पारस्परिक सम्बन्ध का निदर्शन किया गया है। सन्तसमाज ग्रौर स्फी मतवाद का ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। पूर्वागत धर्मसाधना का परिचय देकर सन्तमत के प्रवर्तकों ग्रौर प्रतिनिधियों के योगदान का उल्लेख करते हुए सन्तमत के ग्रध्येताग्रों का उनके प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है, इसकी समीक्षा की गयी है।

दूसरा ग्रध्याय 'समाज ग्रौर परिस्थिति' है। ऐतिहासिक स्थिति का विश्वद विवेचन करते हुए विस्तारपूर्वक प्रदर्शित किया गया है कि सामयिक स्थिति ने सामाजिक व्यवस्था को कितना ग्रौर किस प्रकार प्रभावित किया। धार्मिक स्थिति के ग्रन्तर्गत विभिन्न धर्मसाधनाग्रों का परिचय देते हुए विविध सम्प्र-दायों ग्रौर मतों का ग्रध्ययन किया गया है, साथ ही सर्वसाधारण की धार्मिक भावना का भी स्पष्टीकरण किया गया है।

तीसरे अध्याय के अन्तर्गत भौतिक धारणा की चर्चा की गयी है। आधार आरे दार्शनिक मतवादों का सम्बन्ध-निरूपण किया गया है। नैतिक अनुशासन की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। तत्त्ववाद और सदाचरण, कर्म की कसौटी आदि पर विचार किया गया है। नैतिकता और सदाचार, गाईस्थ्य और वैराग्य के विषय में सन्तमत की धारणाओं को स्पष्ट किया गया है। नाथपन्य और सन्तमत की नैतिक भावना, वैष्णवीय अहिंसा और सन्तमत आदि की तुलनात्मक विवेचना करते हुए सन्तसमाज की धारणा और सन्त के स्वरूप आदि पर विचार किया गया है।

चौथे ग्रध्याय का प्रतिपाद्य सांस्कृतिक चेतना है। भारत का सांस्कृतिक विकास प्रदर्शित करते हुए उसमें श्रागत नवीन संस्कारों का श्रनुशीलन किया नया है। भारतीय संस्कृति पर मुस्लिम विजय के प्रभाव का भी निदर्शन किया नया है।

पाँचवें अध्याय में संतों के किवत्व की समीक्षा की गयी है। काव्य और उसके स्वरूप का विवेचन करते हुए राग, बुद्धि और कल्पना का महत्त्व प्रति-पादित किया गया है। काव्य-परम्परा और सिद्धान्त-निरूपण, किव और पाठक, विषय का विस्तार और सीमा आदि पर विचार किया गया है। इसके पश्चात् रस, शैली, भाषा, अलंकारविधान, चित्रमत्ता, छन्दोविधान आदि की दृष्टि से सन्तों के किवत्व की परीक्षा की गयी है।

छठे अध्याय में प्रतीकविधान की विवेचना की गयी है। इस अध्याय के प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार हैं—प्रतीक और प्रतीकवाद, प्रतीक और चिह्न, प्रतीकत्व और व्यंजनाशिक्त, प्रतीक और साध्यवसान रूपक, संरूपक (अलेगरी), अन्योक्ति, प्रतीकोपासना, धार्मिक प्रतीक और सामान्य प्रतौक, प्रतिनिधिक प्रतीक, सामान्य प्रतौक, प्रतिनिधिक प्रतीक, सामान्य प्रतीक, प्रतीकात्मक रूपक, सांकेतिक शब्द, बीजक, संरूपक—सम्बन्धनात्मक, रूपात्मक और व्यापारात्मक, उलटबांसी, उलटबांसी आर दृष्टकूट, सन्तसाहित्य में उलटबांसी।

सातवां ग्रध्याय 'चिन्ताधारा' है। इसके ग्रन्तगंत परमतत्त्व ग्रौर सृष्टि तत्त्व का व्यापक विवेचन किया गया है। जीवन-लक्ष्य मुक्ति ग्रौर उसके स्वरूप पर विचार किया गया है। ग्रात्म-प्रतीति के सहायक, साधन ग्रौर ग्रधिकारियों का निर्णय किया गया है। जीव-कोटियाँ, साधन ग्रौर साधना, भोग ग्रादि की व्यर्थता, प्रवृत्ति ग्रौर निवृत्ति ग्रादि विषयों पर विस्तार से विचार किया गया है। सन्तों के व्यापक मानववाद का उपस्थापन करते हुए ग्रन्य धार्मिक चिन्ता-धाराग्रों से उनकी तुलना की गयी है। ग्रन्त में लेखक ने सन्तमत के मूल उत्स का विवेचन किया है।

ग्राठवाँ ग्रध्याय 'प्रेमदर्शन' है। प्रेम ग्रौर रित पर विचार करते हुए प्रेम के स्वरूप, विभिन्न स्थितियाँ, सोपान, प्रेममार्ग की बाधाएँ, ग्रव्यक्त प्रेम, ग्राध्यात्मिक प्रेम, सन्त-प्रेम का ग्रादर्श ग्रादि के विवेचन द्वारा सन्तों के प्रेम-दर्शन का ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

नवें अध्याय में रहस्य-भावना की ऐतिहासिक भूमिका निर्दिष्ट करते हुए उसकी परिभाषा और स्वरूप आदि का निर्धारण किया गया है। आध्यात्मिक विवाह और मिलन, लोककल्याण, रहस्यवाद और काव्यात्मकता तथा सन्तों की रहस्यात्मक कोटियाँ आदि इस अध्याय के अन्य प्रतिपाद्य विषय हैं।

दसवाँ प्रध्याय 'ग्रानन्द का ग्रन्वेषण' है। सुख के विभिन्न रूपों की चर्ची करते हुए मानव के प्रेय ग्रीर श्रेय पर विचार किया गया है। दार्शनिक मत-वादों में ग्रानन्द का निर्देश करते हुए सन्तों की ग्रानन्द-साधना पर विचार किया गया है। ग्रानन्द ग्रीर मनोनिग्रह की विवेचना करते हुए लेखक ने ग्रानन्द की ग्रनुभूति ग्रीर उसके स्वरूप पर भी प्रकाश डाला है। प्रबन्ध के दो परिशिष्टों में कमशः विशिष्ट पदावली तथा सहायक ग्रन्थों का विवरण है।

#### १०६. जयशंकर प्रसाद के काव्य का विकास

## [१६५३ ई०]

श्री प्रेमशंकर को उनके प्रबन्ध 'जयशंकर प्रसाद के काव्य का विकास' पर सागर विश्वविद्यालय ने सन् १९५३ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । 'प्रसाद का काव्य' शीर्षक से इसका प्रकाशन भारती-भण्डार, इलाहाबाद, ने सं० २००२ में किया । प्रस्तुत प्रबन्ध तेरह ग्रध्यायों में विभक्त है। प्रथम तीन ग्रध्यायों में पृष्टभूमि का विवेचन किया गया है। पहले ग्रध्याय में प्रसाद-कःव्य की पृष्टभूमि
के ग्रन्तर्गत प्रसाद के साहित्य-प्रवेश की पूर्ववर्ती स्थित पर विचार किया गया
है। दूसरे ग्रध्याय में प्रसाद के व्यक्तित्व का ग्रध्ययन किया गया है। उनके
सामाजिक ग्रौर वैयक्तिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तीसरे ग्रध्याय में
'इन्दु' की प्रगति के साथ-ही-साथ प्रसाद के काव्य-विकास-क्रम की खोज की
गयी है।

तदनन्तर पाँच श्रध्यायों में प्रसाद के काव्य-विकास का विस्तृत श्रनुशीलन किया गया है। चौथे श्रध्याय में प्रसाद की उन ग्रारम्भिक किवताश्रों का श्रध्ययन किया गया है जो उन्होंने ब्रजभाषा में रच्नी थीं। पाँचवें श्रध्याय में खड़ी-बोली के प्रथम चरण में लिखी गयी किवताश्रों ('करुणालय', 'महाराणा का महत्त्व', 'प्रेम-पथिक', 'कानन-कुसुम') पर विचार किया गया हैं। छठे श्रध्याय में 'श्रांस्' की विस्तृत विवेचना की गयी है। सातवें श्रध्याय में 'भरना' से लेकर 'लहर' तक प्रसाद की गीत-सृष्टि का परीक्षण किया गया है। श्राठवें श्रध्याय में प्रसाद के नाटकों के गीतों की समीक्षा की गयी है।

इसके बाद तीन ग्रध्यायों (१-११) में 'कामायनी' पर विचार किया गया है। नवें ग्रध्याय में 'कामायनी' के ऐतिहासिक ग्राधार (जलप्लावन की कथाग्रों) ग्रौर कथा-योजना पर प्रकाश डाला गया है। दसवें ग्रध्याय में 'कामायनी' के चिन्तन का निरूपण किया गया है। ग्यारहवें ग्रध्याय में 'कामायनी' के काव्यत्व की विस्तृत विवेचना की गयी है। इस ग्रध्याय में भाव-निरूपण, वस्तु-वर्णन, प्रकृति-चित्रण, चरित्र-चित्रण, रस, भाषा ग्रौर शैली, महाकाव्यत्व ग्रादि विविध दृष्टिकोणों से 'कामायनी' का परीक्षण किया गया है।

म्रालिम दो म्रध्यायों में प्रसाद-काव्य का मूल्यांकन किया गया है। बारहवें मध्याय में भारतीय काव्य ग्रीर प्रसाद पर विचार किया गया है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अद्वघोष, भारिब, माघ ग्रादि संस्कृत के श्रेष्ठ कियों, सूर, तुलसी, भारतेन्दु, तथा बँगला के किवयों ग्रीर हिन्दी के पन्त ग्रीर महादेवी ग्रादि माधुनिक किवयों से प्रसाद का तुलनात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत करते हुए मनुसंघाता ने उन्हें कालिदास के समान रसिद्ध किव माना है। तेरहवें ग्रध्याय में प्रसाद की तुलना होमर, विजल, दान्ते, स्पेन्सर, शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड् स्वर्थ, कोलिरज, बायरन, शेली, गेटे ग्रीर पुरिकन ग्रादि पाइचात्य किया गया है।

परिशिष्टों में प्रसाद-काब्य की मूल चेतना, उपसंहार तथा प्रसाद-पुर्वागण्य श्रादि का विवरण है।

#### १०७. दिखनी के सूफ़ी लेखक

[१९५४ ई०]

श्रीमती विमला वाघ्ने को उनके प्रवन्ध 'दिखिनी के सूफ़ी लेखक' पर सन् १९५४ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फ़िल० की उपाधि प्राप्त हुई।

प्रस्तुत प्रबन्ध में हिन्दी-भाषा और हिन्दी-साहित्य के तिकास को जानने के लिए दिखनी हिन्दी के लेखकों का ग्रध्ययन किया गया है। सम्पूर्ण प्रबन्ध की सामग्री छः ग्रध्यायों में संकलित है। प्रथम ग्रध्याय में दिक्षण भारत, दिक्षण की विभिन्न भाषाएँ, दिखनी भाषा (ऐतिहासिक तथ्य), ग्रपभ्रंश ग्रौर क्षेत्रीय बोलियाँ, पूर्वी हिन्दी ग्रौर पश्चिमी हिन्दी, द्राविड भाषाएँ, दिक्षण में ग्रपभ्रंशकालीन हिन्दी, दिखनी-साहित्य का क्षेत्र, दिखनी का सौष्ठव ग्रौर सूफ़ी साहित्य तथा विविध साहित्य—इन विषयों पर ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

द्वितीय अध्याय में सूफीवाद का अध्ययन करते हुए उसकी साम्प्रदायिक और नामकरण-विषयक विशिष्टताओं का उल्लेख है। साथ ही सूफ़ीमत का साम्प्रदायिक और सैद्धान्तिक रूप में भारत-म्रागमन एवं उसकी चार प्रसिद्ध शाखाओं का इतिहास और दिखनी पर उसके प्रभाव की विस्तृत चर्चा भी इस अध्याय में हुई है।

तृतीय श्रध्याय में कुतुबशाही काल तथा ग्रादिकालीन मुख्य दिखनी लेखकों की रचनाओं का ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन किया गया है जिसमें ख्वाजा बंदेनवाज, शाहगीराँजी शमसुलशाख श्रौर शाहग्रली मुहम्मद गावँधनी प्रमुख हैं। गौण किवयों में सैयद मुहम्मद श्रकबर हुसैनी, श्रब्दुल्ला, राजी व बाबा शाह हुसैनी का परिचयात्मक श्रध्ययन किया गया है।

चतुर्थं ग्रध्याय में मध्यकालीन दिखनी-लेखकों में प्रमुख बुरहानुद्दीन जानम मुहम्मद कुली कुतुब शाह, मुल्ला गवासी, मुल्ला वजही ग्रादि की काव्यपरंपरा, विशिष्टता तथा रचनाकाल का परिचय दिया गया है। गौण लेखकों में मीरांजी हसन खुदानामा मीरां याकूब, हजरत नूर दरया, शाहमन ग्रफ़्रं, गुलामग्रली,

श्राविन्द शाह श्रौर इशरवी का परिचय देते हुए उनकी रचनाश्रों का ग्रध्ययन किया गया है।

पाँचवें अध्याय में परवर्ती मुख्य लेखक शाह अमीनुद्दीन आला शेखवजीह-उद्दीन वजदी व काजी मुहम्मद बहरी का परिचय देते हुए उनके काव्य-विषय की प्रतिपाद्य विशिष्टताओं का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है। गौण लेखकों में अबुल हसन खरबी, सैयद मीरा हुसैनी, मौलवी मुहम्मद इसहाक बीजापुरी, मरखूम अलीशाह औरंगाबादी व मुजरमी का परिचय देते हुए उनकी वंश-परंपरा, रचना-काल तथा रचना-वैशिष्ट्य पर विचार किया गया है।

छठे ग्रध्याय में दिखनी सूफ़ी लेखकों की सूफ़ी विचारधारा, गुरु की महत्ता, ईश्वर में विश्वास, ईश्वर को सर्वशिक्तमान् समभना, साधना के मागं, लौकिक ग्रौर ग्रलौकिक प्रेम, पाँच तत्त्व तथा ईश्वर में मानव का विलय ग्रौर महामिलन जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यात्मक शैली में विचार हुग्रा है।

परिशिष्ट भाग में सूफ़ी लेखकों की सूची भी दे दी गयी है।

#### १०८. हिन्दी-गद्यकाव्य का भ्रालोचनात्मक भ्रौर रूपात्मक भ्रध्ययन

[१९४४ ई०]

श्री पर्चासिह शर्मा 'कमलेश' का प्रबन्ध 'हिन्दी-गद्यकाव्य का श्रालोचनात्मक त्रौर रूपात्मक श्रव्ययन' सन् १६५४ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय की पी-एव० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह प्रबन्ध १६५८ ई० में राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, से 'हिन्दी-गद्यकाव्य' के नाम से प्रकाशित हुग्रा।

यह प्रनय सात अध्यायों में विभवत है। प्रथम अध्याय में गद्यकाव्य की परिभाषा का निरूपण है। अध्याय के आरम्भ में संस्कृत और हिन्दी में गद्यकाव्य के स्वरूप का संक्षिप्त उल्लेख है। रायकुष्णदास, वियोगी हरि, वृन्दावन जाल वर्मा, सद्गुरु शरण अवस्थी, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्यानों के गद्यकाव्य की परिभाषा के सम्बन्ध में प्रकट किये गये विचारों

का उल्लेख है। वेद, उपनिषद्, बौद्ध-जैन-साहित्य ग्रादि में गद्यकाव्य के विकास का विहंगावलोकन करके ग्राधुनिक काल के पूर्व हिन्दी-गद्यकाव्य के ग्रभाव के कारणों पर विचार किया गया है। तत्परचात् ग्राधुनिक काल में गद्य-काव्य के विकास के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनैतिक ग्रौर साहित्यिक कारणों पर विचार करके यह बतलाया गया है कि गद्यकाव्य का विकास हिन्दी की ही विशेषता है। ग्रध्याय के ग्रन्त में गद्य की ग्रन्य विधाग्रों से गद्यकाव्य का भेद बतलाकर संक्षेप में उसकी विशेषताएँ निरूपित की गयी हैं। द्वितीय ग्रध्याय में हिन्दी-गद्यकाव्य के विकास का ऐतिहासिक ग्रध्ययन है। लेखक की मान्यता है कि गद्यकाव्य हिन्दी की ग्रपनी वस्तु है, यह दूसरी बात है कि उस पर बँगला ग्रादि का भी प्रभाव पड़ा है।

ततीय ग्रध्याय में गद्यकाव्यात्मक कृतियों का प्रवृत्तिगत विभाजन प्रस्तुत किया गया है। गद्यकाव्य के पाँच मुख्य विषय-विभाग किये गये हैं। प्रेमात्मक, राष्ट्रीय-भावना-समन्वित, ऐतिहासिक, प्रकृतिसौन्दर्यमूलक ग्रौर स्फुट । प्रेमात्मक विषयों के अन्तर्गत लौकिक एवं आध्यात्मिक (रहस्योन्म्ख तथा भिक्तिपरक) प्रेमपरक विषयों की विवेचना है। स्फूट विषयों के ग्रन्तर्गत मनोवृत्तिप्रधान, व्यक्तिप्रधान, तथ्यप्रधान ग्रौर सूक्तिप्रधान विषय समाविष्ट हैं । उपर्युक्त वर्गों के अन्तर्गत हिन्दी-गद्यकाव्य के प्रतिपाद्य विषयों का अनुशीलन किया गया है। चतुर्थं ग्रध्याय में भाषा, ग्रलंकार, रस ग्रीर भावाभिव्यंजन-शैली की दृष्टि से हिन्दी-गद्यकाव्य का ग्रध्ययन किया गया है। ग्रध्याय के ग्रारम्भ में भाषा-शैली के विविध प्रकार, शब्दसंगठन भ्रौर प्रवाह की समीक्षा है। उसके बाद गद्यकाव्य में अलंकारविधान पर विचार किया गया है। गद्यकाब्ध में अभिब्यक्त विभिन्न रसों ग्रीर भावों का विवेचन है। ग्रध्याय के ग्रन्तिम भाग में रूपविधान की दृष्टि से हिन्दी-गद्यकाव्य की प्रधान शैलियों (गीतशैली, कथाशैली, वर्णनशैली स्वगतशैली, संवादशैली भौर स्वितशैली) की समालोचना है। पंचम भ्रध्याय का शीर्षक है 'गद्य काव्य ग्रौर मनोविज्ञान'। इसमें विविध प्रकार की मनो-वैज्ञानिक दृष्टियों से हिन्दी-गद्यकाव्य का मनोवैज्ञानिक श्राधार स्पष्ट किया गया है। षष्ठ ग्रध्याय में हिन्दी-गद्यकाव्य में व्यक्त दार्शनिक विचारों का सिंहावलोकन किया गया है। सप्तम ग्रध्याय में हिन्दी-गद्यकाव्य के महत्त्वपूर्ण योगदान ग्रौर उसके ग्रसाधारण गौरव का मूल्यांकन है।

परिशिष्ट में दिये गये गद्यकाव्य-लेखकों के परिचय, विद्वानों के पत्रों तथा गद्यकाव्य-कृतियों की कमानुसार सूची ने ग्रन्थ की उपयोगिता बढ़ा दी है।

# १०६. मध्यपहाड़ो भाषा ग्रौर उसका हिन्दी से सम्बन्ध— एक ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन

## [१९५४ ई०]

श्री गुणानन्द जुयाल को ग्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा सन् १६५४ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की गयी। उनके श्रनुसन्धान-कार्य का विषय था 'मध्यपहाड़ी भाषा और उसका हिन्दी से सम्बन्ध—एक ग्रालोचनात्मक श्रध्ययन'। प्रस्तुत प्रबन्ध में उसका शीर्षक इस प्रकार दिया गया है 'मध्यपहाड़ी भाषा ('गढ़वाली कुमाऊंनी') का श्रनुशीलन श्रीर उसका हिन्दी से सम्बन्ध'। उनका यह शोधप्रबन्ध श्रभी तक प्रकाशित नहीं हुश्रा है।

यह प्रबन्ध दस ग्रध्यायों में विभाजित है। ग्रन्थ के ग्रारम्भ में सबसे पहले एक मानचित्र दिया हुग्रा है जिसमें मध्यपहाड़ी बोलियों तथा उनकी उपबोलियों की सीमा दिखायी गयी है। पहले ग्रध्याय में प्रस्तावना है जिसमें मध्यपहाड़ी भाषा के नामकरण, उसकी बोलियों, उसके क्षेत्र, तथा उसके विकास का ऐतिहासिक परिचय है। दूसरे ग्रध्याय का प्रतिपाद्य ध्वनि-विचार है। इस ग्रध्याय में मध्यपहाड़ी भाषा के मूल स्वरों, ग्रनुस्वार ग्रौर ग्रनुनासिक, संयुक्त स्वर तथा स्वर-सान्निध्य, व्यंजनों ग्रौर स्वराघात का भाषावैज्ञानिक दृष्टि से ग्रनुशीलन किया गया है।

तीसरे ग्रध्याय में शब्द का विवेचन है। शब्द के सामान्य रूप, शब्दसमूह ग्रीर ग्रर्थ-भिन्नता की दृष्टि से मध्यपहाड़ी भाषा का ग्रध्ययन किया गया है। चौथे ग्रध्याय में संज्ञाग्रों, लिंग, वचन ग्रीर कारक पर विचार किया गया है। पाँचवें ग्रध्याय में मध्यपहाड़ी भाषा के विशेषणों का ग्रध्ययन है। छठे ग्रध्याय में सर्वनाम-रूपों श्रीर सातवें ग्रध्याय में किया-रूपों की विवेचना की गयी है। ग्राठवें ग्रध्याय में ग्रव्यय ('कियाविशेषण ग्रीर समुच्चयबोधक') का ग्रध्ययन किया गया है। नवें ग्रध्याय में पहले पदक्रम का ग्रीर तत्पश्चात् वाक्यविन्यास का ग्रनुशीलन किया गया है। ग्रन्तिम ग्रध्याय में मध्यपहाड़ी बोलियों के साहित्य का निरूपण किया गया है।

## ११०. घनानन्द ग्रौर मध्यकाल की स्वच्छन्द काव्यधारा

[१६५४ ई०]

श्री मनोहरलाल गौड़ को उनके प्रबन्ध 'घनानन्द श्रौर मध्यकाल की स्वच्छन्द काब्यधारा' पर ग्रागरा विश्वविद्यालय ने सन् १६५४ ई० में पी-एच० डी॰ की उपाधि प्रदान की। 'घनानन्द श्रौर स्वच्छन्द काब्यधारा' के नाम से इस ग्रन्थ का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, ने सन् १६५४ ई० में किया। मूल प्रबन्ध के परिशिष्ट में दिया गया रसखान, ग्रालम, बोधा श्रौर ठाकुर सम्बन्धी विवरण प्रकाशित ग्रन्थ में नहीं है। श्राशा है कि वह परिविधत रूप में ग्रलग से पुस्तकाकार प्रकाशित होगा।

प्रस्तुत प्रबन्ध दस अध्यायों में विभक्त है। पहले अध्याय में घनानन्द के जीवनवृत्त का निरूपण है। आनन्दघन, नन्दगाव के घनानन्द, जैन कि आनन्दघन ग्रादि पर विचार करते हुए घनानन्द का जीवन-वृत्त प्रस्तुत किया गया है। दूसरे अध्याय में घनानन्द की रचनाओं का अनुशीलन किया गया है। पहले उनके प्रकाशन का इतिहास तथा विवरण दिया गया है, तत्पश्चात् प्रति-पाद्य विषय की विवेचना की गयी है। कर्तृत्व तथा शीर्षकी परीक्षा करके रचनाओं के पारस्परिक साम्य का निदर्शन किया गया है।

तीसरे अध्याय में उनकी भाषा की समीक्षा की गयी है। किव के मुहावरों के प्रयोग तथा लाक्षणिक प्रयोगों का अध्ययन किया गया है और उसकी व्याकरण-व्यवस्था पर विचार किया गया है। चौथे अध्याय में धनानन्द की शैली की चर्चा करते हुए उनकी भाषाशैली, छन्दोविधान तथा अलंकार-प्रयोग का विस्तृत निरूपण किया गया है। पाँचवाँ अध्याय 'रस और भाव' है। इसमें प्रांगार रस की प्राचीन परम्परा और प्रधानता का निदर्शन किया गया है। घनानन्द के प्रकृति-वर्णन की विवेचना की गयी है। भाव और उसकी अन्तर्दशाओं पर विचार किया गया है। छठे अध्याय में 'प्रेम' शब्द की निरुक्ति के विषय में विभिन्न आचार्यों के मतों का उपस्थापन करते हुए वासना, काम, इक्क आदि से उसका भेद निरूपित किया गया है। प्रेम के स्वरूप का निर्धारण करते हुए रीतिकालीन प्रकृत-प्रेम और धनानन्द के प्रेम के अन्तर को स्पष्ट किया गया है।

सातवें ग्रध्याय 'दर्शन ग्रीर सम्प्रदाय' में निम्बार्क ग्रीर घनानन्द पर विचार किया गया है। ग्राठवें ग्रध्याय का प्रतिपाद्य रीतिकाल की स्वच्छन्द घारा है। पहले हिन्दी-साहित्य में स्वच्छन्द ग्रादि प्रवृत्तियों का चिन्तन किया गया है, तत्पश्चात् क्लासिकल तथा रोमान्टिक मार्गो के लक्षण बतलाये गये हैं। तदनन्तर प्रस्तुत स्वच्छन्द धारा की विशेषताओं का निदर्शन करके काव्यप्रवृत्ति का अनुशीलन किया गया है। नवें अध्याय 'भिक्तरस' में भिक्त की आवश्यकता, श्रेष्ठता, स्वरूप, गुण, लक्षण, भेद आदि का विभिन्न आचार्यों के मतों के प्रकाश में विवेचन किया गया है। घनानन्द की शान्त, दास्य, वात्सल्य, सख्य और माधुर्य भिक्त की समीक्षा करते हुए किव के भिक्त-दर्शन को स्पष्ट किया गया है।

दसवें अध्याय में अनुसंधाता ने घनानन्द की अन्य अनेक कवियों (भारतेन्दु, रत्नाकर, देव, बिहारी आदि) से तुलना की है और हिन्दी-मःहिन्य में घना-नन्द का स्थान निर्धारित किया है।

श्रप्रकाशित प्रबन्ध के परिशिष्ट में रसखान, श्रालम, बोधा श्रौर ठाकुर के जीवनवृत्त दिये गये हैं तथा प्रेमभावना श्रौर काव्यधारा पर विचार किया गया है।

## १११. हिन्दी कहानियों का विवेचनात्मक ग्रध्ययन

[१६५४ ई०]

श्री ब्रह्मदत्त शर्मा का प्रबन्ध 'हिन्दी कहानियों का विवेचनात्मक श्रध्ययन' सन् १९४४ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। इसका प्रकाशन सन् १९५८ ई० में सरस्वती पुस्तक सदन, मोती कटरा, श्रागरा, से हुग्रा।

यह प्रवन्ध छः प्रकरणों में विभक्त है। पहले प्रकरण में साहित्य के स्वरूप, साहित्य के श्रंग, कहानी की स्वरूप-व्याख्या, साहित्य के श्रंगों में कहानी की स्वरूप-िश्यित, रचना के कितपय रूपों—गीतिकाव्य, उपन्यास, काव्यात्मक गद्य, नाटकीय दृश्य, निवन्ध, कथा, पुराण तथा इतिहास, खंड-कथा, प्रिकथा, कथा-िका, गल्प श्रोर अंग्रेजी स्टोरी—से कहानी के रूप-साम्य तथा स्वरूप-विकास के श्राधार पर कहानियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। श्रध्याय के श्रन्त में कहानी के तत्त्वों (कथावस्तु, पात्र, संवाद, उद्देश्य, वातावरण, शीर्षक, श्रारम्भ श्रोर श्रन्त तथा भाषाशैली) की विवेचना है। दूसरे प्रकरण में प्राचीन श्रौर मध्यकालीन कथा-साहित्य एवं बँगला कहानी-साहित्य के इतिहास तथा स्वरूप-विकास का श्रध्ययन है। तीसरे प्रकरण में निर्माण-काल (१८००-१६००

ई०) की कहानियों का ग्रध्ययन है। हिन्दी के प्रथम कहानीकार इंशाग्रल्लाखाँ, लल्लूलाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, गौरीदत्त शर्मा ग्रादि की कहानियों के विषय, प्रतिपादन-शैनी तथा स्वरूप-विकास-सम्बन्धी विशेषताग्री ग्रीर उनके भिन्न-भिन्न प्रयोगों की समीक्षा की गयी है।

चौथे प्रकरण में प्रयोगकाल (१६००-१६१० ई०) की कहानियों का म्रध्ययन है। ग्रारम्भ में ग्रंग्रेजी, संस्कृत ग्रौर बँगला से ग्रनूदित कहानियों के विषय, प्रतिपादन-शैली तथा स्वरूप-विकास-सम्बन्धी विशेषताग्रों की विवेचना है। तत्पश्चात् मौलिक कहानियों का वर्गीकरण (प्रेम तथा मनोरंजन-प्रधान, पौराणिक तथा ऐतिहासिक, जासूसी तथा साहसप्रधान, सामाजिक ग्रौर उपदेशा-त्मक) प्रस्तुत करके विषय, शैली ग्रौर स्वरूप-विकास की दृष्टि से उनका अनुशीलन किया गया है। पाँचवें प्रकरण में विकासकाल (प्रसाद-प्रेमचन्द-युग—१६११-१६३० ई०) की कहानियों का निम्नांकित नौ विभागों के ग्रन्तगंत ग्रध्ययन किया गया है—विकासकाल की कहानियों का प्रारम्भ तथा उनका वर्गीकरण, भावमूलक ग्रादर्शवादी परम्परा की कहानियों ग्रौर उनके कहानिकार, ग्रादर्शोन्मुख यथार्थवादी परम्परा की कहानियाँ, हास्यप्रधान कहानियाँ, ग्रादर्शोन्मुख यथार्थवादी वातावरण-प्रधान कहानियाँ, यथार्थवादी कहानियाँ, प्रतीकात्मक कहानियाँ, प्राकृतवादी कहानियाँ ग्रौर विकासकाल में हिन्दी-कहानी का विकास।

छठे प्रकरण में उत्कर्ष-काल (१६३०-१६४७ ई०) की कहानियों ग्रौर कहानीकारों का ग्रध्ययन है। ग्रारम्भ में इस काल की कहानियों का विकास दिखलाकर उनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् विभिन्न शीर्षकों के ग्रन्तर्गत मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक कहानियों, पूर्वपरम्परा की कहानियों, समाजवादी यथार्थवाद की कहानियों, कामवासना का नग्न चित्रण करने वाली कहानियों, कल्पना ग्रौर भावुकताप्रधान कहानियों, भारतीय गृहस्थ ग्रौर पारिवारिक जीवन की कहानियों, हास्यरस की कहानियों, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक विकास की कहानियों, वैज्ञानिक कहानियों, शिकारी जीवन की कहानियों एवं मनूदित कहानियों का विवेचन है। हिन्दी-कहानियों पर पश्चिमी कहानौकला के प्रभाव का ग्राकलन, उत्कर्ष-काल में हिन्दी-कहानी के विकास का निदर्शन ग्रौर ग्रन्त में हिन्दी-कहानी के भविष्य का संकेत है।

## ११२. हिन्दी में पशुचारगा-काव्य

## [१९५४ ई०]

श्री दयाशंकर शर्मा का प्रबन्ध 'हिन्दी में पशुचारण काव्य' सन् १६५४ ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह ग्रन्थ ग्रभी तक प्रकाशित नहीं हुमा है।

प्रस्तुत प्रबन्ध दस अध्यायों में विभाजित किया गया है। पहले अध्याय में पशुचारण और काव्य में उसके महत्त्व का प्रतिपादन है। दूसरे अध्याय में भारतवर्ष में पशुचारण-प्रवृत्ति का प्रारम्भिक विकास दिखलाया गया है। तीसरे अध्याय में संस्कृत के पशुचारण-काव्य की समीक्षा है। चौथे अध्याय में प्राकृत और अपभंश के पशुचारण काव्य का सिहावलोकन है। पाँचवें अध्याय में प्रारम्भिक हिन्दी-किवता में पशुचारणतत्त्व का निरूपण है। छठे अध्याय में पशुचारणतत्त्व की विवेचना है। सातवें अध्याय में 'रीतिकालीन काव्य में पशुचारण-प्रवृत्ति' का अध्ययन है। आठवें अध्याय में लोकगीतों में पशुचारण-प्रवृत्ति के अभाव पर विचार किया गया है। नवें अध्याय में आधुनिक काव्य में पशुचारण-प्रवृत्ति की जो भालक पायी जाती है उसका पर्यालोचन है। दसवें अध्याय में पशुचारण-प्रवृत्ति के हास आर यांत्रिक सभ्यता के विकास की चर्चा है।

#### ११३. कृष्णकाव्य में भ्रमरगीत

### [१६५४ ई०]

श्री श्यामसुन्दर लाल दीक्षित को, सन् १६५४ ई० में, श्रागरा विश्व-विद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके श्रनुसन्धान का विषय था 'कृष्णकाव्य में भ्रमरगीत'। यह प्रबन्ध सन् १६५८ ई० में विनोद पुस्तक मन्दिर, हास्पिटल रोड, श्रागरा, से प्रकाशित हम्रा।

प्रस्तुत प्रवन्ध दस अध्यायों में विभक्त हुआ है। पहले अध्याय में वैदिक साहित्य से लेकर हिन्दी-काव्य तक कृष्ण-भावना के विकास का अध्ययन किया नया है। दूसरे अध्याय में राधा-भावना के उदय और विकास का विवेचन है। तीसरे ग्रध्याय में गोपी-भावना के विकास का ग्रध्ययन है। चौथे ग्रध्याय में गोकुल ग्रौर मथुरा की ऐतिहासिकता का निरूपण है। पाँचवें ग्रध्याय में कुब्जा की कल्पना, उद्धव तथा भिवत की श्रेष्ठता पर विचार किया गया है। छठे ग्रध्याय में गीतिकाच्य ग्रौर कृष्णकाच्य का ग्रध्ययन है। सातवें ग्रध्याय में ज्रजभाषा के कृष्णकाच्य के ग्रारम्भ ग्रौर विकास तथा भ्रमरगीत के विकास का ग्रमुशीलन है। ग्राठवें ग्रध्याय में नन्ददास के भ्रमरगीत की समीक्षा है। नवें ग्रध्याय में ग्रमुशीलन है। ग्राठवें ग्रध्याय में नन्ददास के भ्रमरगीत की समीक्षा है। नवें ग्रध्याय में ग्रमुशीलन के ग्रमरगीत की परिपाटी का ग्रमुशीवान किया है। दसवें ग्रध्याय में सूरदास ग्रादि के भ्रमरगीत में किये गये कृष्ण, राधा ग्रादि के वर्णनों का तुलनात्मक ग्रध्ययन किया गया है। ग्रन्त में भ्रमरगीत की विशेषताग्रों का पर्यालोचन है।

# ११४. सूरदास के (कूट-पदों के विशिष्ट सन्दर्भ में) कूट-काव्य का भ्रध्ययन

[१६५४ ई०]

श्री रामधन शर्मा का प्रबन्ध 'सूरदास के (कूट-पदों के विशिष्ट सन्दर्भ में) कूट-काव्य का ग्रघ्ययन' सन् १९५४ ई० में पंजाब विश्वविद्यालय की पी-एच० बी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह प्रबन्ध नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली से प्रकाशित हो रहा है।

प्रस्तुत प्रबन्ध में छः अध्याय हैं। पहले अध्याय में 'कूट' के अर्थ, इतिहास और काव्यात्मक प्रयोग पर विचार किया गया है। दूसरे अध्याय के प्रति-पाद्य विषय हैं—कूट-काव्य की परिकल्पना, कूट के लक्षण, स्वतः सिद्ध और कलात्मक कूट, कूट-काव्य में रस और अलंकार तथा कूट-काव्य का प्रयोजन। तीसरे अध्याय में वैदिक साहित्य से लेकर सूरदास तक कूट-काव्य की परम्परा का अनुसन्धान किया गया है। लेखक ने बतलाया है कि पालि-प्राकृत-साहित्य में कूट-काव्य का अभाव है। सिद्धों. नाथपथी योगियों, चन्दवरदायी, निर्मुण सन्तों की उलट-बाँसियों, विद्यापित आदि में कूट-काव्य का प्रयोग हुआ है।

चौथे, पाँचवें ग्रौर छठे ग्रध्यायों में सूरदास के कूट-काव्य का श्रध्ययन किया गया है। चौथे ग्रध्याय में सूरदास के दृष्टकूट-पदों का सर्वेक्षण करके 'सूरसागर', 'सूरसारावली' ग्रौर 'साहित्य-लहरी' के कूट-पदों की विस्तृत विवे- चना की गयी है। पाँचवें ग्रध्याय में विविध प्रमंगों में प्रयुक्त कूट-पदों के प्रतिपाद्य विषयों—विनय, वात्सल्य, ष्रृगार, माधुर्य, भिवत, दानलीला, रूपा-सिक्त, नखिशख-वर्णन, मुरित, युगलरूप, मान, मनुहार, विरहासिक्त ग्रादि का अनुत्रीलन किया गया है। छठे ग्रध्याय में सूर के दृष्टकूट पदों की काव्यकला की ग्रालोचना की गयी है। राधा-कृष्ण के चिरत्र-चित्रण, भिवत, वात्सल्य ग्रीर प्रशंगार रस, सूर की सौन्दर्य-चेतना एवं कल्पना-प्रवणता, चिन्मय तथा मृण्मय प्रकृति का सौन्दर्याकन, ग्रलंकार-विधान, उपस्थापन-शैली, भाषा, कूट-काव्य के प्रेरक-तत्त्वों ग्रादि की मीमांसा की गयी है। ग्रन्थ के पाँच परिशिष्टों में सूरदास के कूट पदों का व्यवस्थित संग्रह है।

## ११५. जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफ़ी कवि

## [१९५४ ई०]

श्री • सरला शुक्ल को उनके प्रबन्ध 'जायसी के परवर्ती हिन्दी सूक्ती किवि' पर लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन् १६५४ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। इस प्रबन्ध का प्रकाशन लखनऊ विश्वविद्यालय ने 'जायसी के परवर्ती हिन्दी सुक्ती किव और काव्य' के नाम से संवत २०१३ में किया।

प्रस्तुत प्रबन्ध पन्द्रह ग्रध्यायों में विभक्त है। पहले ग्रध्याय में सूफ़ीमत के ग्राविभाव एवं विकास पर प्रकाश डाला गया है। सूफ़ी सम्प्रदाय के उद्भव-सम्बन्धी विभिन्न विचारों की परीक्षा करते हुए लेखिका ने 'सूफ़ी' शब्द की ब्युत्पत्ति एवं मान्य ग्रथं पर विचार किया है। भारत में इस्लाम तथा सूफ़ी मत की चर्चा करते हुए चिदितया, सुहराविदया, कादिरिया, नक्शबंदिया ग्रावि प्रमुख सूफ़ी सम्प्रदायों का परिचय दिया गया है। दूसरा ग्रध्याय 'सूफ़ी दर्शन' है। परम तत्त्व ग्रीर उसका स्वरूप, सृष्टितत्त्व, मुहम्मदीय ग्रालोक, इन्सानु-लकामिल, परम सत्ता ग्रीर इन्सान, माया तथा जीवन ग्रीर लक्ष्य ग्रादि विषयों का विस्तार से विवेचन करते हुए ग्रनुसन्धात्री ने सूफ़ी दर्शन को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। तीसरा ग्रध्याय सूफ़ी साधना है। साधना की ग्रवस्थाग्रों का निदर्शन करते हुए सूफ़ी साधना-पद्धित ग्रीर उस पर भारतीय प्रभाव का ग्रनुशीलन किया गया है, साथ ही सूफ़ी साधना में प्रेम के योग पर भी विचार किया गया है।

चौथे ग्रध्याय में सूफ़ी साहित्य के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की गयी है भ भारतीय सूफ़ी साहित्य, हिन्दी के सूफ़ी प्रेमाख्यान ग्रौर हिन्दी के मुक्तक सूफ़ी काव्य का भी विवेचन किया गया है। पाँचवें ग्रध्याय में राजनीतिक, सामा-जिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा धार्मिक स्थिति का निदर्शन करते हुए सूफ़ी काव्य की पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है, साथ ही सूफियों की समन्वय-वादिता पर भी विचार किया गया है।

छठे ग्रध्याय में सूफ़ियों की लोकदृष्टि का विवेचन किया गया है। गार्हस्थ्य एवं पारिवारिक जीवन, विभिन्न जातियों, ग्राधिक स्थिति तथा विभिन्न सामाजिक सम्बन्धों ग्रादि ग्रनेक तत्वों की सूफ़ी काव्य में ग्रभिव्यक्ति दिखला— कर सिद्ध किया गया है कि इन कवियों की लोकदिष्ट व्यापक थी।

सातवें अध्याय में सूफियों की प्रबन्ध-कल्पना ग्रीर ग्राठवें में उनकी प्रतीक-योजना का पर्यालोचन किया गया है। नवें ग्रध्याय में रस, छन्द ग्रीर ग्रलं-कारों का निरूपण किया गया है। दसवें ग्रध्याय में भाषा-शैली की समीक्षा की गयी है, मसनवी पद्धति की विशेषताएँ भी बतायी गयी हैं।

ग्यारहवें अध्याय में सूफ़ी काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों का उद्घाटन धौर सूफ़ी प्रेम-कथाओं की प्रमुख विशेषताओं का प्रतिपादन किया गया है। बारहवें अध्याय में सूफ़ियों की बहुजता पर विचार किया गया है। तेरहवें अध्याय में सूफ़ियों के स्फुट साहित्य का परिचय देते हुए उसका वर्गीकरण भी किया गया है। चौदहवें अध्याय में सूफ़ी कवियों की देन का मूल्यांकन किया गया है। पद्रहवें अध्याय में प्रमुख कवियों और काव्यों का परिशीलन है।

## ११६. सन्त कवि रैदास श्रौर उनका पंथ-एक श्रध्ययन

#### [१९५४ ई०]

श्री भगवद्वत मिश्र को उनके प्रबन्ध 'सन्त किव रैदास ग्रौर उनका पंथ'
पर सन् १६५४ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय ने पी-एच० डी० की उपाधि
प्रदान की । यह ग्रन्थ ग्रप्रकाशित है।

प्रस्तुत प्रबन्ध सात परिच्छेदों में विभक्त है। पहले परिच्छेद में चमार जाति तथा रैदास जी से सम्बद्ध सामग्री का विवरण दिया गया है। यह सामग्री प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित्य, जन-श्रुतियों, रैदास से सम्बन्धित स्थानों तथा ग्राधुनिक साहित्य के रूप में पायी जाती है।

दूसरे परिच्छेद में चमार जाति तथा रैदासी पन्थ का विवेचन हैं। 'चमार' शब्द की व्युत्पत्ति, चमार जाति की प्राचीनता, उत्पत्ति, विस्तार तथा उप-जातियाँ, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, भूत-प्रेत में विश्वास, देवी-देवताग्रों में विश्वास, जाति पर ग्रन्य पन्थों का प्रभाव, रैदास-पंथ का प्रभाव, रैदास-पन्थ का वर्तमान केन्द्र, पन्थ के प्रमुख धाम, गिह्यों तथा महन्तों के नाम व पते, रैदासी सम्प्रदाय के पर्व ग्रौर त्यौहार, संस्कार (सम्प्रदाय में प्रवेश), गिह्यों की दिनचर्या तथा विशेष नियम, पंथ की गिह्यों के कुछ सांकेतिक शब्द ग्रादि शीर्षकों से चमार जाति तथा रैदास-पन्थ की ग्रनेक महत्त्वपूर्ण यातों का विवेचन किया गया है।

तीसरे परिच्छेद में रैदास के जीवन तथा उनके युग का परिचय दिया गया है। रैदासजी के समय की राजनीतिक, ग्राधिक, धार्मिक, सामाजिक श्रौर साहित्यिक परिस्थितियों का ग्राकलन किया गया है। तदनन्तर रैदास जी के नाम, जीवन-काल, जन्म-स्थान, जाति श्रौर गोत्र, माता-पिता, परिवार, गुरु, शिक्षा, यात्राएँ, ग्राधिक जीवन, व्यवसाय तथा स्वभाव, चमत्कार, समकालीन (फाली रानी, कबीर, मीराँ) तथा मृत्यु-स्थान के विषय में गवेषणा-पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गयी है।

चौथे परिच्छेद में रैदास जी की रचनाओं का अनुशीलन किया गया है। 'रैदासवाणी' के छपे हुए संकलनों की चर्चा करते हुए रैदास जी की रचनाओं की प्रामाणिकता की परीक्षा की गयी है। तत्पश्चात् रैदासवाणी के हस्तिलिखत संकलनों का विवरण देते हुए लेखक ने उन हस्तिलिखत अन्थों की साक्षरी (ऑथोंग्राफ़ी) भी दे दी है। पाँचवाँ परिच्छेद है—'रैदास जी के आघ्यात्मिक सिद्धांत'। इसमें ब्रह्म, जीव, ब्रह्म और जीव में अन्तर, कर्मबन्ध, स्वर्ग, नरक, माया, संसार, गुरु तथा मुक्ति आदि विषयों पर रैदास जी के विचारों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसी परिच्छेद में रैदास जी के नामाजिक सिद्धान्तों का भी विवेचन किया गया है। जाति-पाँति तथा बाह्मा- इंम्बर आदि के प्रति रैदास जी के विचारों की चर्चा की गयी है। इस विवेचना को अधिक पूणे बनाने के लिए लेखक ने मन की चंचलता, चेतावनी आदि अन्य रैदासी विचारों का भी प्रतिपादन किया है।

छठे परिच्छेद में रैदास जी की अष्टाङ्ग आध्यात्मिक साधना पर विचार किया गया है। गृह, सेवा (सत्संग), सन्त, नाम, घ्यान, प्रणति (भनित), प्रेम,

विलय अथवा समाधि तथा साधक शीर्षकों से रैदास जी की अष्टाङ्ग आध्यात्मिक साधना का परिचय दिया गया है। सातवें परिच्छेद में रैदास जी की वाणी का साहित्यिक मूल्यांकन किया गया है। वर्ण्य विषय, भावप्रकाशन तथा रसपरि-पाक, कल्पना का उत्कर्ष, कथावस्तु और चरित्रचित्रण, रचनाशैली, छन्दों का प्रयोग तथा पदों की भाषा का अनुशीलन किया गया है। परिशिष्ट में रैदास के पदों का मूल पाठ तथा 'प्रह्लादलीला' का पाठ दे दिया गया है।

## ११७. श्राधुनिक हिन्दी काव्य में प्रतीकवाद

[१६५४ ई०]

श्री० चन्द्रकला का प्रवन्ध 'ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद' सन् १९५४ ई० में राजस्थान विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। इस प्रवन्ध में जयशंकर प्रसाद, मुमित्रानन्दन पन्त, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' श्रीर महादेवी वर्मा के काव्य में प्रतीकवाद का ग्रध्ययन किया गया है।

यह ग्रन्थ ग्राठ ग्रघ्यायों में विभक्त है। 'परिचय' नामक प्रथम ग्रघ्याय में 'प्रतीक' के व्युत्पत्त्यर्थ, परिभाषा, व्यावहारिक जीवन में उसकी उपयोगिता, ग्रनंकार ग्रादि से सम्बन्ध, प्रतीक के वर्गीकरण, प्रतिष्ठा ग्रादि का ग्रध्ययन किया गया है। द्वितीय ग्रध्याय का प्रतिपाद्य है—पूर्व, मध्यपूर्व ग्रौर पश्चिम में प्रतीकवाद। इस ग्रध्याय में वेद, उपनिषद, पड्दर्शन, प्राकृत-साहित्य, संस्कृत-साहित्य, जैन-साहित्य, सूफ़ी-साहित्य, योरपीय साहित्य, हिन्दी के प्राचीन ग्रौर मध्यकालीन साहित्य ग्रादि में ग्रीमव्यक्त प्रतीक-भावना की विवेचना की गयी है। तृतीय ग्रध्याय का शोर्षक है 'ग्राधुनिक हिन्दी गद्य में प्रतीकनवाद'। इसमें योरप, रवीन्द्रनाथ ठाकुर ग्रौर संक्रान्ति काल की परिस्थितियों का म्राधुनिक हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव बतलाकर हिन्दी-गद्य में प्रतीकवाद के ग्रहण, शैली-परिष्कार तथा प्रतीकवाद के मुख्य स्तम्भों का ग्रध्ययन किया गया है।

चतुर्थ श्रध्याय में जयशंकर प्रसाद का श्रध्ययन है। श्रारम्भ में उनके संस्कार, प्रकृति, सर्वतोमुखी प्रतिभा श्रादि का परिचय देकर उनकी रचनाग्रों तथा उनमें प्रयुक्त परम्परागत एवं मौलिक प्रतीकों श्रौर सांकेतिकता की

समीक्षा है। पंचम ग्रध्याय में सुमित्रानन्दन पन्त के काव्य के विविध पक्षों का उद्घाटन करते हुए उनके प्रतीक-प्रयोगों की ग्रालोचना की गयी है। षष्ठ ग्रम्थ्याय में सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' के महान् व्यक्तित्व, एकान्त साधना, मौलिकता, संस्कार, भात्रकता, कल्पनाञ्चीलता ग्रादि का निदर्शन करके उनके काव्य की ग्रन्य विशेषताग्रों के साथ प्रतीकात्मकता का भी ग्रनुशीलन किया गया है। सप्तम ग्रध्याय में महादेवी वर्मा के काव्य की पृष्ठभूमि ग्रौर विकास का निष्टपण करके उनकी काव्यशैली में प्रतीक-व्यंजना का ग्रनुशीलन किया गया है। ग्रनुस्थात्री की मान्यता है कि महादेवी प्रतीकवाद की प्रतिनिधि हैं। 'उपसंहार' नामक ग्रन्तिम ग्रध्याय में प्रतीकवाद के ग्राधार की व्याख्या करके उसके किमक हास पर प्रकाश डाला गया है।

## ११८ हिन्दी-गद्य का विकास (१८००-५६ ई०)

[१९५४ ई०]

कु० शारदा वेदालंकार को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी-गद्य का विकास (सन् १८०० से १८५६ ई०)' पर लन्दन विश्वविद्यालय से सन् १९५५ ई० में पी-एच०डी० की उपाधि प्राप्त हुई। यह प्रबन्ध स्रप्रकाशित है।

## ११६. हिन्दी श्रौर बंगला के वैष्णव कवियों (१६वीं शताब्दी) का तुलनात्मक श्रध्ययन

[१६४५ ई०]

श्री॰ रत्नकुमारी को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी और बंगला के वैष्णव किवयों (१६वीं शताब्दी) का तुलनात्मक ग्रध्ययन' पर प्रयाग विश्वविद्यालय से सन् १९४४ ई० में डी॰ फ़िल॰ की उपाधि प्राप्त हुई। '१६वीं शती के हिन्दी और बंगाली वैष्णव किव (तुलनात्मक ग्रध्ययन)' शीर्षक से इसका प्रकाशन भारती साहित्य मन्दिर, फब्वारा, दिल्ली, ने सन् १९५६ ई० में किया।

इस प्रबन्ध में सात ग्रध्याय है। पहले ग्रध्याय में वैष्णव साहित्य की ग्रनु-ग्रेरक सोलहवीं शती की पृष्ठभूमि का ग्रनुशीलन है। इस ग्रध्याय में तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक ग्रौर साहित्यिक परिस्थितियों पर विचार किया गया है। दूसरे ग्रध्याय में सोलहवीं शती के किवयों ग्रौर लेखकों का परिचय है। इसमें एक सौ ग्राठ बंगाली ग्रौर छिहत्तर हिन्दी के साहित्यकारों की जीवनी तथा कृतियों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तीसरे ग्रध्याय 'सोल-हवीं शती के वैष्णव साहित्य की ग्रनुक्रमणिका' में सोलहवीं शती में रचित साहित्य को (दर्शन ग्रौर सिद्धान्त, काव्य, नाटक, पदावली, जीवनी, भाष्य-टीका, ग्रनुवादादि) विविध वर्गों में विभक्त करके प्रत्येक विभाग की प्रमुख रचनाग्रों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है।

चौथे अध्याय में दोनों साहित्यों में उपलब्ध आध्यात्मिक विचारों की तुलना है। इस प्रकरण के महत्त्वपूर्ण विषय इस प्रकार हैं—तर्क, श्रद्धा और शब्द-प्रमाण, इष्टदेव, अवतारों के कारण, जीव, माया, भिक्तभावना, भिक्तरस आदि। पाँचवें अध्याय में हिन्दी और बंगाली किवयों की पदावली का तुलनात्मक अध्य-यन प्रस्तुत किया गया है। पहले वर्ण्य विषय का विवेचन किया गया है। इस वर्ण्य विषय की समानता और विभिन्नता पर भी दृष्टिपात किया गया है। तदु-परान्त कृष्ण-राम और चैतन्य-वल्लभ-विट्ठल-सम्बन्धी विनय के पदों की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। गुरु-वन्दना-सम्बन्धी पदों तथा भगवल्लीला-विषयक पदों का भी तुलनात्मक विवेचन विविध दृष्टियों से किया गया है।

छठे ग्रध्याय में चिरत-साहित्य में ऐतिहासिक उपादानों का तुलनात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। लेखिका का मत है कि हिन्दी की ग्रपेक्षा बंगाली साहित्य में जीवनी-साहित्य ग्रधिक है। इस कर में, साहित्य में उपलब्ध महत्त्व-पूर्ण व्यक्तियों, घटनाग्रों तथा तिथियों का ऐतिहासिक सन्धान किया गया है। सातवें ग्रध्याय में हिन्दी ग्रीर बंगाली वैष्णव कियों की भाषा का तुलनात्मक विवेचन है। इन साहित्यों में प्रयुक्त भाषाग्रों तथा उनके पारस्परिक प्रभाव का ग्रनुशीलन किया गया है। गौड़ीय वैष्णव पदावली में हिन्दी के शब्दों तथा वाक्य-विन्यास का परिशीलन करते हुए मिश्रित भाषा बजबुलि के व्याकरण तथा ग्रवधी ग्रीर बजभाषा के व्याकरणों की संक्षिप्त तुलना की गयी है। लेखिका ने बतलाया है कि ब्रजबुलि का ग्रवधी से कुछ ग्रधिक साम्य है। परिशिष्ट में छंद की विवेचना है।

## १२०. हिन्दी में महाकाव्य का स्वरूप-विकास

[१६५५ ई०]

श्री शम्भूनाथिमह को उनके प्रवन्ध 'हिन्दी में महाकाव्य का स्वरूप-विकास' पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने सन् १९५५ ई० में पी-एच० डी० की उपिष प्रदान की। इसका प्रकाशन इसी नाम से हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, ने सन् १९५६ ई० में किया।

प्रस्तुत प्रबन्ध दस प्रध्यायों में विभवत है। पहला ग्रध्याय 'महाकाव्य का उद्भव ग्रीर विकास' है। ग्रनुसन्धाता का कथन है कि हिन्दी के महाकाव्य भारतीय महाकाव्य-परम्परा के ग्रविच्छिन ग्रंग हैं। इस ग्रध्याय में महाकाव्य के विकास की ग्रवस्थाओं का विश्वद विवेचन किया गया है। दूसरे ग्रध्याय में महाकाव्य के स्वरूप पर विचार किया गया है। प्रायः सभी प्रमुख भारतीय व पाश्चात्य विचारकों की महाकाव्य-विषयक परिभाषाग्रों का विवेचन करते हुए ग्रमुसन्धाता ने महाकाव्य की परिभाषा निर्धारित की है। इसके पश्चात् महाकाव्य के विभिन्न ग्रवयवों का विस्तृत निरूपण किया है।

तीसरे प्रध्याय में भारतीय महाकान्य के स्वरूप का विवेचन किया गया है। संस्कृत के विकसनशील (रामायण, महाभारत) ग्रौर ग्रलंकृत (रघुवंश ग्रादि) महाकान्यों की विशेषताग्रों ग्रौर उनके विविध रूपों पर विचार किया गया है। इसके ग्रनन्तर पालि, प्राकृत ग्रौर ग्रपन्नंश के महाकान्यों के स्वरूप पर भी विचार किया गया है। इन भाषाग्रों के ग्रनेक महाकान्यों का विवेचन मुख्यतः उनके स्वरूप के ग्राधार पर किया गया है। शैली की दृष्टि से यह विभाजन इस प्रकार है—शास्त्रीय महाकान्य, पौराणिक शैली के महाकान्य, ऐतिहासिक शैली के महाकान्य, रोमांचक महाकान्य।

चौथ श्रध्याय में हिन्दी-महाकाव्य के उदय श्रौर उसके परिवेश की विवेचना की गयी है। श्रपन्नंश के महाकाव्यों का हिन्दी-महाकाव्यों पर गम्भीर प्रभाव पड़ा था। हिन्दी के महाकाव्य अपनी समसामियक परिस्थितियों से भी बहुत प्रभावित हुए थे। इस श्रध्याय में इस प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। हिन्दी के आदिकाल में प्रशस्तिमूलक महाकाव्यों का प्रचुरता से मृजन हुआ। प्रशस्तिमूलक वर्णनात्मक ऐतिहासिक काव्य तथा रोमांचक प्रेमाख्यान-काव्य भी लिखे गये। इसके अतिरिक्त प्रशस्तिमूलक धार्मिक काव्य श्रौर वीरकाव्यों का भी निर्माण हुआ। श्रादिकाल के वाद का युग श्रलंकृतमहाकाव्य-रचना के योग्य हो

चुका था। उत्तरमध्यकाल महाकाव्य के लिए श्रनुर्वर युग था। इसी प्रकार श्राज का युग भी महाकाव्य के लिए श्रनुर्वर है, क्योंकि श्राजकल श्रन्तर्वृति-निरूपण श्रौर प्रगीतात्मकता की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

पाँचवें ग्रध्याय में हिन्दी के विकसनशील महाकाव्य 'पृथ्वीराजरासो' का विस्तृत विवेचन है। छठे ग्रध्याय में विकसनशील लोकमहाकाव्य 'ग्रात्हखण्ड' का विवेचन है। सातवें ग्रध्याय में रोमांचक महाकाव्य 'पदमावत' ग्रौर ग्राठवें ग्रध्याय में पौराणिक महाकाव्य 'रामचिरतमानस' का ग्रध्ययन किया गया है। नवें ग्रध्याय में रूपात्मक महाकाव्य कामायनी' का ग्रनुशीलन है। दसवाँ ग्रध्याय उपसंहार के रूप में लिखा गया है।

#### १२१. खड़ीबोली का भ्रान्दोलन-एक विशद ग्रध्ययन

#### [१६५५ ई०]

श्री सितकण्ठ मिश्र को उनके प्रवन्ध 'खड़ीबोली का आन्दोलन—एक विशद अध्ययन' पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने सन् १९५५ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। 'खड़ीबोली का आन्दोलन' नाम से यह अन्थ नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, से प्रकाशित हुआ।

प्रस्तुत प्रबन्ध छः श्रध्यायों में विभवत है। पहले ग्रध्याय में खड़ीबोली की निरुक्ति, उत्पत्ति एवं प्राचीन परम्परा का विवेचन किया गया है। प्राचीन परम्परा का निर्देश करते हुए श्रनुसन्धाता ने नाथपन्थ, दिक्खनी साहित्य तथा गुजरात, पंजाब, सिन्ध, हिन्दी-प्रदेश श्रादि के साहित्य में खड़ीबोली की विद्यमानता मानी है, साथ ही हिन्दी को काब्य-भाषा का गौरव न मिलने के कारणों का भी उल्लेख किया है।

दूसरे ग्रध्याय में उस ग्रान्दोलन की पूर्वपीठिका निर्दिष्ट की गयी है जो खड़ीबोली में गद्यरचना के निमित्त हुग्रा था। इसी प्रकार तीसरे ग्रध्याय में पद्य के लिए खड़ीबोली के समर्थकों द्वारा किये गये ग्रान्दोलन की पृष्ठभूमि दी गयी है। इस ग्रध्याय में ग्रान्दोलन-पूर्व खड़ीबोली के पद्य का परिचय दिया गया है। इस दिशा में भारतेन्द्र हरिश्चन्द के प्रयत्नों का भी मूल्यांकन किया गया है।

चौथे ग्रध्याय में खड़ीबोली-पद्य के ग्रान्दोलन के प्रथम उत्थान पर विचार किया गया है। इस दिशा में श्री ग्रयोध्याप्रसाद खत्री की हिन्दी-सेवाग्रों का यथार्थ मूल्यांकन है। खड़ीबोली के समर्थकों में इस काल के प्रमुख साहित्यिक पं० श्रीधर पाठक ग्रादि थे ग्रौर विरोधियों में पं० राधाचरण गोस्वामी तथा पं० प्रतापनारायण मिश्र ग्रादि ब्रजभाषा के समर्थक सुकवि थे। इस क्षेत्र में पं० श्रीधर पाठक की सेवाएँ विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। राधाकृष्णदास के समन्वयवादी सिद्धान्त का महत्त्व भी निर्विवाद है।

पाँचवें अध्याय में इस आन्दोलन का द्वितीय उत्थान प्रदिशत किया गया है। यह उत्थान प्रथम उत्थान से बहुत कुछ भिन्न था। यब खड़ीबोली को पद्य की भाषा बनाना कुछ लोगों का उद्योगमात्र न रहकर युग की माँग बन गयी थी। इस उत्थान के नेता आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी थे, जिनकी नीति भूतपूर्व उत्थान के नेता आयोध्याप्रसाद खत्री से भिन्न थी। द्विवेदीजी ने स्वयं खड़ीबोली में कविताएँ लिखीं और 'सरस्वती' में अन्य साहित्यकारों की खड़ी-बोली की पद्य-रचनाओं को आमन्त्रित किया। उन्होंने भाषा को और काब्यो-पयोगी बनाया। एक और हिन्दी और हिन्दुत्व के सम्बन्ध दृद्धतर हो रहे थे, दूसरी और द्विवेदीजी के नेतृत्व में खड़ीबोली के लिए भगीरथ प्रयत्न हो रहे थे और तीसरी और खड़ीबोली (भ्रोज, प्रसाद और माधुर्य से) गुणवती हो रही थी, अतः खड़ीबोली की विजय निश्चित थी। अन्ततः उसका विरोध समाप्त हुआ। छायावाद की श्रेष्ठ पद्यात्मक कृतियाँ खड़ीबोली में ही रची गयीं।

छठे ग्रध्याय में खड़ीबोली-ग्रान्दोलन की ग्रन्तः प्रवृत्तियों का ग्रनुशीलन किया गया है। यह ग्रनुशीलन विविध दृष्टियों से किया गया है। सर्वप्रथम खड़ीबोली के प्रेरक स्रोतों का ग्रनुसन्धान किया गया है तब उपादान, काव्यरूप, छन्द श्रीर काव्यकला की दृष्टि से खड़ीबोली ग्रान्दोलन की ग्रन्तः प्रवृत्तियों का उद्घाटन किया गया है।

# १२२. उन्नोसवीं शती का रामभक्ति-साहित्य—विशेषतः बनादास का भ्रध्ययन

## [१६५५ ई०]

श्री भगवतीप्रसाद सिंह को सन् १६५५ ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय से पी-एच० डी की उपाधि मिली। उनके शोध-प्रबन्ध का शोर्षक था 'उन्नीसवीं शती का रामभित-साहित्य—विशेषतः बनादास का ग्रध्ययन'। यह ग्रन्थ ग्रभी तक प्रकाशित नहीं हुग्रा है। ''इनके (बनादास के) जीवन ग्रौर कृतियों का एक ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन 'महात्मा बनादास' के नाम से ग्रलग प्रकाशित हो रहा है।''

प्रस्तुत प्रबन्ध दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में तीन ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में ग्रालोच्य काल की परिस्थितियों ग्रौर प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। दूसरे ग्रध्याय का प्रतिपाद्य है —रामकाव्य में नवचेतना। इसमें रामकथा के विविध रूपों, रामकाव्य में श्रृंगार की परम्परा, रामोपासना में माधुर्य के सूत्रपात ग्रादि का ग्रध्ययन किया गया है। तीसरे ग्रध्याय में उन्नीसवीं शताब्दी के रामभित-साहित्य के विकास का गवेषणात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

द्वितीय खण्ड के चार अध्यायों में बनादास (१८२१ ई० — १८६२ ई०) का विशेषाध्ययन हुआ है। पहले अध्याय में उनके जीवनवृत्त का निरूपण है। दूसरे अध्याय में उनके प्रन्थों का परिचय दिया गया है। महात्मा बनादास ने कुल चौंसठ प्रन्थों की रचना की थी। इनमें से एकसठ प्रन्थ उपलब्ध हैं। उनका महाकाव्य 'उभयप्रबोधक रामायण' प्रकाशित हो चुका है, शेष साठ रचनाओं की हस्तिलिखित प्रतियाँ अनुसन्धाता के पास सुरक्षित हैं। तीसरे अध्याय में बनादास के आध्यात्मिक विचारों, उनकी दास्य और मथुर भिकत का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। चौथे अध्याय में उनके काव्य की समीक्षा है। रामभिक्त पर आश्रित होने पर भी उनकी कृतियाँ निर्णुणपन्थी, सूफ़ी और रीतिकालीन रचना-पद्धतियों से प्रभावित हैं। इस अध्याय में उन प्रभावों का भी आकलन किया गया है।

१. डा० भगवतीप्रसाद सिंह—रामभिक्त में रसिक सम्प्रदाय, पृष्ठ ४८६

# १२३. गत सौ वर्षों में कविता के माध्यम के लिए ब्रजभाषा-खड़ीबोली-सम्बन्धी विवाद की रूपरेखा

#### [१६५५ ई०]

श्रागरा विश्वविद्यालय ने सन् १९४५ ई० में श्री कपिलदेव सिंह को उनके प्रबन्ध 'गत सौ वर्षों में कविता के माध्यम के लिए व्रजभापा-खड़ीबोली-सम्बन्धी विवाद की रूपरेखा' पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । विनोद पुस्तक मन्दिर, हास्पिटल रोड, ग्रागरा, ने उनके इस ग्रन्थ का प्रकाशन सन् १९४६ ई० में 'ब्रजभाषा बनाम खड़ीबोली' के नाम से किया।

इस प्रबन्ध में नौ अध्याय हैं। पहले अध्याय में खड़ीबोली और अजभाषा सम्बन्धी विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तृत की गयी है। इसमें ब्रजभाषा की सहायक शक्तियों तथा उसके पतन के कारणों एवं उन्नीसवीं शताब्दी में खड़ीबोली के साधक तथा बाधक तत्त्वों पर विचार किया गया है। दूसरे अध्याय में खडीबोली की प्राचीनता, उसकी साहित्यिक परम्परा, उसके जनपदीय प्रयोगों तथा उसे काव्यभाषा बनाने के लिए किये गये प्रारम्भिक प्रयत्नों की शोध की गयी है। तीसरे श्रध्याय में भारतेन्द्जी के एतद्विषयक विचारों, खड़ीबोली की किमयों, उर्दू से उत्पन्न भय, दो भाषाग्रों के भ्रव्यावहारिक प्रयोग, ब्रजभाषा के लालित्य ग्रादि पर विचार करते हुए भारतेन्द्-यूग में ब्रजभाषा ग्रीर खड़ीबोली के विवाद का ऐतिहासिक दिग्दशैंन कराया गया है। चौथे श्रौर पाँचवें श्रध्यायों में खड़ीबोली और ब्रजभाषा के गुण-दोषों के ग्राधार पर पक्ष-विपक्ष की ग्रोर से उपस्थित किये जाने वाले तर्कों की छानबीन करते हुए प्रस्तुत विवाद की ऐतिहासिक समीक्षा की गयी है। इन दोनों ग्रध्यायों के ग्रालोच्य काल क्रमशः द्विवेदी-युग तथा छायावादी युग हैं। छठे ग्रध्याय में व्याकरण की दृष्टि से ब्रजभाषा श्रीर खड़ीबोली का ग्रन्तर स्पष्ट करके दोनों भाषाग्रों की काव्योपयुक्त विशेषताश्रों एवं गुण-दोपों का स्राकलन है। सातवें श्रध्याय में श्राधुनिक ब्रज-लोकगीतों की रचना के आधार पर यह प्रतिपादित किया गया है कि ब्रजभाषा-काव्य की परम्परा भ्रव भी जीवित है। भ्राठवें भ्रध्याय में भिवतकाल से लेकर वर्तमान काल तक की व्रजभाषा ग्रीर भारतेन्द्र-युग से लेकर प्रयोगवादी रचनाग्री तक की खड़ीबोली की सफलताओं का मूल्यांकन किया गया है। नवें ग्रध्याय में इस माध्यम-सम्बन्धी संघर्ष में विजय प्राप्त करने वाली खडीवोली की सफलता के कारणों की खोज करते हुए वर्तमान हिन्दी भाषा श्रौर साहित्य की उन्नति

पर इस विवाद के ऐतिहासिक प्रतिफल की निर्धारणा की गयी है। परिशिष्ट में उद्धृत कविता ('होली में खड़ीबोली') ग्रौर दो प्रहसनों के सारांश इस विवाद-विषयक जानकारी के लिए उपयोगी हैं।

# १२४. श्राधुनिक हिन्दी-काव्य में निराज्ञावाद

#### [१६५५ ई०]

श्री शम्भुनाथ पांडेय ने अपने शोध-प्रबन्ध 'ब्राधुनिक हिन्दी-काव्य में निराशावाद' पर स्रागरा विश्वविद्यालय से सन् १९५५ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की। यह प्रबन्ध स्रागरा बुक स्टोर, हास्पिटल रोड, स्रागरा, से सन् १९५५ ई० में प्रकाशित हस्रा।

यह प्रबन्ध पाँच अध्यायों में विभक्त है। पहला अध्याय 'भूमिका' है। इसमें सर्वप्रथम निराशावाद की व्याख्या की गयी है, तब निराशावादी भावनाओं का वर्गीकरण है। यह वर्गीकरण प्रवृत्तियों, किव की चेतना तथा अभिव्यक्ति के प्रकारों की दृष्टि से किया गया है। इसके बाद भारतवर्ष की दार्शनिक परम्परा में निराशावाद पर विचार किया गया है।

दूसरे ग्रध्याय का प्रतिपाद्य भारतेन्द्र-युग है। ग्रध्येता ने पहले भारतेन्द्र-युग के निराशावाद की सीमा निर्धारित कर ली है। उसका विचार है कि इस युग में राष्ट्रीय निराशावाद की भावना सर्वव्यापक थी। यह राष्ट्रीय निराशावाद एक युगपरिवर्तनकारी श्रमुभूति था श्रीर युग की राजनीतिक, श्राधिक श्रीर सामाजिक परिस्थिति से इसका गहरा सम्बन्ध था। इस निराशावाद के विभिन्न रूप थे—विषम परिस्थितियों का निराशावादी चित्रण, देश श्रीर समाज क निराशावादी चित्रण एवं परिस्थितियों की विषमता तथा समाज की श्रधोगित की किनमानस पर प्रतिक्रिया। श्रध्याय के ग्रन्त में भारतेन्द्र-युग के निराशावाद का मूल्यांकन किया गया है।

तीसरे अध्याय में पहले द्विवेदी-युग के निराशावाद का सीमा-निर्धारण है। तब द्विवेदी-युग की राजनीतिक परिस्थितियों और राष्ट्रीय असन्तोष का निरूपण किया गया है। यह निराशा कई प्रकार की है। कहीं पराजयजन्य निराशावाद उपलब्ध होता है तो कहीं सामाजिक व्यवस्था पर क्षोभ। विधवा, अञ्चत, ऋषक आदि को लेकर इस युग में समवेदनात्मक काव्य भी लिखा गया। दुर्भिक्ष,

महामारी श्रादि संकटों से प्रेरित होकर भी निराशावादी काव्य की रचना हुई। श्रन्त में लेखक ने द्विवेदी-युग के निराशावादी काव्य का मूल्यांकन किया है।

चौथे ग्रध्याय में छायावाद की सीमा निर्धारित करने के बाद छायावादी युग के निर्माता तत्त्वों तथा युगीन राजनीतिक, श्राधिक ग्रौर सामाजिक परिस्थितियों का ग्रध्ययन किया गया है। तदुपरांत व्यक्तिगत निराशावाद के मनोवैज्ञानिक ग्राधार का स्पष्टीकरण किया गया है। इसके बाद रहस्यवादी गीतों (प्रसाद, निराला, पन्त, महादेवी, रामनाथ सुमन, रामकुमार वर्मा, तारा पांडे ग्रादि के गीतों) में सन्निहित निराशावादी तत्त्वों की विवेचना है। तदनन्तर प्रकृति-चित्रण के माध्यम से निराशावाद की ग्रिभव्यित पर विचार किया गया है। तत्परचात् प्रणय-निराशा का सामान्य परिचय, विकास, मनोवैज्ञानिक ग्राधार, ग्रवस्थाएँ, ग्रिभव्यित के प्रकार तथा प्रणय-निराशा की ग्रनुभूतियों का पर्यालोचन किया गया है। सैयामवादी निराशा का भी विवेचन किया गया है। स्वतन्त्ररूप से निराशावाद की ग्रीभव्यित के (ग्रध्येता ने) तीन रूप माने हैं— (१) दार्शनिक निराशावाद, (२) व्यक्तिगत निराशावाद, (३) समिष्टिगत निराशावाद। ग्रन्त में छायावादी ग्रुण के निराशावाद का मूल्यांकन है।

पाँचवें अध्याय में प्रगतिवादी-युग की निराशा की सीमा निर्धारित करने के बाद युगपरिवर्तनकारी तत्त्वों का अनुसन्धान किया गया है। अध्येता ने बतलाया है कि इस युग में व्यक्तिगत निराशावाद एक और समिष्टिगत संघर्ष में परिणत हुआ तो दूसरी और उसकी परिणति व्यक्तिगत आशावाद में हुई। प्रणय-गीत, प्रकृति-चित्रण और जीवन-दर्शन—सभी क्षेत्रों की निराशा आशा में परिणत हो गयी। परिशिष्ट में प्रबन्ध-काब्यों के माध्यम से अभिव्यक्त युगचेतना दिखाने के लिए आधुनिक युग के प्रमुख प्रबन्ध-काब्यों—'प्रिय-प्रवास', 'साकेत', 'कामायनी' तथा 'कुरुक्षेत्र'—का अनुशीलन किया गया है।

# १२४ रामचरितमानस के साहित्यिक स्रोत

[१६४५ ई०]

श्री सीताराम कपूर का प्रबन्ध 'रामचरितमानस के साहित्यिक स्रोत' सन् १९५५ ई० में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। यह प्रबन्ध स्रभी तक अप्रकाशित है।

# १२६. ऋ। युनिक हिन्दी-कविता में प्रेम और सौन्दर्य

#### [१६४५ ई०]

श्री रामेश्वरलाल खंडेलवाल को उनके प्रबन्ध 'ग्राधुनिक हिन्दी-कविता में प्रेम ग्रीर सौन्दर्य' पर सन् १६५५ ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय ने पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । इस प्रबन्ध का प्रकाशन नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, ने सन् १६५६ ई० में किया ।

प्रस्तुत प्रबन्ध छः प्रकरणों में विभक्त है। पहले प्रकरण में प्रेम की ब्युत्पत्ति व परिभाषा दी गयी है। उसके मूल स्वरूप का निरूपण किया गया है। प्रेम का विवेचन करते हुए उसके विविध रूपों की भी चर्चा की गयी है। इसी प्रकार सौन्दर्य की भी ब्याख्या की गयी है। दूसरे प्रकरण का प्रतिपाद्य भारतेन्द्र-काल' है। ग्रारम्भ में यह बतलाया गया है कि इस युग में रित की परिधि का विस्तार हुगा ग्रीर सौन्दर्य की नवीन चेतना का स्फुरण हुगा। तदनन्तर इस युग की परिस्थितियों व उनके प्रभाव का विवेचन किया गया है। भारतेन्द्र-युग का प्रेम निरूपण, सौन्दर्य-भावना तथा काव्य-शैली—इस ग्रध्याय के ग्रन्य प्रतिपाद्य विषय हैं। प्रकरण के ग्रन्त में युग की देन का भी मूल्यांकन है।

तीसरे प्रकरण में दिखाया गया है कि द्विवेदी-युग में राष्ट्रीय प्रेम-भावना ग्रपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुँची। प्रणय-विषयक काव्य का सृजन भी इस युग में हुग्रा। इस युग के काव्य में प्रेम के ग्रन्य रूपों (भिवत, प्रकृति-प्रेम, मानव-प्रेम, वात्सल्य, सूक्ष्म प्रेम) की भी ग्रिभिव्यक्ति मिलती है। द्विवेदी-युग की प्रम-भावना शुद्ध एवं उसकी सौन्दर्य-चेतना सूक्ष्म तथा गम्भीर है। इस मान्यता की स्थापना करने हुए काव्यशैली व युग की देन का मूल्यांकन किया गया है। चौथे ग्रध्याय में प्रतिपादित किया गया है कि छायावाद-काल में प्रेम ग्रीर सौन्दर्य स्थूलता तथा यथार्थता से सूक्ष्मता एवं ग्रितकाल्पनिकता की ग्रीर ग्रग्नसर होते गये। छायावाद की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए ग्रनुसंघाता ने छायावादी काव्य में विणत प्रेम के विविध रूपों की विवेचना की है। ग्रन्त में युग की देन का मूल्यांकन किया है।

पाँचवें प्रकरण में प्रगतिप्रयोगवाद की प्रेम श्रीर सौन्दर्य की भावना पर प्रकाश डाला गया है। काव्य की सामान्य प्रवृत्ति श्रब श्रादर्श से यथार्थ की स्रोर श्रा रही थी। इस युग में श्रादर्श श्रीर यथार्थ का समन्वय श्रन्तश्चेतनावाद में हुआ। इस अध्याय में प्रथमतः पृष्ठभूमि का निर्देश करते हुए 'प्रगित' और 'प्रयोग' का अर्थ विवेचित किया गया है। दोनों के विषय-निरूपण को स्पष्ट किया गया है। इन युगों की आलोचनात्मक परस्न की गयी है। अन्त में अन्तरचेतनावाद की व्याख्या की गयी है। छठा अध्याय उपसंहार के रूप में है जिसमें आधुनिक हिन्दी-कविता में प्रेम और सौन्दर्य के प्रतिपादन का मूल्यांकन किया गया है। परिशिष्ट में किविता और चित्र, संगीत आदि का भी विवेचन किया गया है।

# १२७. रामानन्द-सम्प्रदाय श्रौर हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव

[१९४५ ई०]

श्री बदरी नारायण श्रीवास्तव को उनके प्रबन्ध 'रामानन्द-सम्प्रदाय ग्रौर हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव' पर सन् १६५५ ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली। यह प्रबन्ध सन् १६५७ ई० में हिन्दी-परिषद्, विश्वविद्यालय, प्रयाग, से प्रकाशित हुग्रा।

प्रस्तुत प्रबन्ध दस भ्रध्यायों में विभक्त है। ग्रन्थ की 'भूमिका' में रामानन्द के ग्रुग की धार्मिक पृष्ठभूमि का परिचय दिया गया है। प्रथम भ्रध्याय में भ्रध्ययन-सामग्री की परीक्षा की गयी है। द्वितीय भ्रध्याय में रामानन्द के जीवनवृत्त का निरूपण है। तृतीय भ्रध्याय में उनके ग्रन्थों तथा उनकी प्रामाणिकता पर विचार किया गया है। चतुर्थ भ्रध्याय में सम्प्रदाय के इतिहास एवं तत्सम्बद्ध शाखाग्रों का वर्णन है। पंचम भ्रध्याय में रामानन्द के दार्शनिक सिद्धान्तों भौर षष्ठ भ्रध्याय में उनकी भिक्त-पद्धित की मीमांसा की गयी है। सप्तम भ्रध्याय में उसके पूजा-सिद्धान्त एवं कर्मकाण्ड के महत्त्व तथा स्थान का उपस्थापन है। भ्रष्टम भ्रध्याय में हिन्दी-किवयों पर रामानन्दी दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रभाव का भ्रष्ट्यय है। इस भ्रध्याय में तुलसीदास, कबीर, मैथिलीशरण गुप्त तथा भ्रन्य कियों की दार्शनिक विचार-धारा पर रामानन्द के प्रभाव का भ्राकलन किया गया है। दशम भ्रष्ट्याय में निष्कधौं की स्थापना की गयी है। भ्रवन्य के चार परिशिष्ट इस भ्रकार हैं—सहायक-पुस्तक-सूची, रामानन्द-सम्प्रदाय के केन्द्र, नामानुकमणी भीर स्वामी भगवदाचार्य का पत्र ।

# १२८. सूर भ्रौर उनका साहित्य

#### [१६५५ ई०]

डा० हरबंशलाल शर्मा का प्रबन्ध 'सूर श्रीर उनका साहित्य' सन् १६५५ ई० में नागपुर विश्वविद्यालय की डी० लिट्० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह प्रबन्ध प्रकाशित रूप में ही प्रस्तुत हुग्राथा। प्रकाशक है—भारत प्रकाशन मन्दिर, सुभाष रोड, श्रलीगढ़।

यह प्रबन्ध ग्यारह भागों में विभक्त है। पहले ग्रध्याय में मूर के जीवन-चरित का ग्रध्ययन किया गया है। बाह्य साक्ष्य के ग्रन्तर्गत 'भाव प्रकाश', 'वल्लभ-दिग्विजय', 'संस्कृत वार्ता मणिमाला', 'ग्रष्ट सखामृत', 'सम्प्रदाय कल्पद्रुम', 'धौल', 'भाव संग्रह', 'वैष्णवाह्लिक पद' ग्रादि ग्रन्थों पर विचार किया गया है। तदनन्तर ग्रन्तःसाक्ष्य पर विचार करते हुए सूर के जन्मस्थान, जन्म-तिथि, जाति तथा वंश, ग्रन्थत्व, वैराग्य तथा सम्प्रदाय-प्रवेश ग्रौर गोलोकवास ग्रादि पर प्रकाश डाला गया है। दूसरा ग्रध्याय 'सूरदासजी का साहित्य' है। ग्रन्थ-रचना पर विचार करने के ग्रनन्तर 'सूरसारावली', 'साहित्यलहरी' ग्रौर 'स्रसागर' का संक्षिप्त परिचय दिया गया है।

तीसरे अध्याय में सूर-साहित्य की पृष्ठभूमि का विवेचन किया गया है। इस कम के अन्तर्गत भिक्त-आन्दोलन, बौद्धमत, नाथ-सम्प्रदाय, सूफ़ी सम्प्रदाय सामाजिक स्थिति तथा साहित्यिक परिस्थितियों का अनुशीलन किया गया है। चौथा अध्याय भिक्त आन्दोलन में दक्षिण का योग और वैष्णव सम्प्रदाय है। इसमें पहले दक्षिण में हुए भिक्त-आन्दोलन की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है। इसके बाद विभिन्न वैष्णव सम्प्रदायों (शंकर से चैतन्य तक) और सूर के समसामिषक सखी तथा राधावल्लभीय सम्प्रदायों का परिचय दिया गया है।

पाँचवें ग्रध्याय में पुराण-साहित्य की प्राचीनता प्रतिपादित करते हुए पुराण-साहित्य में कृष्ण के विकास का ग्रध्ययन किया गया है। वैदिक साहित्य श्रौर 'महाभारत' के कृष्ण पर भी विचार किया गया है। तदनन्तर पुराणों में प्रतिपादित कृष्ण-चरित का श्रनुशीलन किया गया है। चरित की दृष्टि से भागवत के चार विभाग किये गये हैं—प्रटनात्मक, उपदेशात्मक, स्तुत्यात्मक श्रौर गीतात्मक।

छठे प्रध्याय में श्रीमद्भागवत श्रीर 'सूरसागर' की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। 'भागवत' के स्वरूप-निर्धारण श्रीर रचना-काल, 'सूरसागर' में 'भागवत' का अनुसरण करने वाली उक्तियों तथा विषय और परिमाण की दृष्टि से 'सूरसागर' और भागवत पर विचार करते हुए विभिन्न मतों की समीक्षा करने के अनन्तर निष्कर्षों की स्थापना की गयी है। सातवें अध्याय में सूरदास के कृष्ण और गोपियों का अध्ययन किया गया है। सूर के कृष्ण और गोपियों की 'भागवत' से तुलना करने के पश्चात् राधा के विकास की पृष्ठभूमि में सूर की राधा पर भी प्रकाश डाला गया है।

त्राठवाँ ग्रध्याय 'सूर के दार्शनिक सिद्धान्त' है। पहले 'भागवत' तथा वल्लभाचार्य के दार्शनिक सिद्धान्तों का निरूपण है। तब श्रीकृष्ण-लीलाग्रों के श्राध्यात्मिक पक्ष तथा प्रतीकार्थ पर विचार किया गया है। ग्रन्त में ब्रह्म, जीव जगत् और संसार, माया, मोक्ष, रास ग्रादि शीर्षकों के ग्रन्तगंत सूर के दार्शनिक पक्ष का प्रतिपादन है। नवें ग्रध्याय में पहले भिक्त के विकास ग्रौर स्वरूप का विवेचन है। इसके बाद सूर की भिक्त-साधना का उपस्थापन है। ग्रन्त में सूर के सन्दर्भ में शान्ता, सख्य, वात्सल्य, मथुरा, ग्रात्मिनवेदन ग्रौर प्रेमाभिक्त का परिशीलन किया गया है। दसवाँ ग्रध्याय 'पुष्टि-सम्प्रदाय ग्रौर सूरदास' है। सम्प्रदाय का सामान्य विवेचन करने हुए पुष्टिमार्गी भिक्त, श्रीमद्भागवत में पुष्टि-तत्त्व, पुष्टिमार्गीय सेवा तथा सूरदास ग्रौर पुष्टिमार्ग पर विचार किया गया है।

ग्यारहवें ग्रध्याय में शैली, वर्णनात्मक ग्राख्यान, दृश्य तथा वर्णन-विस्तार श्रलंकार-योजना, छन्दोविधान, भाषा, शब्दभण्डार, लोकोक्तियाँ श्रौर मुहावरे भाव श्रौर रस, भावपक्ष, नायिका-भेद, रस-प्रतिपादन श्रादि श्रनेक दृष्टियों से सूर के काव्य की विशद समीक्षा प्रस्तुत की गयी है।

# १२६. ग्रादिकालीन हिन्दी-साहित्य की प्रवृत्तियाँ

[१६४४ ई०]

श्री इन्द्रपाल सिंह का प्रबन्ध 'आदिकालीन हिन्दी-साहित्य की प्रवृत्तियाँ सन् १६५५ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। अभी श्रप्रकाशित है।

प्रस्तुत प्रबन्ध छः प्रकरणों में विभवत है। पहले प्रकरण में सरह, गोरख श्रीर कवीर की परम महासुह निर्वाण, श्रानन्द, निर्वेद, ब्रह्मचर्य श्रीर योग-

सम्बन्धी रचनाम्रों, उनकी उलटबाँसियों के स्रर्थ, 'सन्देशरासक' ग्रीर 'पदमावत के विप्रलम्भ-श्रृंगार का निरूपण है। फ़ारसी ग्रीर अंग्रेजी साहित्य की रक्तपात की प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डाला गया है। दूसरे प्रकरण में ग्रपभ्रंश ग्रीर उसकी पूर्ववितनी भाषाग्रों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। तीसरे प्रकरण में देश की ग्रालोच्यकालीन परिस्थितियों—सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ग्रादि—का ग्रमुशीलन करने के ग्रनन्तर ग्रपभ्रंश के कवियों ग्रीर राजाग्रों द्वारा उनके सम्मान पर विचार किया गया है।

चौथे प्रकरण में धार्मिक पृष्ठभूमि का पर्यालोचन है। अनुसन्धाता का मत है कि इस युग के साहित्य में धर्म और दर्शन की प्रधानता रहो। धर्म की वैदिक परिभाषा और व्याख्या करते हुए वेदकालीन भारत की धार्मिक सभ्यता, यज्ञ-अकार और फल, स्वाध्याय, दान, तप आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तत्पश्चात् स्मृतियों, गीता, श्रीमद्भागवत आदि में विवृत धर्म का अध्ययन है।

पाँचवें प्रकरण में दार्शनिक पृष्ठभूमि और दर्शन की परिभाषा बतला कर वैदिक धर्म और ब्रह्मचिन्तन के क्रम, सांख्य, द्वैतवाद एवं वेदान्त के ग्रद्धैतवाद, ब्रह्म के निर्णुण-सगुण रूप, उसकी प्राप्ति, उसकी ग्रनुभवगम्यता, धात्मा-परमात्मा की एकता, भ्रात्मा की श्रेष्ठता, ब्राह्मी स्थिति भ्रादि का विवेचन किया गया है।

छठे प्रकरण में बौद्धधमं ग्रौर दर्शन, बंगला का साहित्य, उसमें व्यक्त धमं ग्रौर दर्शन, उसकी पूर्वपीठिका, ग्रपभ्रंश-पूर्व भाषा का प्रथम साहित्य, बंगाल में बौद्धधमं का संक्षिप्त इतिहास, बौद्धधमं के सिद्धान्त (महायान ग्रौर हीनयान, वज्जयान, सहजयान ग्रादि), महाभारत ग्रादि उपनिषदुत्तरकाल में धमं का भाव-पक्ष, वेदान्त ग्रौर मीमांसा का परस्परविरोध, वैष्णव धमं की प्रवृत्ति, प्राचीन नास्तिक मतों का विरोधी भाव, वैष्णवधमं की प्रवृत्ति, गुह्य साधना, धरमानुभव की स्थिति ग्रादि विषयों का ग्रनुशीलन है।

# १३०. हिन्दी ग्रौर मलयालम के भक्त कवियों का तुलनात्मक श्रध्ययन

#### [१६५५ ई०]

लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन् १९५५ ई० में श्री के भास्करन नय्यर को उनके प्रवन्ध 'हिन्दी श्रीर मलयालम के भक्त कवियों का तुलनात्मक ग्रध्ययन' पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। यह प्रवन्ध 'हिन्दी श्रीर मलयालम में कृष्णभक्ति-काव्य' के नाम से राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, से प्रकाशित हुग्रा है।

#### १३१. हिन्दी के भक्तिकालीन कृष्णभक्ति-काव्य में संगीत

#### [१६४४ ई०]

श्री उषा गुष्त का प्रबन्ध 'हिन्दी के भिक्तकालीन कृष्णभिक्त-काव्य में संगीत' सन् १९५५ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

प्रस्तुत प्रबन्ध ग्राठ ग्रध्यायों में विभक्त है। पहले ग्रध्याय में मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य में कृष्णभिक्त-शाखा की स्थापना ग्रीर उसके क्षेत्र पर विचार किया गया है। इस ग्रध्याय में वल्लभ-सम्प्रदाय, गौड़ीय सम्प्रदाय, राधावल्लभीय सम्प्रदाय, हरिदासी सम्प्रदाय, निम्बार्क-सम्प्रदाय ग्रादि सम्प्रदायों तथा सम्प्रदाय-मुक्त कृष्णभक्त किवयों ग्रीर उनकी काव्यकृतियों का परिचय दिया गया है। ग्रागे चलकर बहिस्साक्ष्य के ग्राधार पर भिक्तकालीन कृष्णभक्त किवयों के संगीतज्ञान का परिचयात्मक विवरण भी दिया गया है।

दूसरा श्रध्याय 'संगीत श्रौर साहित्य' है। 'संगीत' क्या है, संगीत के श्राधार संगीत की व्यापकता, संगीत की महत्ता, साहित्य में संगीत का स्थान, संगीत श्रौर काव्य का पारस्परिक सम्बन्ध, संगीत-कला एवं काव्यकला में समानताएँ, संगीत के उपादान, काव्य के उपादान श्रादि विषयों पर इस श्रध्याय में विचार किया गया है तथा साहित्य के साथ संगीत के श्रौचित्य का भी निर्धारण किया गया है।

तीसरे अध्याय में कृष्णभिक्त-साहित्य में संगीत-प्रेरणा के उपादानों का विश्लेषण है। चाथे अध्याय में कृष्णभिक्त-साहित्य में संगीत तथा उससे सम्बद्ध

सामग्री का अनुशीलन किया गया है। पाँचवें अध्याय में भिक्तकालीन कृष्णभिक्तिकाव्य में प्रयुक्त राग-रागिनियों का अनुसन्धान किया गया है। राग की उत्पत्ति तथा विकास, तत्कालीन प्रचलित राग-रागिनियाँ, रागों का वर्गीकरण ग्रादि विषयों का विवेचन करने के अनन्तर अण्टछाप के सूरदास, परमानन्ददास ग्रादि किवयों तथा गदाधर भट्ट, सूरदास मदनमोहन, हितहरिवंश, हरिनारायण व्यास, हरिदास स्वामी, विट्ठल विपुल, श्री भट्ट, परशुराम, मीराँबाई, राजा आसकरण, गंग, ग्वाल ग्रादि अन्य कृष्णभक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त राग-रागिनियों की विवेचना की गयी है। इन राग-रागिनियों की कोटियों तथा इनके अध्ययन द्वारा प्राप्त होने वाली विशेषताश्रों की चर्चा भी की गयी है।

छठे प्रध्याय में संगीत के सिद्धान्तों की कसौटी पर प्रालोच्य काव्य की परीक्षा की गयी है। सांतवें प्रध्याय में भिक्तकालीन कृष्णभक्त किवयों की भाषागत विशेषताओं का ग्रध्ययन किया गया है। ग्राठवें ग्रध्याय में लय, ताल, और गायन प्रणाली के ग्राधार पर कृष्णभिक्त-काव्य में प्रयुक्त पदों की समीक्षा की गयी है।

यह प्रबन्ध लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुम्रा है।

#### १३२. राजस्थानी कहावतों का गवेषगात्मक ग्रौर वेज्ञानिक ग्रध्ययन

[१६५५ ई०]

श्री कन्हैयालाल सहल को उनके प्रबन्ध 'राजस्थानी कहावतें—एक ग्रध्ययन' पर राजस्थान विश्वविद्यालय ने सन् १६५५ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। इस ग्रन्थ का प्रकाशन सन् १६५८ ई० में भारती साहित्य मन्दिर, फिन्वारा, दिल्ली, से हुग्रा।

प्रस्तुत प्रबन्ध पाँच मध्यायों में विभक्त है। प्रथम ग्रध्याय विषय-प्रवेश के रूप में लिखा गया है। सर्वप्रथम कहावतों का महत्त्वप्रतिपादन करते हुए उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का निर्देश किया गया है। पृष्ठभूमि का प्रनुशीलन दो अभागों के ग्रन्तगंत किया गया है। 'क' प्रभाग के ग्रन्तगंत वैदिक वाङ्मय, इतिहास-पुराण, स्मृतियों, नीतिवाङमय, संस्कृत-काब्य पाली, प्राकृत ग्रौर

अपभ्रंश साहित्य की कहावतों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 'ख' प्रभाग के अन्तर्गत विदेशी कहावतों पर विचार किया गया है।

द्वितीय अध्याय में 'कहावत' का पर्यालोचन किया गया है। 'कहावत' की च्युत्पत्ति तथा उसके विदेशी एवं भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्दों का विवेचन किया गया है, परिभाषा दी गयी है तथा कहावत और मुहावरे का भेद निरूपित किया गया है। कहावत और लौकिक न्याय तथा प्राज्ञोक्ति और लोकोक्ति की अर्थच्छाया पर भी विचार किया गया है। तृतीय अध्याय में कहावत के उद्भव और विकास का अध्ययन किया गया है। उद्भव की प्रक्रिया, उद्भव के आधार तथा उद्भव की प्राचीनता का दिग्दर्शन कराते हुए कहावत का विकास प्रदर्शित किया गया है।

चतुर्थं ग्रध्याय में राजस्थानी कहावतों का विस्तार से वर्गीकरण किया गया है। यह वर्गीकरण रूपात्मक दृष्टिकोण से भी किया गया है भौर विषय की दृष्टि से भी। ग्रध्याय के प्रभाग 'क' में रूपात्मक दृष्टि से कहावतों को ग्यारह वर्गों में विभक्त करके तुक, छन्द, ग्रलंकार, ग्रध्याहार, संवाद, लौकिक न्याय ग्रादि की दृष्टि से उनका विस्तार के साथ ग्रध्ययन किया गया है। प्रभाग 'ख' में राजस्थानी कहावतों का ग्राठ वर्गों (ऐतिहासिक, स्थान-सम्बन्धी, जीवन-सम्बन्धी, सामाजिक, शिक्षा-मनोविज्ञान-साहित्य-सम्बन्धी, धर्मदर्शन-सम्बन्धी, कृषि-सम्बन्धी, वर्षा-सम्बन्धी ग्रीर प्रकीणं—पशु-पक्षी, पेड़-पौधों ग्रादि से सम्बद्ध) में विषयानुसार वर्गीकरण करके उनकी व्यापक समीक्षा प्रस्तुत की गयी है।

पाँचवाँ ग्रध्याय उपसंहार के रूप में लिखा गया है। इसमें कहावतों के भिविष्य के विषय में भी विचार किया गया है। ग्राजकल कहावतों का निर्माण क्यों नहीं हाता—इसके कारणों की विवेचना की गयी है, तथा यह भी निर्धारित किया गया है कि इस विषय में हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। परिशिष्ट भाग में राजस्थानी भाषा के कुछ लौकिक न्यायों की भी संक्षिप्त विचार-चर्चा की गयी है।

# १३३. म्राधुनिक हिन्दी-काव्य में समाज (१८४०-१६४० ई०)

श्रीमती गायत्रीदेवी वैश्य का शोध-प्रबन्ध 'श्राधुनिक हिन्दी-काव्य में समाज (१८५०-१६५० ई०)' सन् १६५५ ई० में राजस्थान विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

प्रस्तुत प्रबन्ध में सामाजिक दिष्टकोण से ग्राधुनिक हिन्दी-कान्य का ग्रध्य-यन प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान समाज के रीति-रिवाजों ग्रीर परम्पराग्रों की परिवर्तन-रेखाओं का काव्य के माध्यम से स्रवलोकन किया गया है। ग्रन्था-रम्भ में व्यापक भूमिका है जिसमें हिन्दी-साहित्य के मध्यकाल की राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक म्रादि परिस्थितियों का उपस्थापन है। प्राचीन काव्य से उदाहरण देकर तत्कालीन पारिवारिक सम्बन्धों एवं सामाजिक मान्यताग्रों की रूपरेखा स्पष्ट की गयी है। मुख्य प्रबन्ध चार परिच्छेदों में विभक्त है। पहले परिच्छेद के पूर्वार्ध में भारतेन्द्रयुगीन लोकगीतों में सामाजिक जीवन की ग्रिभ-व्यक्ति का अनुशीलन है। लोकगीतों की प्राचीन परम्परा, नवीन रूप और उसमें सामाजिक जीवन के चित्र, लोकगीतों का उदभव, कजली, होली, लावनी, ख्याल, बारहमासा, स्वाँग, उन लोकगीतों में सामाजिक चेतना त्रादि का ग्रध्य-यन है। तत्कालीन गीतों के चार वर्ग किये गये हैं। रूढिविरोधी गीत, बाहरी सभ्यता के विरोधी गीत, श्रार्थिक-राजनैतिक समस्याग्रों के गीत एवं सामाजिक चेतना अथवा उद्बोधन के गीत । इस परिच्छेद के उत्तरार्ध में भारतेन्द्रयुगीन सत्कविता के दो विभाग (शृंगारिक काव्यधारा तथा सामाजिक काव्यधारा) करके उसमें ग्रभिव्यक्त सामाजिक जीवन की समीक्षा की गयी है।

दूसरे परिच्छेद में सुधारवादी युग (द्विवेदी-युग) की काव्यगत सामाजिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण है। भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य साहित्य व संस्कृति के प्रसार, ग्रार्थसमाज, भारतीय राष्ट्रीय महासभा ग्रादि के प्रभावों, एवं धार्मिक पालण्ड, ग्रशिक्षा, वहेज-प्रथा, ग्राम्य-जीवन, ग्रवतारवाद, भाग्यवाद ग्रादि की सोदाहरण विवेचना की गयी है। तीसरे परिच्छेद में छायावादी काव्य का ग्रध्ययन है। इसे लेखिका ने परिवर्तन-युग माना है; क्योंकि, बीसवीं शती के इस द्वितीय मोड़ पर काव्य ने पुरानी श्रृंखलाएँ तोड़कर नया स्वरूप धारण किया—स्यूल के स्थान पर सूक्ष्म की, समूह के स्थान पर व्यक्ति की, सान्त को छोड़कर ग्रन्यत की, व्यक्त को छोड़कर ग्रव्यवत की तथा सूख को छोड़कर दुःख

की चर्चा की; प्रेम, सौन्दर्य ग्रौर नैतिकता के नये मान बनाये। 'प्रगति-युग नामक चौथे परिच्छेद में देश की ग्राधिक, सामाजिक ग्रादि पुरातन व्यवस्थाग्रों से उत्पन्न विषमताग्रों को कान्ति द्वारा समाप्त कर देने की पुकार करने वाले प्रगतिशील कवियों के प्रेरक तत्त्वों, प्रवृत्तियों एवं उपलब्धियों की समीक्षा है। इसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रगतिशील विचारधारा समय की उपज है, कुछ कवि साम्यवाद से प्रभावित हैं ग्रौर कुछ ग्रपने युग के भीषण कृत्यों से मर्माहत, इस युग का काव्य प्राचीन ग्रास्थाएँ एवं परम्पराएँ तोड़कर एक ग्रन-जानी राह पर गतिशील है, कवियों के निश्चयात्मक वाक्यों की पुनरावृत्ति में भी ग्रनिश्चय की ध्विन सुनायी पड़ती है। ग्रन्थ के ग्रन्त में 'उपमंहार' है।

#### १३४. राजस्थानी गद्य का इतिहास ग्रौर विकास

#### [१६५५ ई०]

श्री शिवस्वरूप शर्मा 'ग्रचल' को उनके प्रबन्ध 'राजस्थानी गद्य का इति-हास ग्रीर विकास' पर सन् १९५५ ई० में राजस्थान विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई।

यह ग्रन्थ पाँच प्रकरणों में विभक्त है। प्रथम प्रकरण 'विषय-प्रवेश' है जिसमें राजस्थानी भाषा श्रीर साहित्य का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। दितीय प्रकरण में राजस्थानी के गद्य-साहित्य का निम्नांकित पाँच शीर्षकों के अन्तर्गत श्रध्ययन किया गया है:

- (१) धार्मिक गद्य-साहित्य
  - (क) जैन-साहित्य--टीकाएँ
  - (ख) पौराणिक-धार्मिक साहित्य
- (२) ऐतिहासिक गद्य-साहित्य
  - (क) जैन-साहित्य
  - (ख) जैनेतर-साहित्य
- (३) कलात्मक गद्य-साहित्य
- (४) वैज्ञानिक श्रीर दार्शनिक गद्य-साहित्य
- (५) प्रकीर्णक

तृतीय प्रकरण में सं० १३०० से १६०० तक और चतुर्थ प्रकरण में सं० १६०० से १६०० तक के राजस्थानी गद्य का विकास दिखलाया गया है। पंचम प्रकरण में आधुनिक काल के नाटकों, कहानियों, रेखाचित्रों, संस्मरणों, निबन्धों, गद्य-कविताओं, भाषणों, पत्र-पत्रिकाओं आदि में प्रयुक्त राजस्थानी गद्य का अध्ययन किया गया है। प्रबन्ध के परिशिष्ट में राजस्थानी गद्य के उदाहरण भी दे दिये गये हैं।

# १३५. राजस्थान के राजघरानों द्वारा हिन्दी-साहित्य की सेवाएँ तथा उनका मूल्यांकन

[१६५५ ई०]

श्री । राजकुमारी शिवपुरी को सन् १६५५ ई० में राजस्थान विश्वविद्यालय से उनके प्रबन्ध 'राजस्थान के राजघरानों द्वारा हिन्दी-साहित्य की सेवाएँ तथा उनका मूल्यांकन' पर पी-एच० डी० की उपाधि मिली।

इस ग्रन्थ के दो भागों में कुल मिलाकर दस ग्रध्याय हैं। 'प्रवेश' नामक पहले ग्रध्याय में राजस्थान की भौगोलिक सीमाग्रों, ऐतिहासिक ग्रौर राजनैतिक परिस्थितियों, संस्कृति, सामाजिक विचार-धारा ग्रौर प्रमुख राजघरानों का परिचय दिया गया है। दूसरे ग्रध्याय में उदयपुर की स्थापना, उसकी साहित्यिक परम्परा तथा उसके महाराणाग्रों के साहित्य का ग्रध्ययन है। तीसरे ग्रध्याय में जोधपुर के महाराजा गर्जीसह, जसवन्तिसह, ग्रजितिसह, ग्रभयसिह, बख्त-सिंह, भीमसिंह, मानसिंह तथा ग्रन्य राजाग्रों की साहित्यिक सेवाग्रों का ग्रनुश्चीलन किया गया है। चौथे ग्रध्याय में बीकानेर के महाराजा रायसिंह, पृथ्वीराज, कर्णीसंह, ग्रनुपसिंह, जोरावरसिंह ग्रौर गर्जीसह के योगदान का मूल्यांकन है। पाँचवें ग्रध्याय में किशनगढ़ के महाराजा रूपिसह मानसिंह, राजिसह, सावंतिसह (नःगरीदास), बहादुरसिंह, बिड़दिसह, कल्याणसिंह ग्रौर पृथ्वीसिंह का ग्रध्ययन है। छठे ग्रध्याय में जयपुर के राजघराने ग्रौर सातवें ग्रध्याय में बूंदी के राजघराने की साहित्य-सेवा पर विचार किया गया है। ग्राठवें ग्रध्याय में जैसलमेर, भरतपुर, ग्रलवर ग्रौर करौली के राजघरानों के साहित्यक योगदान की समीक्षा की गयी है। नवें ग्रध्याय में चांपा देवी, छत्रकुँविर,

मीराँ, रिसकिवहारी, बनी-ठनी जी म्रादि पन्द्रह महिलाम्रों द्वारा रिचत काव्य-साहित्य की म्रालोचना है। दसवें मध्याय में राजस्थान के राजघरानों के म्राथय में विकसित साहित्य का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। 'उपसंहार' में विभिन्न प्रवृत्तियों मौर उनके महत्त्व का म्राकलन है।

# १३६. श्राधुनिक हिन्दी-कथा-साहित्य श्रौर मनोविज्ञान

[१६५५ ई०]

श्री देवराज उपाध्याय का प्रबन्ध 'श्राधुनिक हिन्दी-कथा-साहित्य ग्रीर मनोविज्ञान' सन् १६५५ ई० में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुन्ना। सन् १६५६ ई० में साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, ने इसी नाम से इसका प्रकाशन किया।

इस प्रबन्ध में चौदह परिच्छेद हैं। सर्वप्रथम ग्रामुख में ग्राधुनिक कथा-साहित्य की प्रवृत्ति ग्रौर मनोविज्ञान पर विचार किया गया है। लेखक ने बतलाया है कि हिन्दी-कथा-साहित्य ने मनोविज्ञान से प्रभाव तो ग्रहण किया है पर पूर्ण रूप से नहीं। पहला परिच्छेद 'विषय-प्रवेश' है। इसमें पहले, निबन्ध के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया है। मनोविज्ञान ग्रौर उपन्यास पर विचार करने के अनन्तर उपन्यास की परिभाषा, व्याख्या, ग्रांग्लसाहित्य में उपन्यासों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की परम्परा, कहानी की व्याख्या, कहानी की व्याख्या की उपयुक्तता, मनोवैज्ञानिक उपन्यास का टेकनीक ग्रादि विषयों का प्रति-पादन किया गया है।

दूसरे परिच्छेद में आधुनिक मनोविज्ञान के विभिन्न सम्प्रदायों और उनके मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों का विवेचन है। इस प्रसंग में मनोविश्लेषण-सम्प्रदाय, आचरणवादी मनोविज्ञान तथा प्रकृतिवादी मनोविज्ञान आदि आधुनिक सम्प्रदायों तथा जुंग, गेस्टाल्ट ग्रीर वाटसन ग्रादि मनोवैज्ञानिकों के सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है। तीसरा परिच्छेद 'प्रेमचन्द के उपन्यास और मनोविज्ञान' है। इस ग्रध्याय में प्रेमचन्द का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए उनके उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक ग्रध्ययन प्रस्तुत करके ग्रध्येता ने सिद्ध किया है कि प्रेमचन्द एक परम्परापालक लेखक हैं और उनके उपन्यासों में 'ग्रासन्नलेखकत्व' मिलता है। किन्तु प्रेमचन्द का ग्रासन्नलेखकत्व पात्रों की

मनोवृत्तियों की छानबीन का कार्य करता है। चौथे परिच्छेद में प्रेमचन्द की कहानियों में मनोविज्ञान का अनुशीलन किया गया है। उनकी कहानियों की विशेषताएँ बतलाते हुए कहानियों को विभिन्न वर्गो में रखकर उनका अध्ययन किया गया है। चौथे परिच्छेद में प्रेमचन्द की कहानियों में मनोविज्ञान का अनुशीलन किया गया है।

पाँचवें परिच्छेद 'जैनेन्द्र के उपन्यास और मनोविज्ञान' में जैनेन्द्र पर फाँयड का प्रभाव दिखाते हुए उन पर गेस्टाल्ट की भी स्पष्ट भलक दिखायी गयी है। उनके उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक तत्त्वों का अनुसन्धान किया गया है। छठे परिच्छेद में जैनेन्द्र की कहानियों में मनोविज्ञान का परिशीलन है। सातवें परिच्छेद में 'अज्ञेय' के उपन्यास 'शेखर—एक जीवनी' का मनोवैज्ञानिक अनुशिलन किया गया है। आठवें परिच्छेद में उनके दूसरे उपन्यास 'नदी के द्वीप' का पर्यालोचन है। नवें परिच्छेद में उनकी कहानियों में मनोविज्ञान पर विचार किया गया है। दसवें परिच्छेद में उनकी कहानियों में मनोविज्ञान पर विचार किया गया है। दसवें परिच्छेद में इलाचन्द्र जोशी के उपन्यासों और ग्यारहवें में उनकी कहानियों में मनोविज्ञान का अध्ययन है। वारहवां परिच्छेद 'अाधुनिक-हिन्दी-उपन्यासों में मनोविज्ञान का अध्ययन है। तरहवें परिच्छेद 'उपन्यास-कला का अन्तर्प्रमाण' में आधुनिक उपन्यासों में मनोविज्ञान का सिंहावलोकन करते हुए प्रमाणों तथा तर्कों के उपस्थापन द्वारा सिद्ध किया गया है कि आधुनिक हिन्दी-उपन्यास में आत्मनिष्ठा बढ़ रही है। मनोविज्ञान के आग्रह के कारण भाषा आदि में भी परिवर्तन आ रहा है। उपसंहार में यह बतलाया गया है कि मनोवैज्ञानिकता यथार्थवादी दिप्टकोण का एक हप है।

#### १३७. हिन्दी-साहित्य को मत्स्य प्रदेश की देन

[१६४५ ई०]

श्री मोतीलाल गुप्त को राजस्थान विश्वविद्यालय से सन् १९५५ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनका शोध-विषय था, 'हिन्दी-साहित्य को मत्स्य प्रदेश की देन'।

प्रस्तुत प्रबन्ध में स्नाठ स्रध्याय हैं। पहले स्रध्याय में पृष्ठभूमि का निरूपण है। उसके प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार हैं—मत्स्य प्रदेश की परम्परा स्रौर प्राचीनता, स्राधुनिक मत्स्य प्रदेश के राज्य, प्रदेश की विशेषताएँ, यहाँ के

देवता, समीपवर्ती प्रदेश का प्रभाव, अन्य प्रवृत्तियाँ, प्रचलित भाषा और बोलियाँ, प्रान्त के साहित्य और संस्कृति पर प्रभाव, मत्स्य प्रदेश के राज्यों की एकता, ब्राह्मणों की प्रधानता, अन्य वर्ण, इस प्रान्त की साहित्यिक परम्परा, साहित्यिक सामग्री के स्थान, कुछ पुराने साहित्यकार, लालदास, नर्लासह, करमाबाई, जोधराज, हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रचुरता, अलवर और भरतपुर का सापेक्ष महत्त्व, अनुसन्धान के स्थान । दूसरे अध्याय में रीतिकाव्य का विवेचन है । अध्याय के आरम्भ में हिन्दी-रीति-काव्य और काव्य-समप्रदायों का संक्षिप्त परिचय देकर मत्स्य प्रदेश के रीतिकारों तथा उनकी प्रवृत्तियों का निरूपण किया गया है । गोविन्द किव, शिवारम, सोमनाथ, कलानिधि, बख्तावरिसह के राजकिव भोगीलाल ('बख्तिवलास', 'सिखनख'), हरिनाथ ('विनयप्रकाश') राम किव ('अलंकारमंजरी', 'छन्दसार'), अजचन्द ('श्रृंगारतिलक'), मोती-राम ('अजेन्द्रविनोद') और जुगल किव ('रसकल्लोल', 'रसानन्द सिखनख', 'अजेन्द्रविलास') के सिद्धान्त-निरूपण की विशेषताओं का विवेचन करके किव देव ग्रादि के ग्रागमन की भी चर्चा की गयी है ।

तीसरे ग्रध्याय में भ्रुंगार-काव्य का ग्रध्ययन किया गया है। श्रुंगार-सम्बन्धी सामग्री का निर्देश करके देवीदास ('प्रेमरत्नाकर'), सोमनाथ ('प्रेम-पच्चीसी'), बख्तावरसिंह ('श्रीकृष्ण लीला'), मान किव ('शिवदान चिन्द्रका') चतुर किव ('त्रिलोचन लीला'), भोलानाथ ('लीला पच्चीसी'), वीरभद्र ('फागुलीला'), बहुनाथ ('रासपंचाध्यायी'), राम किव ('विरह पच्चीसी'), रसानन्द ('रसानन्दघन') ग्रादि किवयों के श्रुंगार-वर्णन की समीक्षा की गयी है। चौथे ग्रध्याय में भित्तकाव्य का विवेचन है जिसमें बलदेव किव, ग्रलीबख्श, वीरभद्र, रामनारायण, सोमनाथ ग्रादि किवयों की भित्तपरक रचनाग्रों की ग्रालोचना है। पाँचवें ग्रध्याय में नीति, युद्ध, इतिहास ग्रादि विषयों से सम्बन्ध रखने वाले साहित्य का ग्रध्ययन किया गया है। छठे ग्रध्याय में कलानिधि, श्रीधरानन्द, विनयसिंह ग्रादि साहित्यकारों की गद्य-रचनाग्रों का ग्रनुशीलन है। सातवें ग्रध्याय में ग्रनुवाद-ग्रन्थों की विचार-वर्चा की गयी है। ग्राठवें ग्रध्याय में प्रवन्ध का उपसंहार है।

# १३८. हिन्दी में भ्रमरगीत-काव्य श्रौर उसकी परम्परा

#### [१६५५ ई०]

श्री० स्नेहलता श्रीवास्तव का गवेषणात्मक प्रबन्ध 'हिन्दी में भ्रमरगीत-काव्य श्रौर उसकी परम्परा' सन् १६५५ ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया। यह प्रबन्ध सन् १६५८ ई० में भारत प्रकाशन मन्दिर, श्रलीगढ़, से प्रकाशित हुआ है।

इस ग्रन्थ में नौ ग्रध्याय हैं। पहला ग्रध्याय 'विषय-प्रवेश' है जिसमें भ्रमर-गीत के ग्रभिप्राय, उसकी ग्रावारभूत कथा, हिन्दी के भ्रमरगीत-काव्य ग्रीर उससे सम्बद्ध श्रालोचनात्मक साहित्य की संक्षिप्त विवेचना करके श्रपने दृष्टि-कोण और योजना का उपस्थापन किया गया है। दूसरे श्रध्याय में भ्रमरगीत-काव्य के स्राधार का स्रध्ययन है। 'भ्रमरगीत' के मूल सर्थ, वर्गीकरण, मूल-रूप श्रीर उसके श्राविभाव का विवेचन है। तीसरे ग्रध्याय में हिन्दी-साहित्य में अमरगीत-काव्य की परम्परा के क्रमिक विकास तथा एतद्विपयक सामग्री का अनुसन्धान किया गया है। चौथे अध्याय का प्रतिपाद्य भ्रमरगीत की धार्मिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि है। इस ग्रध्याय में दो खण्ड हैं। पहले खण्ड में भारतीय उपासना-पद्धति के विकास तथा ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण है। वैदिक-साहित्य से लेकर हिन्दी-भिनतकाय्य तक के मुख्य दार्शनिक ग्रौर धार्मिक सम्प्रदायों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। दूसरे खण्ड के ग्रन्तर्गत 'प्रतीक' की परिभाषा, महत्त्व ग्रादि पर विचार करके भ्रमरगीत-काव्य में निबद्ध विविधप्रकारक प्रतीकों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। पाँचवें अध्याय में 'उपालम्भ' के शास्त्रीय श्रर्थ तथा उसके ऐतिहासिक-सामाजिक श्राधार की व्याख्या की गयी है। छठे ग्रध्याय में भ्रमरगीत-काव्य की परिस्थितियों का निदर्शन करके भिक्तकालीन भ्रमरगीत-सम्बन्धी रचनाश्रों एवं भ्रमरगीतकारों की समीक्षा की गयी है। सातवें अध्याय में रीतिकालीन परिस्थितियों तथा उस युग के प्रमुख भ्रमरगीतकारों की रचनाग्रों की ग्रालोचना है। ग्राठवें श्रध्याय में श्राधुनिक काल के भ्रमरगीत-काव्य का श्रध्ययन है। नवें श्रध्याय में भ्रमरगीत-परम्परा के विकाससूत्र का संक्षिप्त निरूपण करके भ्रमरगीत-काव्य का मूल्यांकन किया गया है। ग्रन्थ के परिशिष्ट में लोकगीतों में भ्रमरगीत तथा कतिपय ब्राधुनिक कवियों के भ्रमरगीतों का विवरण है।

# १३६. हिन्दी-नीति-साहित्य

#### [१६५६ ई०]

श्री भोलानाथ तिवारी का प्रबन्ध 'हिन्दी-नीति-साहित्य' सन् १९५६ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िल की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। 'हिन्दी-नीति काव्य' के नाम से यह ग्रन्थ विनोद पुस्तक मन्दिर, ग्रागरा, से कुछ परिवर्तित रूप में सन् १९५८ ई० में प्रकाशित हुग्रा।

यह प्रबन्ध सत्रह ग्रध्यायों में विभक्त है। पहला ग्रध्याय 'विषय-प्रवेश' है। इसमें 'नीति' की परिभाषा तथा उसके वर्गीकरण के अतिरिक्त उपलब्ध सामग्री का विभाजन किया गया है। दूसरे श्रध्याय से पूर्ववर्ती साहित्यों (संस्कृत, पालि, प्राकृत भौर भ्रपभंश) में निरूपित नीति का संक्षिप्त परिचय है। तीसरा ग्रध्याय 'पूर्ववर्ती साहित्यों का हिन्दी-नीति-साहित्य पर प्रभाव' है। इसमें प्रभाव के सम्भाव्य स्रोतों पर विचार करते हए भाव, शैली, अलंकार तथा छन्द के क्षेत्र में प्रभाव का ग्रध्ययन हैं। चौथे ग्रध्याय में हिन्दी-नीति-साहित्य में वर्णित धर्म ग्रौर ग्राचार का विवेचन है। इसमें धर्म, ईव्वर, साधू, गुरु, संसार, शरीर, मन, माया, ज्ञान, सत्य, मांसभक्षण तथा मादक द्रव्यों का प्रयोग भ्रादि धार्मिक भ्रौर भ्राचारिक विषयों के सम्बन्ध में नीतिकारों के विचार दिये गये हैं। छठे ग्रध्याय का शीर्षक है--- 'हिन्दी-नीति-साहित्य में व्यवहार तथा समाज-नीति'। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है इसमें समाज, पड़ोसी, शत्रु, मित्र, दृष्ट, सज्जन, ऋण, धन, नौकरी, श्राय-व्यय, माँगना, क्षमा, विनय, नम्रता, लाज, विश्वास तथा निन्दा मादि विषयक व्यावहारिक भौर सामाजिक नीतियों के सम्बन्ध में नीति के कवियों द्वारा व्यक्त विचार भ्राव-श्यक ग्रालोचना के साथ दिये गये हैं। सातवें ग्रध्याय में नीति-साहित्य में र्वाणत राजा तथा राजनीति विषयक तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं।

श्राठवाँ ग्रध्याय नारी-विषयक नीति से सम्बद्ध है। इसमें लेखक ने मध्ययुगीन भारतीय साहित्य में नारी के प्रति विकृत दृष्टिकोण का कारण देते हुए, उसके (नारी के)सम्बन्ध में नीति-साहित्य में व्यक्त किये गये विचारों का विवेचन किया है। नवें, दसवें, ग्यारहवें ग्रौर बारहवें ग्रध्यायों के शीर्षक, क्रम से, 'हिन्दी-नीति-साहित्य में खेती', 'हिन्दी-नीति-साहित्य में व्यापार' तथा 'हिन्दी-नीति-साहित्य में शकुन' हैं। तेरहवें ग्रध्याय में हिन्दी-नीति-साहित्य में श्रयुक्त भाषा का ग्रध्ययन है। चौदहवां ग्रध्याय शैली से सम्बद्ध है।

इसमें हिन्दी-नीति-साहित्य की शैलीगत प्रधान विशेषताश्रों का विवेचन करते हुए नीति-साहित्य में प्रयुक्त शैलियों—उपदेशात्मक, सूक्त्यात्मक, श्रन्योक्ति तथा कथात्मक श्रादि—पर प्रकाश डाला गया है। पन्द्रह्वें श्रध्याय में नीति-साहित्य में प्रयुक्त श्रलंकारें का तथा सोलहवें में छन्दों का विवेचन है। सत्रहवें श्रध्याय में विषय का उपसंहार है जिसमें लेखक ने बतलाया है कि हिन्दी-नीति-साहित्य में भाव श्रीर कला दोनों की दृष्टियों से मौलिक उद्भावनाएँ कम ही हैं। पूर्ववर्ती साहित्यों विशेषतः संस्कृत ने हिन्दी-साहित्य की इस धारा को बहुत प्रभावित किया है।

# १४०. रीवाँ के दरबारी हिन्दी-कवि

[१६५६ ई०]

श्री • विमला चतुर्वेदी का प्रबन्ध 'रीवाँ के दरबारी हिन्दी-किव' (महाराज रघुराजिसह के विशेष ग्रध्ययन सहित) सन् १९५६ ई० में इलाहाबाद विश्व- विद्यालय की डी॰ फ़िल॰ उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

प्रस्तुत प्रबन्ध में रीवाँ दरबार के आश्रित रीतिकालीन और कुछ प्रन्य आधुनिक किवयों का खोजपूर्ण अध्ययन किया गया है। इस प्रसंग में महाराज रघुराजिंसह का विशेष अध्ययन इष्ट रहा है। भूमिका-भाग में 'हिन्दी-साहित्य में आश्रित किवयों की परम्परा' तथा रीतिकाल की विभिन्न प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि में रीवाँ-साहित्य और महाराज रघुराजिंसह के विशेष अध्ययन के कारण पर प्रकाश डाला गया है।

सम्पूर्ण प्रबन्ध सात ग्रध्यायों में विभक्त है। प्रथम ग्रध्याय में रीवाँ राज्य की भौगोलिक स्थिति का परिचय देते हुए रीवाँ राज्य के इतिहास पर धर्म, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में भौगोलिक प्रभाव का ग्राकलन किया गया है।

द्वितीय अध्याय में रीवाँ राज्य की ऐतिहासिक रूपरेखा का परिचय देते हुए इतिहास का महत्त्व, रीवाँ के अनेक नामकरण व उनके कारण, प्राचीन इतिहास, वंश का नामकरण तथा बघेल वंश के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। तृतीय अध्याय में रीवाँ की साहित्यिक परम्परा का अध्ययन किया गया है। विभिन्न उपशीर्षकों, 'रीवाँ और प्रकृति', 'नरेशों की साहित्यिक अभिरुचि' 'नरेशों का प्रभाव एवं ग्राश्रित कवि', 'रीवाँ में साहित्यकारों एवं संगीतशों का सम्मान', 'रीवाँ की साहित्यिक परम्परा का निर्माण' ग्रौर 'तत्कालीन हिन्दी-साहित्य की भावधारा तथा रीवाँ के किव' शीर्षकों के ग्रन्तर्गत विषय का सविस्तार ग्रन्थयन हुग्रा है।

चतुर्थं ग्रध्याय में रीवाँ के साहित्य-निर्माण में योग देने वाले नरेशों महा-राज जयसिंह, रावेन्द्र लक्ष्मणसिंह, तथा रावेन्द्र वलभद्रसिंह की रचनाग्रों का ग्रध्ययन किया गया है। साथ ही कवियतियों (कुन्दन कुंवरि, शिवदानि ग्रीर विष्णु कुंवरि) की रचना-सम्बन्धी विशेषताग्रों का विवरण दिया गया है। पंचम ग्रध्याय में दरबार के ग्राश्रित कियों द्वारा साहित्य-निर्माण का परिचय दिया गया है। ग्राश्रित कियों की परम्परा एवं महत्त्व की पृष्ठभूमि में महा-राज रामचन्द्र के ग्राश्रित किव (सेन नाई, तानसेन, हरिनाथ, बीरबल), महा-राज भावसिंह तथा उनके नवरत्न, महाराज ग्रवधूतसिंह तथा उनके ग्राश्रित किव, महाराज ग्रजीतिसिंह तथा उनके ग्राश्रित किव ग्रीर महाराज जयसिंह, विश्वनाथ सिंह तथा उनके ग्राश्रित कियों के ग्रतिरिक्त कुछ ग्रन्य दरबार-सम्बद्ध किवयों का भी ग्रध्ययन किया गया है।

पष्ठ श्रध्याय में महाराज रघुराजिंसह तथा उनकी रचनाग्रों से सम्बद्ध विशेषताग्रों का श्राकलन किया गया है। श्रौर उनके दरबार से सम्बन्धित कियों बल्गी हनुमान, शिवदानि, किव लखनेश पुष्कर, माखन किशोर, गोविन्द प्रसाद तथा मुंशी शिवरत्नलाल की रचनाग्रों के साहित्यिक महत्त्व पर भी प्रकाश डाला गया है। सप्तम श्रध्याय में सम्पूर्ण साहित्य का श्रालोचनात्मक महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। इसके लिए साहित्य की परिभाषा को दृष्टिपथ में रखते हुए रीवाँ के गद्य-पद्य-साहित्य तथा उसकी विधाश्रों, महा-काव्य, खंडकाव्य, नाटक, टीकाश्रों ग्रादि का श्रालोचनात्मक श्रध्ययन किया गया है। रीवाँ के साहित्य-विभाजन का एक दृष्टिकोण वीरकाव्य, भिवत-साहित्य व रीति-साहित्य का भी रहा है, श्रौर उस पर भाषा, छन्द, श्रलंकार, प्रकृति-चित्रण श्रादि की दृष्टि से भी विचार किया गया है।

परिशिष्ट में हस्त-लिखित, मुद्रित व प्रकाशित सहायक ग्रन्थों की सूची दी गयी है। साथ ही सहायक पत्र-पत्रिकाओं का भी उल्लेख किया गया है।

#### १४१. पृथ्वीराजरासो की भाषा

#### [१९५६ ई०]

श्री नामवरिसह को उनके प्रबन्ध पृथ्वीराजरासो की भाषा' पर सन् १६५६ ई० में हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। यह प्रबन्ध सन् १६५६ ई० में सरस्वती प्रेस, बनारस, से प्रकाशित हुआ।

ग्रन्थ की भूमिका में 'पृथ्वीराजरासो' के ऐतिहासिक, साहित्यिक श्रौर सामाजिक महत्त्व, रासो-विपयक ग्रध्ययन, उसकी पाठ-परम्पराग्नों ग्रादि पर विचार किया गया है। प्रथम ग्रध्याय 'ध्विन-विचार' है। इसमें रासो के ध्विन-समूह, छन्द-सम्बन्धी ध्विन-परिवर्तन, स्वर-परिवर्तन, व्यंजन-परिवर्तन, व्यंजन-दित्व का सरलीकरण, सानुनासिकता ग्रौर ग्रनुस्वार तथा फारसी शब्दों में ध्विन-परिवर्तन का ग्रध्ययन किया गया है। 'रूप-विचार' नामक द्वितीय ग्रध्याय में रचनात्मक उपसर्गों ग्रौर प्रत्ययों, संज्ञाग्रों, संख्यावाचक विशेषणों, सर्वनामों, सर्वनाममूलक विशेषणों, विभिन्न प्रकार के क्रियास्पों एवं ग्रव्ययों का ग्रनुशीलन है। तृतीय ग्रध्याय में कारक-सम्बन्धी विशेषताग्रों, पदक्रम ग्रौर मिश्रवाक्य-रचना पर विचार करने हुए वाक्य-विन्यास का ग्रध्ययन किया गया है। चतुर्थ ग्रध्याय में 'कनवज्ज समय' का सम्पादित पाठ ग्रौर उसके सम्पूर्ण शब्दों का सन्दर्भ-महित कोश दिया गया है।

'पृथ्वीराजरासो' का भाषावैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाला यह शोध-प्रबन्ध धारणोज की लघुतम रूपान्तर वाली प्रति पर आधृत है क्योंकि वह प्राचीनतम (सं०१६६७ वि०) प्रति है और उसमें भाषा के रूप भी प्राचीन-तर हैं। साथ ही काशी नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित, वृहद् रूपान्तर की प्रति से भी सहायता ली गयी है। 'कनवज्ज समय' रासो का मुख्य तथा केन्द्रीय भाग है। अतः उसके लगभग साढ़े तीन हजार शब्दों के आधार पर ही रासो की भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

#### १४२. रीतिकालीन कवियों की प्रेमव्यंजना

#### [१९५६ ई०]

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सन् १६५६ ई० में श्री बच्चनसिंह को उनके प्रबन्ध 'रीतिकालीन कवियों की प्रेमव्यंजना' पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की गयी। यह प्रबन्ध इसी नाम से सन् १६५० ई० में नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, से प्रकाशित हुग्रा।

उक्त प्रबन्ध में ग्राठ ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में रीतिकाल के नामकरण, तत्कालीन सामन्तीय वातावरण, रीतिकाव्य के साहित्यिक प्रेरणा-स्रोतों (काव्य-शास्त्रीय सम्प्रदाय, भिक्त-सम्प्रदाय, नायक-नायिका-भेद ग्रादि), हिन्दी की रीति-परम्परा, रीतिकालीन काव्यों के प्रधान प्रतिपाद्य विषय (नायक-नायिका ग्रादि) ग्रौर ग्रलंकार-निरूपण पर भी विचार किया गया है। दूसरे ग्रध्याय में प्रेम के स्वरूप का व्याख्यान है। काम, सेवस ग्रौर प्रेम, शारीरिक ग्राकर्षण, शरीर, मन ग्रौर ग्रात्मा के तादात्म्य, प्रेम की ग्रनौपचारिकता, प्रेम के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक स्वरूप, श्रृंगार रस तथा प्रेमभाव ग्रौर प्रेम के प्रकारों का विवेचन है। तीसरे ग्रध्याय का ग्रालोच्य विषय रीतिकालीन कवियों का प्रेम तथा सौन्दर्य-विधान है। ग्रालम्बन के शारीरिक ग्राकर्षण (नेत्र, वणं, स्तन, मुख, केश, नितम्ब, ग्रलंकार, हाव ग्रादि) का निरूपण करके मानसिक ग्राकर्षण के संयोगकालीन (शालीनता, स्वीकृति, निषेध ग्रादि) तथा वियोग-कालीन (मानसिक ग्राकर्षण के ग्रन्तर्गत पूर्वानुराग, मान ग्रौर प्रवास) स्वरूप की समालोचना की गयी है।

चौथे अध्याय में स्वच्छन्द काव्यधारा का विवेचन है। स्वच्छन्दतावादी प्रेम-निरूपण, लौकिक मर्यादा के अतिकमण, नये आदर्श, संयोग-वर्णन की सौन्दर्थ-चेतना, प्रेममार्ग की दुस्तरता, वियोगजन्य प्रेम-पीड़ा की अनिवंचनीयता तथा विविध मनोभावों का अध्ययन किया गया है। पाँचवें अध्याय में रीति-कालीन नायिकाओं की वेशभूषा (वस्त्र, अलंकार, अंगराग और षोडश प्र्यंगार) का अनुसन्धान है। छठे अध्याय में प्रेम-चित्रण के नैतिक स्वर के अन्तर्गत स्वकीया के आदर्श (पातित्रत, शील, पित की मर्यादा, कुदुम्ब आदि), परकीया-प्रेम के नित्रक पक्ष, पुरुष-नारी-सम्बन्ध तथा जीवन के अन्य पक्षों से सम्बद्ध प्रेम की समीक्षा है। सातवें अध्याय में प्रेमव्यंजना की भाषा-शैली की आलोचना है। शब्दों के नये सम्बन्धों, शब्द-ध्वनि, चित्रोपम विशेषणों, मुहावरों और लोकोक्तियों,

चित्र-योजना तथा विविध प्रकार की ग्रलंकार-योजना का व्यापक विश्लेषण है। ग्राठवें ग्रध्याय में विषय का उपसंहार करते हुए रीतिकालीन कवियों की प्रेम-व्यंजना के साहित्यिक मूल्य का ग्राकलन किया गया है। ग्रन्थ के ग्रन्त में दो परिशिष्ट भी हैं—'रीतिकालीन कवियों की भगवद्भिक्त' ग्रौर 'रीतिकालीन प्रेमाख्यानक काव्यों का प्रेम-निरूपण'।

# १४३. स्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में नारी

[१६४६ ई०]

श्री रघुनाथ सिंह को उनके गवेषणात्मक प्रबन्ध 'श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में नारी (सन् १८५७-१९३६ ई०)' पर हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, ने सन् १९५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की।

प्रस्तुत प्रबन्ध पाँच खण्डों में विभक्त हैं ! प्रथम खण्ड प्रबन्ध की पृष्ठभूमि के रूप में लिखा गया है। इस खण्ड में दो ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में
नारी के वैयक्तिक स्वरूप के ग्रन्तगंत नारी-विज्ञान (शरीर-विज्ञान ग्रौर मनोविज्ञान) तथा नारी-जीवन के पारिवारिक रूपों (कन्या, पत्नी ग्रादि) एवं
सामाजिक स्वरूप के ग्रन्तगंत नारी की सामाजिक स्थिति की पूर्व-मान्यताग्रों
तथा उनके ग्राधुनिक परिवर्तित रूप का ग्रध्ययन है। दूसरा ग्रध्याय ग्रालोच्य
विषय की साहित्यक पृष्ठभूमि के रूप में लिखा गया है। जिसमें साहित्य के
रूप, साहित्य-गत ग्रादर्श एवं यथार्थ ग्रादि का विवेचन करके हिन्दी के प्रस्तुत
काल के भारतीय नारी-समाज पर विचार किया गया है।

दितीय खण्ड में भारतेन्दुयुगीन हिन्दी-साहित्य में ग्रंकित नारी का ग्रध्ययन किया गया है। खण्ड के ग्रारम्भ में युग का सामान्य परिचय देकर उस युग के साहित्य में ग्राभिन्यक्त रूढ़ियों के विरुद्ध ग्रान्दोलन, नारी के प्रति परिवर्तित हिन्द, परम्परागत मान्यता पर श्राधारित चित्रण, रीतिकालीन रूप तथा साहित्य-गत ग्रादर्श एवं वस्तुस्थिति की समीक्षा करके विवेचित साहित्यकारों श्रीर उनकी रचनाथों की सूची प्रस्तुत की गयी है।

तृतीय खण्ड का ग्रालोच्यकाल द्विवेदी-युग (१६००-२० ई०) है। ग्रारम्भ में सामान्य परिचय दिया गया है। तत्पश्चात् उस युग में नारी के सामाजिक उत्थान के लिए किये गये व्यापक ग्रान्दोलन, नारी के श्रेयस्कर रूप के चित्रण, प्रेम के ग्रालम्बन-रूप में नारी, नारी में वैयक्तिकता के विकास, पुरानी शैली की परिसमाष्ति ग्रौर नयी शैली के प्रारम्भ, नारी-मनोविज्ञान, नारी-जीवन के विविध रूप, तथा साहित्यगत ग्रादर्श एवं वस्तुस्थिति का ग्रध्ययन किया गया है। खण्ड के ग्रन्त में विवेचित साहित्यकारों ग्रौर उनकी रचनाग्रों की सूची भी दे दी गयी है।

चतुर्थं खण्ड में छायावाद-युग (१६२०-३६ ई०) का अनुक्षीलन है। आरम्भ में सामान्य परिचय हैं। उसके बाद उस युग के साहित्य में चित्रित नारी का निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन किया गया है:—निराश प्रेम की स्थिति, नारी-रूप का आरोप, ऐन्द्रिय-र्श्युगार-चित्रण, नारी का प्रगतिशील रूप, नारी का सामाजिक रूप, प्रेम-कल्पना में पूर्ववर्ती रूढ़ियों का त्याग, नारी मनोविज्ञान, नारी-जीवन के विविध रूप, साहित्यगत आदर्श एवं वस्तुस्थित । अन्त में इस युग के विविचित साहित्यकारों और उनकी रचनाओं की सूची प्रस्तुत की गयी है।

पंचम खण्ड ग्रन्थ का उपसंहार है। ग्रारम्भ में विषय की रूपरेखा श्रौर विवेचन की दृष्टि का स्पष्टीकरण है। प्रवन्ध के विवेचित काल में नारी-सम्बन्धी धारणा का क्रमिक विकास दिखलाया गया है। प्रवन्ध की समय-सीमा के परचात् के साहित्य श्रौर विभिन्न साहित्यांगों में नारी-चित्रण की विशेषता का निरूपण है। ग्रन्त में प्रस्तुत प्रवन्ध का सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक दृष्टि से मूल्यांकन है।

# १४४. श्राधुनिक हिन्दी-काव्य-साहित्य के बदलते हुए मानों का श्रध्ययन

[१६५६ ई०]

श्री रमेश प्रसाद मिश्र को 'म्राधुनिक हिन्दी-कान्य-साहित्य के बदलते हुए मानों का म्रध्ययन' नामक शोधप्रबन्ध प्रस्तुत करने पर काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय ने सन् १९५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की।

प्रस्तुत प्रबन्ध सात अध्यायों में विभक्त है। पहले अध्याय में मूल्यों की परिभाषा, प्रयोजन तथा उनकी व्यापकता के लिए अर्थशास्त्र, सौन्दर्यशास्त्र और

दर्शनद्यास्त्र की सीमाग्रों का बोध कराया गया है। दूसरे श्रध्याय में कला, किव, कविता ग्रीर जनता के परस्पर सम्बन्धों, समस्याग्रों ग्रीर नवीन मूल्यांकन की विवेचना करके भारतीय ग्रीर पाश्चात्य मतों की तुलना की गयी है। तीसरे श्रध्याय में श्राधुनिकता, उसके श्रर्थ ग्रीर कारणों की व्याख्या करके ब्रिटिश सम्पर्क के विस्तार तथा (ईसाई, ब्रह्मसमाज, ग्रार्यसमाज ग्रादि) प्रतिनिधि ग्रान्दोलनों की विचार-चर्चा है । चौथे ग्रघ्याय में संक्रांतियुग के रूप में भारतेन्दु-युग का विवेचन है। इसमें तत्कालीन जनता ग्रीर साहित्य के परस्पर ग्रभिन -सम्बन्ध, नयी सम्यता स्रौर पुरानी संस्कृति के संघर्षमय रूप स्रौर उस युग के साहित्यकारों की सरल तथा वकतापूर्ण र्शंली, ब्रजभाषा-खड़ीबोली-संघर्षतथा खड़ीबोली हिन्दी में उर्दू-शब्दों के प्रयोग विषयक विवाद की समीक्षा है। पाँचवें ग्रध्याय में द्विवेदी-युग (जिसे श्रनुसन्धाता ने 'सैद्धान्तिक शास्त्रीयता का युग' माना है) का ग्रध्ययन है। उस काल के दो प्रभावशाली व्यक्तियों महावीर प्रसाद द्विवेदी श्रौर दयानन्द सरस्वती के योगदान, उस युग की पृष्ठभूमि, काव्य-रूप, वर्ण्य-विषय और उपादान (मानव, प्रकृति तथा राष्ट्रीयता) काव्य-प्रकारों (महाकाव्य, खण्डकाव्य, मुक्तक, पद्यनिबन्ध, पत्रगीति, व्यंग्यकाव्य, गीति-काव्य) ग्रादिका ग्रनुशीलन है। छठे ग्रध्याय में छायावाद युग की समींक्षा है। पूर्वपीठिका-रूप में उस युग के नामकरण ग्रौर परिस्थितियों पर विचार किया गया है। छायावादी काव्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्त्रों (पाक्चात्य, वंगीय, वैष्णव, सूफी म्रादि), छायावाद के उत्थान, उसके विषय श्रौर उपादानों (मानव-प्रेम, प्रकृति, नारी-सौन्दर्य, जिज्ञासा श्रौर प्रतीकवाद, रहस्यवाद) का और छायावादी युग के काव्य रूपों (प्रबन्ध तथा मुक्तक, गाथागीत, शोकगीत, सम्बोधनगीत, गीतिनाट्य, गद्यगीत, वेणुगीत) की समालोचना है। सातवें ग्रध्याय में प्रगतिशील ग्रौर प्रयोगवादी साहित्यकाल (सन् १६३६ से ग्रव तक) की ग्रभिनव चेतना (कला, राजनीति, समाज ग्रौर संस्कृति में उन्मेप) प्रगतिवाद के नामकरण, उस काल की परिस्थितियों, प्रवर्तनकारी विचार-धाराम्रों (मनोविद्दलेषण, गांधीवाद की समन्वयवादी विचारधारा, मार्क्सवाद) तथा उनके प्रभाव का स्राकलन है। विषय स्रीर उपादानों का विश्लेषण करके काव्य-रूपों एवं भाषा-शैली की भी समालोचना की गयी है। इस शोध-प्रबन्ध में अनुसन्धाता ने आधुनिक हिन्दी-काव्य के विकास का ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए व्याख्यात सामग्री की नूतन दृष्टि से परीक्षा की है।

# १४५. हिन्दी-गद्य के विविध साहित्यरूपों के उद्भव ग्रीर विकास का ग्रध्ययन

## [१९५६ ई०]

श्री बलवन्त लक्ष्मण कोतिमिरे को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी-गद्य के विविध साहित्य-रूपों के उद्भव ग्रौर विकास का ग्रध्ययन' पर हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, ने सन् १९५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । यह प्रबन्ध 'हिन्दी गद्य के विविध साहित्य-रूपों का उद्भव ग्रौर विकास' नाम से किताब महल, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित हुम्रा है ।

इस प्रबन्ध में छः ग्रध्यायं हैं। पहले ग्रध्याय में हिन्दी-गद्य के विकास का ग्रध्ययन किया गया है। अनुसन्धाता ने इस विकास को पाँच कालों में विभक्त किया है। सन् १८०० ई० तक हिन्दी-गद्य का ग्रादिकाल था, जिसमें मैथिली, राजस्थानी, ज्ञजभाषा ग्रौर खड़ीबोली के गद्य का विकास हुग्रा। दूसरा काल ग्रारम्भिक काल है जिसकी सीमा १८०० ई०-१८७३ ई० निर्धारित की गयी है। १८७३ ई० से १९०० ई० तक हिन्दी-गद्य का प्रयोगकाल माना गया है। निर्माण-काल की ग्रवधि १९०० ई० से १९२० ई० तक रही। १९२० ई० से १९३६ ई० तक हिन्दी-गद्य का विकास-काल रहा ग्रौर १९३६ ई० से १९५० तक के समय को विस्तार-काल की संज्ञा दी गयी है।

दूसरे ग्रध्याय में उपर्युक्त काल-विभाजन के ग्रनुसार हिन्दी-नाटक का ग्रध्ययन किया गया है। यह विभाजन इस प्रकार है:

| १. ग्रादिकाल      | सन् १८५३ ई० तक      |
|-------------------|---------------------|
| २. श्रारम्भिक काल | सन् १८५३-७३ ई० तक   |
| ३. प्रयोग-काल     | सन् १८७३-६७ ई० तक   |
| ४. निर्माण-काल    | सन् १८६७-१६१५ ई० तक |
| ५. विकास-काल      | सन् १६१५-१६३४ ई० तक |
| ६. विस्तार-काल    | सन् १६३४-१६५० ई० तक |

तीसरे अध्याय में हिन्दी-उपन्यासों का अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन निम्नलिखित विभाजन के अन्तर्गत किया गया है।

| ₹. | <b>ग्रारम्भिक-काल</b> | १८७२-१८६१ ई० | तक |
|----|-----------------------|--------------|----|
| ₹. | निर्माण-काल           | १८६१-१६१८ ई० | तक |
| ₹. | विकास-काल             | १६१=-१६३६ ई० | तक |
| ٧, | विस्तार-काल           | १६३६-१६५० ई० | तक |

चौथे अध्याय में हिन्दी-कहानी का अध्ययन किया गया है। हिन्दी-कहानी के विकास का विभाजन निम्नलिखित पाँच कालों में किया गया है:—

१. ग्रारम्भिक-काल

१८००-१६०० ई० तक।

२. शैशव-काल

१६००-१६१० ई० तक।

३. निर्माण-काल

१६१०-१६२७ ई० तक।

४. विस्तार-काल

१६२७-१६३७ ई० तक।

५. भ्राधुनिक-काल

१६३७-१६५० ई० तक।

पाँचवें अध्याय में निबन्ध का अध्ययन है। निबन्ध के विकास को निम्नांकित पाँच कालों में विभक्त किया गया है:—

१. श्रारम्भिक काल

सन् १७८२-१८७३ ई० तक।

२. शैशव-काल

सन् १८७३-१६०० ई० तक।

३. निर्माण-काल ४. विस्तार-काल सन् १६००-१६२१ ई० तक।

सन् १६२१-१६३५ ई० तक।

५. स्राधुनिक काल

सन् १६३६-१६५० ई० तक।

छठे ग्रध्याय में त्रालोचना का ग्रध्ययन है। विवेचन की सुविधा के लिए उसका काल-विभाजन इस प्रकार किया गया है:—

श्रारम्भिक काल

सन् १८७२-१८६७ ई० तक।

विकास-काल

सन् १८६७-१६३० ई० तक।

विस्तार-काल

सन् १६३०-१६४० ई० तक।

म्रन्त में प्रबन्ध का उपसंहार है।

# १४६. हिन्दी ग्रौर कन्नड़ में भक्ति-ग्रान्दोलन का तुलनात्मक श्रध्ययन

[१९५६ ई०]

श्री हिरण्यम को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी ग्रीर करनड़ में भिन्त-ग्रान्दोलन का तुलनात्मक ग्रघ्ययन' प्रस्तुत करने पर सन् १९५६ ई० में काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय ने पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। यह प्रबन्ध इसी नाम से सन्१९५६ई० में विनोद पुस्तक मन्दिर, हास्पिटल रोड, ग्रागरा, से प्रकाशित हुग्रा।

प्रस्तुत प्रबन्ध में दस ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में विषय की सीमा निर्धारित करने के ग्रमन्तर 'भिक्त' के ग्रथं, प्रकार ग्रीर साधनों पर विचार किया गया है। भागवत, सात्वत, पांचरात्र ग्रीर वैष्णव मतों का भिक्त से सम्बन्ध निरूपित करते हुए भिक्तवादी वेदान्ती सम्प्रदायों के मतों का संक्षिप्त विवेचन है। दूसरे ग्रध्याय में उत्तरमध्यकालीन भिक्त-सम्प्रदायों की पूर्वपीठिका का विवेचन करके वज्रयान, सहजयान, पाजुपतमत, योग-परम्परा ग्रीर नाथमत का ग्रमुशीलन ग्रीर निर्णण-सगुण-भिक्त तथा सूफी सिद्धान्तों का समीक्षण किया ग्रमा है।

तीसरे भ्रध्याय में हिन्दी-प्रदेश में प्रचलित उत्तरमध्यकालीन वैष्णवों द्वारा प्रचारित भिवत-सम्प्रदायों का विवेचन किया गया है। इस प्रकार के सम्प्रदाय चार हैं-- हदसम्प्रदाय, गौड़ीय सम्प्रदाय (ग्रचिन्त्यभेदाभेद) राधावल्लभीय तथा हरिदासी अथवा सखीसम्प्रदाय । चौथे अध्याय में कर्नाटक के उत्तरमध्य-कालीन भिनत-सम्प्रदाय वीरशैवमत स्रौर उसकी भिनत-साधना का निरूपण किया गया है। पाँचवें ग्रध्याय में वहाँ के उत्तरमध्यकालीन भिवत-सम्प्रदाय की भूमिका में माध्वमतावलम्बी भक्तों ग्रौर उनकी भिक्त-पद्धति का विवेचन है। छठे ग्रध्याय में कन्नड़ के जैन-साहित्य में निहित भिवततत्त्वों का विक्लेषण करते हुए परवर्ती साहित्य पर उसके प्रभाव का ग्राकलन किया गया है। सातवें ग्रध्याय में हिन्दी-भाषी तथा कन्नड-भाषी प्रदेशों की राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थि-तियों की समीक्षा की गयी है। म्राठवें मध्याय का प्रतिपाद्य हिन्दी भौर कन्नड में विविध भिनतभावों की ग्रिभिव्यंजना है। नवें ग्रध्याय में हिन्दी ग्रीर कन्नड साहित्य में ग्रभिव्यक्त सगुण तथा निर्गुण मतावलम्बी भक्तकवियों की विचार-धाराग्रों, जाति-पाँति के तिरस्कार, श्रवतारवाद, मूर्तिपूजा, नैतिक जीवन के महत्त्व, गुरुमाहात्म्य ग्रौर ग्रौर नाममहिमा ग्रादि ग्रनेक विषयों के तुलनात्मक ग्रध्ययन द्वारा दोनों के साम्य तथा वैषम्य का उद्घाटन किया गया है। दसवें ग्रध्याय में भिक्त-ग्रान्दोलन की देन का मूल्यांकन किया गया है। इस ग्रान्दोलन ने भाषा श्रौर साहित्य को नवीन प्रेरणा दी, नामः जिल्लानी विकास्तर को उच्च श्रीर धार्मिक दृष्टिकोण को उदार बनाया। इस प्रकार मानवीय मूल्यों की स्थापना में महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया।

# १४७. वैदिक भिवत तथा हिन्दी के मध्यकालीन काव्य में उसकी श्रभिव्यक्ति

# [१६५६ ई०]

डा॰ मुन्शीराम शर्मा का गवेषणात्मक प्रबन्ध 'वैदिक भिवत तथा हिन्दी के मध्यकालीन काव्य में उसकी ग्रभिव्यक्ति' सन् १६५६ ई० में त्रागरा विश्वविद्यालय की डी॰ लिट्॰ की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। 'भिवत का विकास' नाम से इसका प्रकाशन सन् १६५६ ई० में चाखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, से हुआ।

मूल प्रबन्ध में ग्यारह अध्याय हैं। पहले अध्याय में वैज्ञानिक श्रीर दार्श-निक दृष्टियों से अनेक प्राचीन एवं अर्वाचीन भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों के तत्त्वचितन के आधार पर ईश्वर के ग्रस्तित्व का विवेचन किया गया है। दूसरे ग्रध्याय में ईश्वर के 'पर' तथा 'ग्रवर' या निरपेक्ष ग्रीर सापेक्ष रूपों की विचार-चर्चा की गयी है। ईश्वर के स्वरूप एवं जगतु स्रौर जीव के सम्बन्ध से उसके गुणों का निरूपण है। तीसरे अध्याय में भिनत के स्वरूप, भिनतमार्ग, भिनत के अंगों तथा उसकी विशेषताओं का विवेचन किया गया है। चौथे मध्याय में वैदिक भिवत का ग्रध्ययन है-उसके स्वरूप, ग्रंग, साधन ग्रादि की सोदाहरण मीमांसा की गयी है। पाँचवें ग्रध्याय में पांचरात्र संहितास्रों, भिक्तसूत्रों, भिक्तशास्त्रीय ग्रंथों, ग्रालवार सन्तों एवं वैष्णव भक्त ग्राचार्यों के ग्राधार पर भागवत भिवत का व्याख्यान किया गया है। छठे ग्रध्याय का ग्रालोच्य विषय हिन्दी-साहित्य का भिवतकाल है। इस ग्रध्याय में भिवतकालीन परिस्थितियों, विशेषकर धार्मिक ग्रान्दोलनों ग्रीर भिक्त-सम्प्रदायों की भूमिका में तत्कालीन भिक्तकाव्य की विशेषतात्रों का अध्ययन प्रस्तृत किया गया है। तत्पश्चात् चार ग्रध्यायों में भिवत-काल के प्रतिनिधि कवियों की समीक्षा की गयी है। सातवें ग्रध्याय में निर्गणकाव्य-धारा के प्रतिनिधि कवि कवीर के भिक्त-काव्य का विवेचन है। ग्राठवें ग्रध्याय में प्रेममार्गी सुक्षी कवियों के प्रतिनिधि मलिक मुहम्मद जायसी की प्रेमपद्धति का अध्ययन है। नवें अध्याय में कृष्णभिवत-शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास का समालोचन किया गया है। दसवें ग्रध्याय में राम-भिनतकाव्य-धारा के प्रतिनिधि कवि तूलसीदास के भिनतकाव्य का अनुशीलन है। ग्यारहवें ग्रध्याय में भजनीय भगवान् के नाम, रूप, गुण, लीला, थाम, कृपा श्रादि की विविध दृष्टियों से वैदिक भिवत एवं मध्यकालीन हिन्दी-काव्य में ग्रभिन्यक्त भिनत के साम्य तथा वैषम्य का तुलनात्मक ग्रध्ययन हुन्ना है।

#### १४८. वार्ता-साहित्य का जीवनीपरक ग्रध्ययन

#### [१९५६ ई०]

श्री हरिहरनाथ टण्डन को उनके प्रबन्ध 'वार्ता-साहित्य का जीवनीपरक ग्रध्ययन' पर ग्रागरा विश्वविद्यालय ने सन् १९५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की ।

प्रस्तुत प्रबन्ध ग्यारह प्रकरणों में विभक्त है। पहले प्रकरण में वार्ता-साहित्य के ग्रारम्भ पर विचार किया गया है। प्रकाशित ग्रीर ग्रप्रकाशित ग्रंथों के सहारे भारतीय संस्कृति के ग्रादिकाल से पुष्टिमार्गीय वार्ता-साहित्य तक के विकास का सिंहावलोकन किया गया है। दूसरे प्रकरण में ग्रध्ययन की ग्राधार-भूत सामग्री के रूप में प्रकाशित ग्रीर हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची दी गयी है। तीसरे प्रकरण में वार्ताग्रों में ग्राये हुए प्रसंगों की प्रामाणिकता की परीक्षा की गयी है। चौथे प्रकरण में वार्ता-साहित्य में ग्राये हुए कवियों की स्ची प्रस्तुत की गयी है। साथ ही ग्रष्टछाप के ग्रातिरिक्त ग्रन्य कवियों की रचनाग्रों के उद्धरण तथा इतिवृत्त भी दिये गये हैं।

पाँचवें प्रकरण में वार्ता के भावनात्मक ग्रौर प्रसंगात्मक संस्करणों में उपलब्ध सामग्री की परस्पर तुलना करके दोनों का ग्रन्तर स्पष्ट किया गया है। छठे प्रकरण में कियों के ग्रतिरिक्त ग्रन्य सेवकों ग्रौर व्यक्तियों के सम्बन्ध में विचार किया गया है। वार्ताग्रों की घटनाग्रों के ग्रनुसार पुष्टिमार्ग के प्रसिद्ध ग्राचार्यों का जीवनचरित भी दिया गया है। सातवें प्रकरण में वार्ता-साहित्य में उपलब्ध कियों ग्रौर ग्रन्थ सेवकों या भक्तों के विवरण की 'भक्तमाल' के मूल ग्रौर टीका में प्राप्त इतिवृत्त के साथ तुलना की गयी है। ग्राठवें प्रकरण में वार्ता-साहित्य में उपलब्ध कियों तथा ग्रन्थ सेवकों के नामों ग्रौर जीवनवृत्त की हिन्दी-साहित्य के इतिहास-ग्रन्थों में दिये गये विवरण से तुलना की गयी है। वार्ता से प्राप्त सामाजिक ग्रौर ऐतिहासिक वृत्त पर भी विचार किया गया है। साथ ही हिन्दू-संस्कृति की रक्षा में पुष्टिमार्ग की देन का भी महत्त्वांकन किया गया है।

नवाँ प्रकरण 'वार्ता-साहित्य का गद्य और गद्यभाषा का अध्ययन' है। इस अध्ययन के अन्तर्गत वार्ता-साहित्य में प्रयुक्त अजबोली, गुजराती, कारसी और साम्प्रदायिक शब्दों की सूची दी गयी है। इस प्रकरण के परिशिष्ट में वार्ता-शब्दकोष तथा मुहावरा-कोष भी संकलित कर दिये गये हैं। दसवें प्रकरण में

वार्ता-साहित्य की विशेषताश्रों का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। इस साहित्य का साहित्यिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। ग्यारहवें प्रकरण में वार्ता-साहित्य के अनुशीलन के आधार पर कतिपय नवीन निष्कर्षों की स्थापना की गयी है, और प्रमाणों के आधार पर प्रचलित मान्य-ताओं की पुष्टि की गयी है।

#### १४६. काव्य में रस

#### [१६४६ ईo] ·

श्री ग्रानन्दप्रकाश दीक्षित को उनके प्रबन्ध 'काव्य में रस' पर श्रागरा विश्वविद्यालय ने सन् १९५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। यह प्रबन्ध 'रस-सिद्धान्त: स्वरूप-विश्लेषण' के नाम से राजकमल प्रकाशन द्वारा सन् १९६० ई० में प्रकाशित हुआ।

प्रस्तुत प्रबन्ध ग्यारह म्रध्यायों में विभक्त है। पहले म्रध्याय में सबसे पहले किव भीर काव्य पर विचार किया गया है। तत्पश्चात् विभिन्न म्राचार्यों की मान्यताम्रों पर विचार करते हुए काव्य की म्रात्मा का निर्धारण करने का प्रयास किया गया है। भारतीय दृष्टिकोण के म्रनुसार पाठक या सहृदय शब्द की व्याख्या भी प्रस्तुत की गयी है। दूसरे म्रध्याय में संस्कृत-साहित्य में रसच्ची पर प्रकाश डाला गया है। वैदिक साहित्य से लेकर कुमारस्वामी भौर गोविन्द ठाकुर तक 'रस' के विभिन्न भ्रथों की समीक्षा की गयी है। श्रव्य काव्य में रस-कल्पना के भ्राधार का म्रनुसंधान किया गया है, तदनन्तर दृश्य काव्य की रसात्मकता का भी विवेचन है। तीसरे भ्रध्याय में हिन्दी-रमशास्त्र का इतिहास वर्णित किया गया है। यह इतिहास नयनन्द से राजेश्वर चतुर्वेदी तक का है।

चौथे अध्याय में रस-सामग्री के अन्तर्गत विभाव, अनुभाव, हाव, सात्त्विक भाव तथा संचारी भाव का अध्ययन किया गया है। इसी अध्याय में स्थायी-भाव तथा भाव की मनोवैज्ञानिक विवेचना भी की गयी है। पाँचवें अध्याय में रसिनिष्पत्ति-विषयक भरत के प्रसिद्ध सूत्र तथा उसके विभिन्न व्याख्याताओं की विशद समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। छठे अध्याय में 'साधारणीकरण' पर विचार किया गया है। भट्ट नायक से लेकर डॉ॰ छैलविहारी गुप्त 'राकेश' तक, जिन

विद्वानों ने साधारणीकरण पर अपने मत व्यक्त किये हैं, उन सब मतों की परीक्षा की गयी है। पाश्चात्य विद्वानों श्रौर मराठी के श्राचार्यों के एतद्विषयक मतों की भी छानबीन की गयी है।

सातवें अध्याय में रसास्वाद के अधिकारी का निर्णय किया गया है। हिन्दी-किव, संस्कृत के लेखक, दार्शनिक, मराठी आदि के विद्वान्, पाश्चात्य एवं अर्वाचीन भारतीय विद्वान् आदि सभी के मतों पर अवधानपूर्वक विचार किया गया है। साथ ही रसास्वाद में छन्द एवं लय के योग पर भी विचार किया गया है। आठवें अध्याय में रसों की संख्या का विवेचन किया गया है, जो विद्वानों के लिए विवाद का विषय रहा है। नवें अध्याय में प्राचीन संस्कृत आचार्यो एवं आधुनिक विद्वानों के मतों के प्रकाश में रसाभास का अध्ययन किया गया है।

दसवें ग्रध्याय में रसेतर सिद्धान्त (ग्रलंकार, वक्रोक्ति, गुण, वृत्ति, रीति ग्रादि) ग्रौर रस का तुलनात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है, रस ग्रौर ध्विन के सम्बन्ध की भी विवेचना की गयी है। ग्यारहवें ग्रध्याय में नवीन समीक्षा-शैलियाँ (प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणात्मक, प्रभाववादी, ग्रिभिव्यंजना-वादी) ग्रौर रस, तथा नयी कविता ग्रौर रस पर भी विचार किया गया है।

# १५० हिन्दी-काव्य में करुए रस (१४००-१७०० ई०) [१९५६ ई०]

श्री बजवासीलाल श्रीवास्तव का प्रबन्ध 'हिन्दी-काव्य में करुण रस १४००-१७००)' सन् १९५६ ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह प्रबन्ध हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली, से 'करुणरस' के नाम से प्रकाशित हुग्रा है।

प्रस्तुत प्रबन्ध में ग्यारह प्रकरण हैं। ग्रारम्भ में विषय-प्रवेश है जिसमें मानव-जीवन के मनोवेगों की मृष्टि, मनोभावों में करुण-भावना के विकास, जीवन की विवश एवं ग्रसहाय परिस्थितियों, भाग्यवाद, संस्कृत-साहित्य की रचनाग्रों में करुण रस, ग्रपभ्रंशसाहित्यगत करुण रस की परम्परा तथा चारणकालीन साहित्य में करुण रस का विवेचन किया गया है। प्रथम प्रकरण में करुण रस की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य में ग्रभिव्यक्त जीवन-दर्शन, वर्णाश्रम-व्यवस्था, धर्म समाज तथा दर्शन का सध्ययन है। दूसरे प्रकरण में लोक-

साहित्य, गीत-साहित्य श्रीर गाथा-साहित्य के श्राधार पर हिन्दी-साहित्य में करुण भावों के मूल रूपों की विवेचना है। तीसरे प्रकरण में मनोविज्ञानाश्चित करुण रस की शास्त्रीय समीक्षा की गयी है। चौथे प्रकरण में पौराणिक कथाश्चों, भिनतिनिरूपण, श्राध्यात्मिक स्रोत श्रीर रहस्यवाद पर प्रकाश डालते हुए धार्मिक काल में करुण रस का श्रध्ययन किया गया है।

पाँचवें प्रकरण में विद्यापित के विरह-वर्णन में करणभावना की छानबीन की गयी है। छठे प्रकरण में करुण रस की दृष्टि से कवीर की विरह-भावना का अनुशीलन है। सातवें प्रकरण में सूर के अमरगीत में अभिव्यवत करुणभायना का निरूपण है। आठवें और नवें प्रकरणों में कमशः तुलसीदास के 'रामचिरतमानस' और 'विनयपित्रका' में प्राप्त करुण तत्त्वों की मीमांसा की गयी है। नवें प्रकरण में मीराँ के विरह-गीतों, और दसवें प्रकरण में केशव की 'रामचित्रका' में पायी जाने वाली करुणभावनाओं का अध्ययन है। ग्यारहवें प्रकरण में प्रवन्ध का उपसंहार करते हुए विभिन्न परिस्थितियों की भूमिका में करुण रस के दिकासकम का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रबन्ध में शोधकर्ता ने करुण रस का मनोवैज्ञानिक श्रध्ययन, उसकी सुखान्तता का निर्णय, करुण रस तथा विप्रलम्भ श्रृंगार की सीमारेखा का निर्धारण, करुण रस की दृष्टि से मध्ययुगीन काव्य की समीक्षा, ग्राध्यात्मिक शोक की उद्भावना तथा प्रतिष्ठा का ग्रनुशीलन एवं साहित्यिक-भामिक एकता का उद्घाटन करने का प्रयास किया है।

# १५१ ग्रादि श्री गुरुप्रन्थ साहिबजी के धार्मिक ग्रौर दार्शनिक सिद्धान्त

#### [१९४६ ई०]

सन् १९५६ ई० में श्री जयराम मिश्र को उनके प्रबन्ध 'ग्रादि श्री गुरुग्रन्थ साहिब जी के घार्मिक ग्रौर दार्शनिक सिद्धान्त' पर ग्रागरा विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली।

प्रस्तुत प्रबन्ध में भूमिका और उपसंहार के अतिरिक्त बारह अध्याय हैं। पहले अध्याय में सिक्ख-धर्म तथा अन्य भारतीय धर्मों में उसके स्थान का प्रतिपादन है। दूसरे प्रध्याय में गुरुप्रन्य साहिब के प्रनुसार परमात्मा के स्वरूप का निरूपण है। तीसरे प्रध्याय में मृष्टिकम की विवेचना की गयी है। चौथे प्रध्याय में हउमे (ग्रहंकार) का विवेचन है। पाँचवें ग्रध्याय में माया की व्याख्या है। छठे ग्रध्याय में जीव, मनुष्य ग्रीर ग्रात्मा का ग्रध्ययन किया गया है। सातवें ग्रध्याय का ग्रालोच्य विषय मन है। ग्राठवें से ग्यारहवें ग्रध्याय तक हरिप्राप्ति के चार पथों (धर्ममार्ग योगमार्ग, ज्ञानमार्ग ग्रीर भिक्तमार्ग) का ग्रनुशीलन है। बारहवें ग्रध्याय में श्री गुरुग्रन्थ साहब जी के सर्वोपरि तत्त्व सद्गुरु ग्रीर नाम का निरूपण है।

इस ग्रन्थ का प्रकाशन साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, से १६६० ई० में हुग्रा। प्रकाशित ग्रन्थ का नाम है—'श्री गुरु-ग्रन्थ दर्शन'।

# १५२. हिन्दी साहित्य में हास्य रस (१८७०-१६५० ई०)

[१९४६ ई०]

श्री बरसानेलाल चतुर्वेदी को उनके प्रबन्ध 'हिन्द साहित्य में हास्य रस (सन् १८७०-१९५० ई०)' पर ग्रागरा विश्वविद्यालय ने सन् १९५६ ई० में पी-एच० डी की उपाधि प्रदान की। प्रस्तुत प्रबन्ध का प्रकाशन हिन्दी-साहित्य संसार, नई सड़क, दिल्ली, ने इसी नाम से सन् १९५७ ई० में किया।

यह प्रबन्ध पन्द्रह अध्यायों में विभक्त है। पहले अध्याय में जीवन में हास्य का स्थान निर्धारित किया गया है। हास्य का महत्त्व सामाजिक तथा ध्यक्तिगत दोनों दृष्टियों से प्रतिपात्ति किया गया है। दूसरे अध्याय में भारतीय तथा पाश्चात्य दृष्टिकोणों से हास्य का सैद्धान्तिक विवेचन किया गया है। तीसरे अध्याय में संस्कृत और हिन्दी साहित्य में हास्य की परम्परा का उद्घाटन किया गया है। चौथे अध्याय में हास्य रस के अभाव के कारणों का उल्लेख किया गया है।

पाँचवें ग्रध्याय में हिन्दी के नाटक-साहित्य में हास्यरस का विवेचन किया गया है। छठे ग्रध्याय में हिन्दी के कहानी-साहित्य का ग्रनुशीलन करते हुए उसमें हास्य रस की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। उपन्यास में हास्य—सातवें ग्रध्याय का प्रतिपाद्य विषय है। निबन्ध-साहित्य में हास्य रस का विवेचन ग्राठवें ग्रध्याय में किया गया है। नवें ग्रध्याय में काव्य में हास्य रस का

ग्रध्ययन किया गया है। दसवें ग्रध्याय में हास्य रस की पत्र-पत्रिकाश्चों पर विचार किया गया है।

हिन्दी-साहित्य में हास्य की बहुत कुछ रिक्तिपूर्ति प्रांतीय तथा विदेशी भाषात्रों के गद्य-साहित्य से हिन्दी में अनुवाद करके की गयी। अनूदित साहित्य में हास्यरस की विवेचना ग्यारहवें अध्याय में की गयी है। इस दिशा में रेडियो-रूपकों का योग भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, इसका अध्ययन बारहवें अध्याय में किया गया है। तेरहवें अध्याय में अंग्रेजी के समृद्ध साहित्य में हास्य का अनुशीलन किया गया है। चौदहवें अध्याय में व्यंग्यचित्र (कार्ट्न)-साहित्य पर विचार किया गया है जिसका सर्जन ही हास्य-व्यंग्य के लिए होता है। पन्द्रहवाँ अध्याय उपसंहार के रूप में लिखा गया है।

# १५३. हिन्दी में ग्रारिम्भक स्वच्छन्दतावादी काव्य ग्रौर

विशेषतः पं० श्रीधर पाठक की कृतियों का श्रनुशीलन

[१८७५ ई० से १६२५ ई०] [१६५६ ई०]

श्री रामचन्द्र मिश्र को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी में श्रारम्भिक स्वच्छन्दतावादी काव्य (सन् १८७५ ई० से १९२५ ई०) श्रौर विशेषतः पं० श्रीधर पाठक की कृतियों का श्रनुशीलन' पर श्रागरा विश्वविद्यालय ने सन् १९५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि दी। इस ग्रन्थ का प्रकाशन सन् १९५६ ई० में रणजीत प्रिटर्स ऐण्ड पब्लिशर्स, ४८७२, चाँदनी चौक, दिल्ली, ने किया। प्रकाशित ग्रन्थ का नाम है—'श्रीथर पाठक तथा हिन्दी का पूर्व-स्वच्छन्दतावादी काच्य (१८७५ ई० से १९२५ ई० तक)'।

प्रस्तुत प्रबन्ध चार खण्डों में विभक्त है। ये चार खण्ड ग्यारह म्रध्यायों में विभक्त हैं। प्रथम ग्रध्याय में भूमिका है श्रीर विषय का परिचय दिया गया है। स्वच्छन्दतावादी कान्य की पृष्ठभूमि का निर्देश करते हुए उसकी प्रेरक परिस्थितियों तथा प्रवृत्तियों श्रीर परिभाषा का विवेचन किया गया है। दूसरे श्रध्याय में यूरोप में स्वच्छन्दतावादी कान्यान्दोलन की पृष्ठभूमि निर्दिष्ट

की गयी है। तीसरे भ्रध्याय में भ्रंभेजी साहित्य में स्वच्छन्दतावादी काव्य की पूर्ववर्ती प्रगति तथा पूर्वयुग के कुछ प्रतिनिधि कवियों की समीक्षा की गयी है।

चौथे ग्रध्याय में श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में स्वच्छन्दतावाद की पृष्टभूमि पर प्रकाश डाला गया है। भारतेन्दु-युग, द्विवेदी-युग श्रोर छायावादी-युग पर विचार किया गया है। पाँचवें ग्रध्याय में भारतेन्दु-युग की स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया गया है। छठे ग्रध्याय में दिश्वाया गया है कि इन प्रवृत्तियों का द्विवेदी-युग में किस प्रकार प्रतिरोध हुश्रा। सातवें ग्रध्याय में प्रतिपादित किया गया है कि द्विवेदी-युग के शास्त्रीय प्रतिरोध में स्वच्छन्दवादिता की प्रगति ही हुई, इसी समय पं श्रीधर पाठक का श्रागमन हुश्रा।

ग्राठवें ग्रध्याय में प० श्रीधर पाठक की जीवनी के सूत्रों के ग्राधार पर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। नवें ग्रध्याय में पाठकजी की कृतियों का सामान्य परिचय दिया गया है। दसवे ग्रध्याय में पाठकजी की मौलिक रचनाग्रों का विस्तृत विवेचन तथा उनके द्वारा किये गये ग्रमुवाद-कार्य का भी ग्रध्ययन किया गया है।

ग्यारहवें ग्रध्याय में श्रीधर पाठक के बाद की स्वच्छन्दतावादी काव्य-परम्परा की प्रगति का सिंहावलोकन किया गया है। इस परम्परा ने ग्रनेक कवियों को प्रभावित किया। उनमें प्रमुख है—'पूर्ण', शुक्ल, प्रसाद ग्रादि। ग्रन्त में ग्रन्थ का उपसंहार है।

# १५४ कृषक-जीवन-सम्बन्धी शब्दावली (प्रलीगढ़ क्षेत्र की बोली के ग्राधार पर)

[१९४६ ई०]

श्री अम्बाप्रसाद 'सुमन' को उनके प्रबन्ध 'कृपक-जीवन-सम्बन्धी शब्दावली (म्रलीगढ़ क्षेत्र की बोली के श्राधार पर)' पर ग्रागरा विश्वविद्यालय ने सन् १९५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की।

प्रस्तुत प्रबन्ध दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में ग्यारह प्रकरण हैं। इन प्रकरणों के श्रनेक विभाग श्रीर इन विभागों में श्रनेक ग्रध्याय हैं। पहले प्रकरण के पहले विभाग के पाँच ग्रध्यायों में सिचाई के साधन, यन्त्र ग्रीर उपकरण-सम्बन्धी शब्दावली का अनुसन्धान किया गया है। दूसरे विभाग के चार ग्रध्यायों में जुताई, सुहगियाई श्रीर खुदाई सम्बन्धी साधनों, यन्त्रों तथा उपकरणों की शब्दावली का ग्रध्ययन है। तीसरे विभाग में उगी हुई खेती की रक्षा के साधन-सम्बन्धी तथा चौथे विभाग में फसल काटने, ढोने श्रीर तैयार करने के साधन, श्रीजारों श्रीर वस्तुश्रों की शब्दावली की गवेपणा की गयी है।

दूसरे प्रकरण के पहले विभाग के तीन अध्यायों में खाद, जुताई श्रौर बीज विपयक शब्दावली, दूसरे विभाग के तीन अध्यायों में बुवाई, नराई, खुदाई भ्रौर भराई विपयक शब्दावली; तीसरे विभाग के तीन अध्यायों में कातिक की फसल, वैशाख की फसल, पालेज श्रौर बारी तथा चौथे विभाग के दो अध्यायों में खिलहान श्रौर रास सम्बन्धी शब्दावली का संकलन किया गया है।

तीसरे प्रकरण में केवल दो अध्याय है, जिनमें खेतों और उनके नामों का विवेचन किया गया है। चौथे प्रकरण के दो अध्यायों में जंगली-पशु और जीव-जन्तुओं से सम्बद्ध शब्दावली का विवेचन है। पाँचवें प्रकरण के चार अध्यायों में क्रमशः बादल, वर्षा, हवाओं, मौसम और लोकोक्तियों से सम्बन्ध रखने वाली शब्दावली का संग्रह किया गया है। छठे प्रकरण के दो अध्यायों में कृषि तथा कृपक से सम्बन्धित पशुओं के नामों का संकलन है। सातवें प्रकरण के चार अध्यायों में पशुओं से सम्बद्ध वस्तुओं और किसान की सांकेतिक शब्दावली संकलित की गयी है।

ग्राठवें प्रकरण के दो ग्रध्यायों में किसान के घर ग्राँर घेर विषयक शब्दा-वली का ग्रथ्ययन है। नवें प्रकरण के पहले विभाग के दो ग्रध्यायों में पुरुषों के गृह-उद्योग विषयक शब्दावली ग्राँर दूसरे विभाग के पांच ग्रध्यायों में स्त्रियों के गृह-उद्योग से सम्बद्ध शब्दावली का संग्रहण किया गया है। दसवें प्रकरण के सात ग्रध्यायों में बरतन, खिलौनों ग्राँर सन्दूकों से सम्बद्ध शब्दावली है। ग्यारहवें प्रकरण के सात ग्रध्यायों में पहनाव-उढ़ाव, साज-सिंगार ग्राँर खान-पान के शब्द हैं। सम्पूर्ण प्रथम खण्ड में ३६ चित्र भी हैं।

द्वितीय खण्ड में चार प्रकरण हैं। पहले प्रकरण के बत्तीस ग्रध्यायों में नाई, कहार, धोबी, खटीक, तेली, गड़रिया ग्रादि की व्यावसायिक शब्दावली दी गयी है। तीसरे प्रकरण में यात्रा के विभिन्न साधनों से सम्बद्ध शब्दावली है। चौथ ग्रीर ग्रन्तिम प्रकरण में धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन से सम्बन्धित शब्दावली का संकलन है।

यह ग्रन्थ सन् १६६० ई० में 'कृपक-जीवन-सम्बन्धी त्रजभाषा-शब्दावली' के नाम से हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, द्वारा प्रकाशित हुग्रा।

## १५५. मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य में समाज

#### [१९४६ ई०]

श्री गणेशदत्त को उनके प्रबन्ध 'मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य में समाज' पर ग्रागरा विश्वविद्यालय ने सन् १६५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि दी।

इस प्रबन्ध में उन्नीस ग्रध्याय हैं। पहला ग्रध्याय 'साहित्य ग्रीर समाज' है। इस ग्रध्याय में साहित्य ग्रीर समाज के सम्बन्ध पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। दूसरे ग्रध्याय में संस्कारों का विवेचन किया गया है। तीसरे ग्रध्याय में मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य में भोजन ग्रीर मादक द्रव्यों का ग्रनुशीलन किया गया है। चौथे ग्रध्याय में ग्रामोद-प्रमोद एवं उनके साधनों की तथा पाँचवें ग्रध्याय में उत्सव ग्रीर त्यौहारों की विवेचना की गयी है। छठे ग्रध्याय में रोगों ग्रीर उनकी चिकित्सा की मध्ययुगीन साहित्यिक ग्रिमध्यवित की समीक्षा की गयी है। ग्राठवे ग्रध्याय में यह दिखाया गया है कि मध्ययुग में ग्राध्यात्मिक उन्नति के साधनों को किस प्रकार साहित्यिक ग्रिमध्यवित प्राप्त हुई। नवें ग्रध्याय में जातियों पर विचार किया गया है। दसवें ग्रध्याय में मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य का ग्रमुशीलन करने हुए तत्कालीन समाज की रहन-सहन, मकान ग्रादि की व्यवस्था का ग्रमुसन्धान किया गया है।

ग्यारहवें अध्याय में समाज और शिष्टाचार की विवेचना की गयी है। बारहवें अध्याय में सामाजिक जीवन में नित्यप्रति काम ग्राने वाली वस्तुओं की गवेषणा की गयी है। तेरहवें अध्याय में प्रतिपादित किया गया है कि जनता के विश्वासों को किस प्रकार समकालीन साहित्य में अभिव्यक्ति मिल सकी। चौदहवें अध्याय में ग्राम्य जीवन की साहित्यिक अभिव्यंजना का अध्ययन किया गया है। पन्द्रहवें अध्याय में मध्ययुगीन साहित्य के आधार पर नगरों के तत्कालीन जीवन पर प्रकाश डाला गया है। सोलहवें अध्याय का प्रतिपाद्य राजनैतिक जीवन है। सत्रहवें अध्याय में धार्मिक स्थिति का स्पष्टीकरण किया गया है। अठारहवें अध्याय में १६वी और १७वीं शताब्दी में गद्य-साहित्य और समाज पर विचार किया गया है। उन्नीसवाँ अध्याय उपसंहार के रूप में लिखा गया है।

#### १५६. सन्त सुन्दरदास

#### [१६४६ ई०]

ग्रागरा विश्वविद्यालय ने सन् १६५६ ई० में श्री महेशचन्द्र सिंघल का प्रबन्ध 'सन्त सुन्दरदास' पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत किया।

इस प्रबन्ध के पहले अध्याय में सुन्दरदास की जीवन-सम्बन्धी उपलब्ध सामग्री पर विचार करके उनके जीवनचरित पर प्रकाश डाला गया है ग्रीर उसके बाद उनके सम्प्रदाय की चर्चा की गयी है। दूसरे ग्रध्याय में सुन्दरदास के समय की राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक ग्रादि परिस्थितियों का विवेचन किया गया है। तीसरे अध्याय में सुन्दरदास के द्वारा प्रणीत कूल मिलाकर छोटे-बड़े बयालीस ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। चौथे ग्रध्याय में सुन्दरदास के श्राध्यात्मिक विचारों की मीमांसा है। उनके साहित्य में प्रतिपादित ज्ञान, योग ग्रौर भनित का विवेचन किया गया है। पाँचवे ग्रव्याय में ग्रवतार, देवता, स्वर्ग-नरक म्रादि से सम्बन्ध रखने वाले मतों के (सुन्दरदास द्वारा किये गये) खण्डन का निरूपण है। छठे ग्रध्याय में सून्दरदास के गूरु, सत्य, भठ, वैराग्य स्रादि विषयक उपदेशों का विवेचन है। सातवें स्रव्याय में सुन्दरदास की भाषा ग्रौर उस पर पड़ने वाले राजस्थानी, संस्कृत, ग्रपभ्र श, खड़ीबोली, पंजाबी, गुजराती तथा फारसी के प्रभावों की समीक्षा की गयी है। ग्राठवें ग्रध्याय में सुन्दरदास की शैली का विवेचन है। नवें ग्रध्याय में उनके काव्य में ग्रभिव्यक्त रसों ग्रीर भावों की, दसवें ग्रध्याय में शब्दालंकारों ग्रीर ग्रथलिंकारों की तथा ग्यारहवें अध्याय में उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दों की आलोचना की गयी है। बारहवें ग्रध्याय में उनके व्यक्तित्व की कतिपय विशेषताग्रों (पांडित्य, ग्रनुभव, मौलिकता ग्रादि) का उद्घाटन किया गया है। तेरहवें ग्रध्याय में कबीर, दादू श्रौर सुन्दरदास का तुलनात्मक श्रध्ययन किया गया है। श्रन्तिम श्रध्याय में सुन्दरदास के काव्य का मूल्यांकन है।

## १५७. हिन्दी को मराठी सन्तों की देन

#### [१९४६ ई०]

पं० विनयमोहन दार्मा को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी को मराठी सन्तों की देन' पर सन् १९५६ ई० में नागपुर विश्वविद्यालय ने पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। इस प्रबन्ध को इसी नाम से बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, ने सन् १९५७ ई० में प्रकाशित किया।

प्रबन्ध का उद्देश्य दक्षिणापथ के मराठी सन्तों द्वारा की गयी हिन्दी-सेवा का महत्त्वांकन करना है। इस प्रबन्ध में आठ अध्याय हैं। पहले अध्याय में हिन्दी ग्रौर मराठी भाषाओं के पारस्परिक सम्बन्ध की विवेचना की गयी है। दोनों के मूल स्रोत की चर्चा करते हुए हिन्दी की उपबोलियों ग्रौर मराठी के परस्पर-सम्बन्ध पर सोदाहरण प्रकाश डाला गया है। साथ ही हिन्दी ग्रौर मराठी ने परस्पर एक दूसरे को कितना ग्रौर किस रूप में प्रभावित किया है, इसका भी निर्देश किया गया है।

दूसरे ग्रध्याय में दक्षिणापथ में हिन्दी के संचार का व्यापक विवेचन है। डा० शर्मा यह नहीं मानते कि मुसलमानों के संसर्ग से दक्षिण में हिन्दी का प्रवेश हुआ। उनका विचार है कि राजनीतिक, धार्मिक ग्रीर ग्रार्थिक ग्रादि ग्रनेक कारणों से मुसलमानों के दक्षिण-प्रवेश से पूर्व ही हिन्दी वहाँ की प्रादेशिक भाषा बन चुकी थी। हाँ, इतना ग्रवश्य है कि मुसलमानों के शासन से दक्षिण में हिन्दी की एक शैली (दिक्खनी हिन्दी) का प्रादुर्भाव हुआ, ग्रीर इस प्रकार ग्रप्रस्थक्ष रूप से हिन्दी का प्रचार हुआ।

तीसरे अध्याय में महाराष्ट्र के प्रमुख सन्त-सम्प्रदायों (नाथ, महानुभाव, वारकरी, दत्त और समर्थ) का सिंहावलोकन किया गया है जिससे साम्प्रदायिक-विचार-प्रचुर सन्तवाणियों को समक्षते में सुविधा हो सके।

चौथे ग्रध्याय में दक्षिण में मुसलमानों के श्राक्रमण से पूर्व यादवकालीन सन्तों की हिन्दी वाणियों का ग्रध्ययन किया गया है। चक्रधर, महदायिसा, दामोदर पण्डित, ज्ञानेश्वर श्रौर मुक्ता बाई के संक्षिप्त परिचय के साथ उनके हिन्दी-पदों पर विचार किया गया है। यह ग्रध्ययन बारहवीं से लेकर चौदहवीं शती तक दक्षिण में प्रचलित हिन्दी के श्रध्ययन में विशेष सहायक है। इसी काल में हिन्दी की पदशैली के विकास के प्रमाण मिलते हैं।

पाँचवें ग्रध्याय में महाराष्ट्र के मुसलमानकालीन नामदेव, त्रिलोचन, सेना, एकनाथ, जनजसवन्त ग्रादि सन्तों के हिन्दी-पदों पर विचार किया गया है। लेखक ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि नामदेव ही उत्तर भारत में निर्णुण भिवत के प्रथम उन्नायक थे। मराठी सन्त जनजसवन्त गोस्वामी तुलसीदास के शिष्य थे। इससे लेखक का अनुमान है कि दक्षिण में भी तुलसी की शिष्य-परम्परा रही होगी। इस काल की अन्य अवेक्षणीय विशेषताएँ हैं— सन्त भानुदास के पदों में प्रतिपादित वालकृष्ण-लीला और सन्त एकनाथ के व्यंग्य-काव्य भारहों का सर्जन।

छठे ग्रध्याय में शिवाजीकालीन प्रमुख मृराठी सन्तों तुकाराम, रामदास, कल्याणस्वामी, रंगनाथ, केशवस्वामी ग्रादि के पदों पर विचार किया गया है। इस ग्रध्याय में तुकाराम की 'ग्रस्सल गाथा' के ग्राधार पर तत्कालीन व्याव-हारिक हिन्दी-भाषा के रूप की विवेचना करते हुए लेखक ने सिद्ध किया है कि हिन्दी का किंचित् परिवर्तन के साथ प्रायः वही रूप ग्राज भी प्रचलित है। लेखक ने उसे 'मराठी हिन्दी' की संज्ञा दी है।

सातवें ग्रध्याय में पेशवा ग्रीर पेशवा-उत्तर काल के मध्य मुनीश्वर शिब-दिन केसरी, ग्रमृतराय, देवनाथ, दयालनाथ, गुराबराव ग्रादि सन्तों के जीवन ग्रीर कर्तृत्व पर प्रकाश डाला गया है। इन सन्तो की भाषा में ग्ररबी-फारसी के शब्दों का प्राचुर्य है, भावों में सूफ़ियाना रंग भी है।

ग्राठवें ग्रथ्याय में मराठी सन्तों द्वारा प्रयुक्त छन्दों ग्रीर काव्य-प्रकार (ग्रोवी, ग्रभंग, भारुड़, ग्रारुड़ ग्रादि) की चर्चा है। सन्त किवयों के पर स्वच्छन्द हैं। परिशिष्ट में कुछ सन्तों की वाणियाँ संकलित हैं। लेखक ने उन्हें प्राचीन पांडुलिपियों से संकलित किया है।

# १५८. भक्तिकालीन हिन्दी-कविता में दार्शनिक प्रवृत्तियाँ—रामभक्ति शाखा

[१९५६ ई०]

श्री रामनिरंजन पांडेय को उनके प्रबन्ध 'भिक्तकालीन हिन्दी-किवता में दार्शनिक प्रवृत्तियाँ—रामभिक्त-शाखा' पर नागपुर विश्वविद्यालय ने सन् १९५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। यह प्रबन्ध सन १९६० ई० में 'रामभिक्त शाखा' के नाम से नवहिन्द पब्लिकेशन्स, ८३१, बेगम बाजार, हैदराबाद, से प्रकाशित हुम्रा ।

प्रस्तुत प्रबन्ध ग्यारह ग्रध्यायों में विभक्त है। पहले ग्रध्याय में रामभक्ति-शाखा की पूर्वपीठिका निर्दिष्ट की गयी है। इस ग्रध्याय में गोस्वामी तुलसीदास के समय की कुछ पूर्व-प्रचलित परम्पराग्रों तथा उनमें वर्णित रामभक्ति ग्रादि प्रवृत्तियों का ग्रनुशीलन किया है। ग्रथवंवेद से लेकर रामानुज ग्रौर रामानन्द तक के विचारों की साधना-पद्धति पर विचार किया गया है। ग्रग्रदास तथा कील्हदास ग्रादि कवियों को भी सक्षिप्त चर्चा की गयी है।

दूसरे श्रध्याय में सर्वप्रथम रामभक्त किव तुलसीदास के जीवन-दर्शन का उपस्थापन किया गया है। इस श्रध्याय में तुलसीदास के 'राम वरितमानस' के प्रथम सोपान में प्रतिपादित 'विमल सन्तोष' का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। तीसरे श्रध्याय में 'रामचरितमानस' के द्वितीय सोपान में प्रतिपादित 'विमल विज्ञान वैराग्य' पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है।

चौथे श्रध्याय का प्रतिपाद्य 'रामचरितमानस' के तृतीय सोपान में तुलसीदास द्वारा निरूपित 'विमल वैराग्य' है। पाँचवें ग्रध्याय में विशुद्ध-सन्तोष-मय जीवन का स्वरूप-निरूपण है। जीवन के विविध पक्षों पर विशुद्ध-सन्तोष का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी दिग्दर्शन कराया गया है। सामाजिक ग्रीर दार्शनिक मर्यादाग्रों, परमार्थ ग्रादि पर विशुद्ध-सन्तोष के प्रभाव का ग्राक्तन किया गया है। इस ग्रध्याय के ग्रध्ययन का ग्राधार 'रामचरितमानस' का 'विशुद्धसन्तोषसम्पादनो नाम' चतुर्थ सोपान है। छठे ग्रध्याय में 'मानस' के पंचम सोपान में प्रतिपादित 'विमल ज्ञान' ग्रौर सातवें ग्रध्याय में 'मानस' के पष्ठ सोपान में प्रतिपादित 'विमल विज्ञान' का ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार ग्राठवें ग्रध्याय में, 'मानस' के सप्तम सोपान में उपस्थापित 'ग्रविरल हरिभिक्त' का पर्यालोचन किया गया है।

नवें ग्रध्याय में तुलसीदास की भ्रन्य कृतियों का भ्रनुशीलन किया गया है। दसवें भ्रध्याय में विभिन्न प्रकरणों के भ्रन्तर्गत डा० निकल का खण्डन किया गया है तथा तुलसी-साहित्य में साभिप्राय विशेषण की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।

ग्यारहवें ग्रध्याय में तुलसीदास के श्रतिरिक्त रामभिक्त-शाखा के ग्रन्य भिक्तकालीन साहित्यिकों का विवेचन है। इस क्रम के श्रन्तगंत स्वामी ग्रग्रदास, नाभादास, प्राणचन्द चौहान, हृदयराम, केशवदास, रहीम, सेनापित, बाबा रामचरणदास श्रीर जीवाराम जी के साहित्य का संक्षिप्त ग्रध्ययन किया गया है।

#### १५६. मालवी लोकगीत

[१६५६ ई०]

नागपुर विश्वविद्यालय ने सन् १९५६ ई० में श्री चिन्तामणि उपाध्याय को उनके प्रबन्थ 'मालवी लोकगीत' पर पी-एच० डी० की उपाधि दी।

## १६०. चरनदास, सुन्दरदास ग्रौर मलूकदास के दार्शनिक विचारों का अध्ययन

[१६५६ ई०]

डा० त्रिलोकीनारायण दीक्षित का प्रबन्ध 'मलूकदास, सुन्दरदास श्रौर चरनदास के दार्शनिक विचारों का ग्रध्ययन' सन् १६५६ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की डी० लिट० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

प्रस्तुत प्रबन्ध में ग्राठ ग्रध्याय हैं। सर्वप्रथम उपक्रम में भारतीय दर्शन की विचारधारा का सामान्य विवेचन है। पहले ग्रध्याय का प्रतिपाद्य मलूकदास, सुन्दरदास ग्रौर चरनदास का युग है। तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, ग्राधिक ग्रादि परिस्थितियों का ग्रनुशीलन करते हुए उन कवियों पर युग की प्रतिकिया का ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

दूसरे अध्याय में मुन्दरदास और चरनदास के विषय में पूर्वी तथा पश्चिमी विद्वानों के मतों का उल्लेख करते हुए दोनों कियों का जीवनवृत्त दिया गया है। तीसरे अध्याय में सुन्दरदास तथा चरनदास के साहित्य का परिशीलन है। सुन्दरदास के ग्रन्थों की संख्या तथा उपलब्ध ग्रन्थों की प्रामाणिकना पर विचार किया गया है। चरनदास के साहित्य का विषयानुसार विभाजन किया गया है और ग्रन्थों का परिचयात्मक विवरण दिया गया है।

चौथा श्रध्याय 'मलूकदास, सुन्दरदास तथा चरनदास का धार्मिक विचार-धारा है। निर्गुण ब्रह्म, नाम, सद्गुरु, सन्त, सत्य, श्रात्मा, माया, जगत्, श्रूच्य, मन, विश्वास और ज्ञान श्रादि शीर्षकों के श्रन्तर्गत इन कवियों की धार्मिक विचारधारा का श्रध्ययन किया गया है। पाँचवाँ श्रध्याय 'श्रबोधन' है जिसमें इन कवियों के विरहानुभूति, नारी, सूरमा, तृष्णा, दुःख श्रौर चेतावनी से सम्बद्ध विचारों की समीक्षा है।

छठे अध्याय में मलूकदाम, सुन्दरदास तथा चरनदास की रहस्यानुभूति का विवेचन है। रहस्यवाद व रहस्यवादी की परिभाषा, रहस्यवाद के प्रकार, रहस्यानुभूति का विकास, रहस्यानुभूति की विभिन्न स्थितियाँ इस अध्याय के अन्य प्रतिपाद्य हैं।

सातवें अध्याय 'मलूकदास, मुन्दरदास तथा चरनदास के आध्यात्मिक साधन' में योग का महत्त्व एवं परिष्याण निर्धिति करते हुए योगी के भेदों का उल्लेख किया गया है। मलूकदास के योग-विषयक प्रन्थों का परिचय देते हुए उनके योग-वर्णन के आधार का अनुसन्धान किया गया है। इसी प्रकार सुन्दरदास और चरनदास के योग-विषयक प्रन्थों पर भी दृष्टिपात किया गया है। सुन्दरदास द्वारा वर्णित अनेक प्रकार के योगों का भी निरूपण है।

ग्राठवां ग्रध्याय 'दादूपन्थ एवं चरनदासी पन्थ' है। परिशिष्ट में मलूक-दास का जीवनवृत्त, रचनाएँ तथा सुन्दरदास एवं चरनदास की काव्य-दृष्टि पर विचार किया गया है।

## १६१. शिवनारायगो सम्प्रदाय श्रौर उसका हिन्दी-काव्य

## [१६५६ ई०]

श्री रामचन्द्र तिवारी को उनके प्रवन्ध 'शिवनारायणी सम्प्रदाय श्रौर उसका हिन्दी-काव्य' पर लखनऊ विश्वविद्यालय से सन् १६५६ ई० मे पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई।

प्रस्तुत शोध-कृति में उपर्युक्त सम्प्रदाय का ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से अध्ययन किया गया है। पूरा अध्ययन आठ अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में निर्गृणधारा की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उपस्थित की गयी है और प्रस्तुत सम्प्रदाय को भारतीय चिन्तन की क्रमिक विकास-शृंखला की एक कड़ी के रूप में देखा गया है। दूसरे अध्याय में शिवनारायणी सम्प्रदाय से सम्बद्ध आधारभूत सामग्री की परीक्षा की गयी है। इसी अध्याय में लेखक ने चन्दवार, ससना, बड़सरी, रतमड़परसिया, गाजीपुर, कानपुर आदि सम्प्रदाय के प्रमुख धाम-वरों में बिखरी हुई हस्तलिखित साम्प्र-

दायिक सामग्री की ऐतिहासिक परीक्षा करके सन्त शिवनारायण की प्रामा-णिक जीवनी प्रस्तुत करने की चेप्टा की है।

तीसरे ग्रध्याय में सम्प्रदाय के ग्रन्य प्रमुख सन्त-कियों के जीवन श्रीर कर्तृत्व का प्रामाणिक परिचय प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रध्याय की समस्त सामग्री लेखक के निजी ग्रन्वेषण का फल है। सम्प्रदाय के प्रमुख सन्त कियों में रामनाथ साहब, लखनराम साहब, गेंदाराम साहब, जुवराज ग्रौर लेखराज उल्लेखनीय हैं। चौथे ग्रध्याय में सन्त शिवनारायण की रचनाग्रों का परिचय दिया गया है ग्रौर उनकी प्रामाणिकता की जॉच की गयी है। पॉचवें ग्रध्याय में इस सम्प्रदाय का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रसंग में भारत में साम्प्रदायक भावना के विकास का संक्षिप्त इतिहास भी दिया गया है। इस ग्रध्याय में सम्प्रदाय के स्वरूप ग्रौर संगठन के ग्रध्ययन के साथ ही उसके पर्वो, त्योहारों. संस्कारों ग्रौर पूजा-प्रवृत्तियों का भी ग्रध्ययन किया गया है।

छठे अध्याय में सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तों, साधनाओं और धार्मिक विश्वासों का विवेचनात्मक अध्ययन किया गया है। लेखक ने आवश्यकतानुसार उपर्युक्त अध्ययन में तुलनात्मक पद्धित का आधार भी ग्रहण किया है। सातवें अध्याय में सम्प्रदाय के सन्तकवियों के काव्य का कलात्मक मूल्यांकन किया गया है। लेखक का दावा है कि लोक-जीवन की सरल सरस अनुभूतियों की इतनी मधुर अभिव्यक्ति कदाचित् ही किसी अन्य सन्त-सम्प्रदाय के किवयों द्धारा की गयी होगी। विशेषतः 'सोहर' छन्द तो अपने सौष्ठव में वेजोड़ है। आठवें अध्याय में सम्प्रदाय के किवयों की भाषा-शैली एवं छन्दोयोजना पर विचार किया गया है। इन सन्तों के गीत तो भोजपुरी बोली में हैं, किन्तु दोहा-चौषाई में रचित कृतियों में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है।

इस प्रकार इस कृति में ग्राठ ग्रध्यायों के ग्रन्तर्गत शिवनारायणी सम्प्रदाय का पूर्ण ग्रध्ययन प्रस्तुत करने की चेष्टा की गयी है। लेखक की दृष्टि में इस सम्प्रदाय की सबसे बड़ी ग्राध्यात्मिक उपलिब्ध 'सन्तदेश' की भावना की उद्भावना है। सन्त शिवनारायण के ग्रनुसार काल ग्रीर कर्म के बन्धनों से मुक्त होकर संसारी जीव ग्रन्ततः सन्तदेश में पहुँचकर 'वेलास' करता है। यह सन्तदेश में वेलास की भावना वस्तुतः ग्रद्ध तवादियों की 'मुक्ति', बौद्धों की 'निर्वाण', योगियों की 'समाधि', बौद्ध-सिद्धों की 'महासुह' ग्रीर ग्रवतारी पुरुषों के नित्यलोक की 'लीला-विलास' की परम्परागत भावना का समन्वित विकास है। इस सम्प्रदाय के सभी कवियों ने सन्तदेश का वर्णन विस्तारपूर्वक किया है। सम्प्रदाय का पूरा संगठन ही समन्वय की भावना से प्रेरित है।

#### १६२. नाथपन्थ के हिन्दी-कवि

## [१९५६ ई०]

श्री ज्ञान्तिप्रसाद चन्दोला का प्रबन्ध 'नाथपन्थ के हिन्दी-कवि' सन् १९५६ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया।

प्रस्तुत प्रबन्ध छः ग्रध्यायों में विभक्त है। पहले ग्रध्याय में नाथ-परम्परा की भूमिका निर्दिष्ट है। नाथमत का वैशिष्ट्य बतलाते हुए शिव-शिवत-योग-सम्प्रदायों में 'नाथ' शब्द का ग्रनुसन्धान किया गया है। पुरातत्त्व तथा साहि-त्यिक सामग्री में शिव-शिवत-योग के संकेत ग्रौर विवरण दिये गये हैं। विदेशी भाषाग्रों के भी एतद्विषयक विवरण दिये गये हैं ग्रौर ग्रादि नाथ ग्रादि पर विचार किया गया है।

दूसरे ग्रध्याय में कुछ एक नाथसिद्धों की ऐतिहासिकना पर विचार किया गया है। इस कम में मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ, भर्तृंहरि, हाजी बाबा, चर्पट-नाथ, नागार्जुन, कृष्णपाद, सत्यनाथ, ग्रजयपाल ग्रादि सिद्धों की ऐतिहासिकता का विवेचन किया गया है। तीसरा ग्रध्याय 'नाथ-पन्थ' है। इस ग्रध्याय में नाथपन्थ का विस्तृत परिचय दिया गया है। विभिन्न प्रकार के योगियों, पन्थ के विविध संस्कारों, मठों ग्रौर तीर्थस्थानों, वर्तमान नाथ-गिह्यों ग्रौर उनके ग्रिधकारियों ग्रादि का ग्रनुसन्धान प्रस्तुत किया गया है।

चौथे श्रध्याय 'दर्शन' में पिंडोत्पत्ति, जीव, जगत् श्रौर ईश्वर, परमपद, पूर्णत्व श्रथवा शिवत्व, देहतत्त्व-विज्ञान, पिंड-सिवित्ति श्रादि शीर्पकों के श्रन्तर्गत नाथ-पन्थ के दर्शन का उपस्थापन है। पाँचवाँ श्रध्याय साथनापणाली' है। इसमें पुरुपकार-तत्त्व की विवेचना है। सर्वाधिष्ठानरूप सद्गुरु श्रौर गुरुत्व, नादानुसन्धान श्रौर नाथ की चार दशाश्रों श्रादि की व्याख्या तथा शून्य-साथना का श्रध्ययन है। कामसिद्धि का परिचय प्रस्तुत करते हुए वियोग श्रौर योग-मार्ग पर प्रकाश डाला गया है। बिन्दुयोग, वायुयोग, वनस्पतियोग, खेचर-योग श्रादि का प्रतिपादन है। रसवाद तथा खेचरी तत्त्व की भी चर्चा की गयी है।

छठे अध्याय 'नामवाणियों का साहित्यिक मूल्यांकन' में नाथ-सम्प्रदाय के साहित्य की भाषा, छन्द, कथोपकथन-शैली और गद्य, सामाजिक चेतना, काव्यात्मकता, उलटबाँसी अथवा विपर्यय, रस-ग्रलंकार, मर्म की अभिव्यक्ति,

रहस्यवाद आदि अनेक दृष्टियों से समीक्षा की गयी है। परिशिष्ट में कुछ श्रप्रका-शित नाथ-वाणियाँ संकलित है। श्राधारभूत सामग्री प्रस्तुत की गयी है तथा प्रमुख नाथतीर्थों के मानचित्र दिये गये हैं।

## १६३. श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में गांधीवाद-एक श्रध्ययन

[ ६६ प्रह ई० ]

बु । शकुन्तला वर्मा को उनके प्रवन्ध 'श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में गांधी-वाद—एक अध्ययन' पर लखनऊ विश्वविद्यालय से सन् १९५६ ई । में पी-एच । डी । की उपाधि मिली ।

प्रस्तुत प्रवन्थ में सात श्रध्याय हैं। विषय-प्रवेश में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का दिग्दर्शन है। जिसमें महात्मा गांधी के पूर्व धार्मिक श्रौर राष्ट्रीय श्रान्दो-लनों, भारतीय राष्ट्रीय महासभा के जन्म श्रौर विकास, महात्मा गांधी की जीवनी श्रौर उनके महासभा के साथ सहयोग की संक्षिप्त चर्चा की गयी है। पहले श्रध्याय में निम्नांकित शीर्षकों के श्रन्तगंत गांधीवाद का विश्लेषण है:

- गांधीवाद के मुख्य सिद्धान्त, ऋहिंसा, ऋहिंसा का इतिहास, गांधीजी का ऋहिंसा-सिद्धान्त
- २. गांधीवाद का आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण, सत्य
- ३. गांधीवाद के धार्मिक सिद्धान्त—रामनाम और प्रार्थना, उपवास, नितक दृष्टिकोण, सत्याग्रह
- ४. गांधीवाद के सामाजिक सिद्धान्त—साम्प्रदायिक एकता, ग्रस्पृश्यता, मद्य-निपेध, स्त्रियों का उन्नयन
- ५. गांधीवाद के राजनैतिक सिद्धान्त—स्वतन्त्रता-म्रान्दोलन, ग्रसहयोग, सिवनय ग्रवज्ञा, रामराज्य-भावना, पंचायतराज, राष्ट्रीय ध्वज
- ६. गांधीवाद के आर्थिक सिद्धान्त—गांधीवाद और समाजवाद, खादी और चरला, गृह-उद्योगों का प्रसार, सहकारिता, शिक्षा-विषयक सिद्धान्त, भाषा-साहित्य-सम्बन्धी विचार, ग्राम-स्थार

दूसरे अध्याय में गांधी-युग के पूर्व आधुनिक हिन्दी-साहित्य की रूपरेखा प्रस्तुत करके उसकी विकासकारिणी प्रगतिशील शक्तियों और उस पर पड़ने वाले गांधीवाद के प्रभावों का निरूपण है। तीसरे अध्याय में आधुनिक हिन्दी-

किवता में ग्रिमिन्यक्त गांधीवादी विचारधारा का, पहले ग्रध्याय में बतलायी गयी विशेषतात्रों के ग्राधार पर, ग्रध्ययन किया गया है। चौथे ग्रध्याय में उपन्यास का संक्षिप्त विकास प्रदर्शित करके उसमे गांधीवादी विचारों की खोज की गयी है। पाँचवें ग्रध्याय में उसी कम ग्रीर दृष्टि से ग्राधुनिक हिन्दी-कहानियों में गांधीवाद के प्रभावों का ग्राकलन है। छठे ग्रध्याय में नाटकों का विकास-कम दिखलाकर उन पर गांधीवादी ग्रहिसा, समाज-सुधार, ग्राम-सुधार ग्रादि से सम्बन्ध रखने वाले प्रभावों की विवेचना की गयी है। सातवें ग्रध्याय में हिन्दी-साहित्य के ग्रन्थ हपों (निबन्ध, ग्रालोचना, जीवन-चरित ग्रीर सामाजिक साहित्य) पर पड़ने वाले गांधीवादी प्रभावों का ग्रनुशीलन है।

#### १६४. सूर की काव्यकला

## [१९४६ ई०]

श्री मनमोहन गौतम को उनके प्रबन्ध 'सूर की काव्यकला' पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने सन् १९५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। इसी नाम से इसका प्रकाशन हिन्दी-श्रनुसन्धान-परिषद्, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, की श्रोर से भारती साहित्य मन्दिर, फव्वारा, दिल्ली, ने सन् १९५६ ई० में किया।

प्रस्तुत प्रबन्ध सात प्रकरणों में विभक्त है। सर्वप्रथम पृष्ठभूमि के झन्तर्गत काव्य और कला के सम्बन्ध में विभिन्न मतों की परीक्षा की गयी है। काव्य-शिल्प के उपकरण तथा सूर की श्राधारभूमि की विवेचना की गयी है। सूर के ग्रन्थों तथा उनके वर्ष्य विषयों की भी निर्धारणा की गयी है।

पहला प्रकरण 'सूर का गीतिकाव्य' है। गीतिकाव्य का स्वरूप-निर्धारण करने के ग्रनन्तर सूर के गीतिकाव्य का वर्गीकरण किया गया है। सूर के गीतिकाव्य में वस्तुगत ग्राधार की गवेपणा की गयी है। प्रबन्धात्मक गीतात्म-कता को स्पष्ट किया गया है। सूर के गीतिकाव्य का स्वरूप-विश्लेपण करते हुए उनके गीतों के सहज गुणों का वर्णन किया गया है। दूसरे प्रकरण में वर्ण-योजना, वर्ण-संगीत, वर्ण-मंत्री, वर्ण-संगति, गुण (माधुर्य, प्रसाद, ग्रोज) शब्द-शक्ति, ध्विन, चित्रणकला ग्रादि के ग्राधार पर सूर के ग्रभिव्यंजना-कौशल की विशद समीक्षा गयी है।

तीसरे प्रकरण में सूर की अप्रस्तुतयोजना ग्रीर उक्तिवैचित्र्य पर विस्तार से विचार किया गया है। इस विवेचन के उपरान्त अनुसन्धाता ने सर्वेक्षण द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाल हैं। सूर ने अप्रस्तुतयोजना में प्रायः कवि-परम्परा का ही अनुसरण किया है. परन्तु कहीं-कहीं वे स्वतन्त्र भी हो गये हैं। उन्होंने प्रायः ग्रलौकिक उपमानों का ग्राश्रय लिया है। ग्रामीण उपमानों का प्रयोग सूर की ग्रपनी विशेषता है। अन्त में, यह योजना रसोत्कर्ष में साधक है या वाधक—इस पर भी विचार किया गया है।

चौथा प्रकरण 'सूर की भाषा' है। सबसे पहले ब्रजभाषा के स्वरूप-निर्माण के विकास में सूर के योग का महत्त्वांकन किया गया है। इसके उपरान्त सूर की भाषा का वैज्ञानिक ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। भाषा के गुणों के साथ-साथ दोषों का भी वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। ग्रन्त में दिखाया गया है कि भाषा पर सूर का पूर्ण ग्रधिकार था।

पाँचवें प्रकरण में सूर की पदरचना का अनुशीलन किया गया है। सूर न केवल किय थे बिल्क संगीतज्ञ भी थे और इस सगीतात्मक मनोवृत्ति का उनकी पद-रचना पर गम्भीर प्रभाव पड़ा। इस प्रकरण में राग-रागिनी-पद्धित के प्रकाश में सूर के पदों का अवलोकन किया गया है, साथ ही इस पद-रचना के अन्तर्गत छन्द-विधान का भी अध्ययन किया गया है।

छठे प्रकरण में सूर की कला पर पूर्ववर्ती किवयों की कला के प्रभाव का आकलन किया गया है। अपने परवर्ती अथवा समसामियक किवयों पर सूर की काव्यकला का प्रभाव भी निरूपित किया गया है। इस प्रसंग में भिक्तकाल से लेकर आधुनिक युग तक के अजभाषा के अनेक किवयों का सूर से तुल-नात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है।

सातवें प्रकरण में सूर की काव्यकला का मूल्यांकन किया गया है। परि-शिष्ट में गीतिकाव्य की परम्परा विस्तार से प्रदिशत की गयी है।

#### १६५. हिन्दी-रीति-परम्परा के प्रमुख श्राचार्य

[१९४६ ई०]

श्री सत्यदेव चौधरी का प्रबन्ध 'हिन्दी-रीति-परम्परा के प्रमुख ग्राचार्य' सन् १९५६ ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिये स्वीकृत हुग्रा। यह ग्रन्थ साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, से सन् १९५६ ई० में प्रकाशित हुग्रा।

हिन्दी के रीतिकालीन ग्राचार्य-किव, वर्ण्य विषय की दृष्टि से, तीन प्रकार के हैं—रसिनक्षक, ग्रलंकारिनक्षक ग्रौर विविधकाव्यांगनिक्षक। प्रस्तुत प्रबन्ध में ग्रन्तिम प्रकार के ग्राचार्यों को 'प्रमुख ग्राचार्य' कहा गया है। ग्रौर तदनुसार निम्नांकित पाँच ग्राचार्यों का काव्यशास्त्रीय दृष्टि से विशिष्ट ग्रध्य- यन प्रस्तुत किया गया है—चिन्तामणि. कुलपित, सोमनाथ, भिखारीदास तथा प्रतापसाहि।

इस ग्रन्थ में ग्यारह ग्रध्याय हैं। प्रथम ग्रध्याय का नाम 'विषय-प्रवेश' है। इसमें संस्कृत-काव्यशास्त्र का सर्वेक्षण, उद्देश्य ग्रौर निरूपणशैली की दृष्टि से रीतिकालीन हिन्दी-काव्यशास्त्र की संस्कृत-काव्यशास्त्र से तुलना, ग्रनुसन्धेय विषय पर उपलब्ध सामग्री का विहंगावलोकन, प्रस्तुत प्रवन्ध की ग्रावश्यकता तथा उसकी विषयनिरूपण-प्रणाली, विशिष्टता एवं मौलिकता, विवेच्य ग्राचार्यों के उपलब्ध जीवनवृत्त ग्रौर उनके ग्रन्थों के वर्ण्य विषय पर विचार किया गया है।

द्वितीय से दशम तक के अध्यायों में विभिन्न काव्यांगों को लक्ष्य में रखकर उक्त पाँच आचार्यों द्वारा निरूपित सामग्री का विशिष्ट अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। अध्याय की पृष्ठभूमि के रूप में संस्कृत अध्यायों द्वारा विवेचित काव्यांगों का निरूपण भी किया गया है। इस प्रकार द्वितीय अध्याय में काव्य के स्वरूप, हेतु और प्रयोजन का अध्ययन किया गया है। उसके बाद के अध्यायों में शब्दशक्ति, ध्विन और गुणीभूतव्यंग्य, रस, नायक-नायिका-भेद, दोप, गुण, रीति और अलंकार की विवेचना की गयी है। इस अध्ययनक्रम में यह भी दिखलाया गया है कि इन आचार्यों पर पूर्ववर्ती संस्कृत तथा हिन्दी आचार्यों का कहाँ तक प्रभाव पड़ा है। प्रत्येक आचार्य के प्रत्येक काव्यांगनिरूपण के अन्त में इन आचार्यों का तुलनात्मक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया गया है।

ग्रन्तिम ग्रध्याय 'उपसंहार' है जिसमें इन ग्राचार्यों के विषय-विस्तार, मूल-स्रोत, निरूपण-पद्धति ग्रीर मौलिक विवेचना पर विहंगम दृष्टिपात करने के उपरान्त इनके पारस्परिक तुलनात्मक समवलोकन के श्राधार पर इन सबका मूल्यांकन किया गया है। यदि हम इन श्राचार्यों की विशिष्टताएँ एक-एक वाक्य में कहना चाहें तो, प्रबन्धकार के शब्दों में, कह सकते हैं कि ''चिन्तामणि की प्रवृत्ति श्रधिक सामग्री के संकलन की श्रोर है। कुलपित उत्था को मुबोध रूप में प्रस्तुत करने में निपुण हैं। सोमनाथ की प्रतिपादनशैली श्रत्यन्त सरल, संक्षिप्त श्रीर 'वालानां सुखबोधाय' है। दास मौलिकता की श्रोर श्रपेक्षाकृत श्रधिक बढ़े हैं। प्रतापसाहि 'व्यंग्यार्थकोमुदी' में जितने सफल किव हैं. 'काव्य-विलास' में वे उतने सफल ग्राचार्य नहीं हैं।"

## १६६. राधावल्लभ सम्प्रदाय के सन्दर्भ में हितहरिवंश का विशेष ग्रध्ययन

## [१६५६ ई०]

श्री विजयेन्द्र स्नातक को उनके शोध-प्रबन्ध 'राधावल्लभ सम्प्रदाय के सन्दर्भ में हितहरिवंश का विशेष श्रध्ययन' पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने सन् १६५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। प्रस्तृत प्रवन्ध 'राधावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त श्रीर साहित्य' के नाम से हिन्दी-श्रनुसन्धान परिषद्, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, के निमित्त नेशनल पिव्लिशिंग हाउस, दिल्ली, ने सन् १६५७ ई० में प्रकाशित किया।

यह प्रबन्ध दो खण्डों में विभक्त है। पूर्वार्द्ध (सिद्धान्त खण्ड) में सात अध्याय हैं। पहले अध्याय में पृष्ठभूमि के रूप में वैष्णव धर्म और भिक्त के उदय का सिहावलोकन किया गया है। वैदिक युग से लेकर मध्ययुग तक भिक्त के क्रिमक विकास पर विचार किया गया है। दूसरे अध्याय में चतुःसम्प्रदाय और राधावल्लभ-सम्प्रदाय का अध्ययन किया गया है। माध्व या गौड़ीय और निम्बार्क-सम्प्रदाय से राधावल्लभसम्प्रदाय की पृथक्ता का निर्देश किया गया है। धार्मिक तथा साहित्यिक अन्थों में राधावल्लभ सम्प्रदाय के उल्लेख का विवेचन किया गया है। इस विषय में हिन्दी-साहित्य के अनेक इतिहासकारों के मतों का उल्लेख भी किया गया है।

तीसरे अध्याय में सम्प्रदाय-प्रवर्तक श्री हितहरिवंश का अध्ययन है। उनकी जन्मकालीन, सामाजिक, साहित्यिक और धार्मिक परिस्थितियों का

पर्यालोचन करते हुए उनके जीवन के विषय में विविध सूचनाएँ एकत्र की गयी है। चौथे ग्रध्याय में भिवत-सिद्धान्त का विवेचन है। पाँचवें ग्रध्याय में नित्य-विहार के विधायक तत्त्वों (राधा, कृष्ण, वृन्दावन ग्रीर सहचरी) पर विचार किया गया है। इनमें से प्रत्येक तत्त्व की विशद ऐतिहासिक समीक्षा करते हुए राधावल्लभ सम्प्रदाय में गृहीत उनके स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। छठे ग्रध्याय में भिवत के बाह्य विधान (गद्दी-सेवा, नाम-सेवा, समाज, ग्रष्टयाम-सेवा, साम्प्रदायक नैमित्तिक उत्सव, तिलक ग्रीर कण्ठी) की चर्चा की गयी है ग्रीर सातवें ग्रध्याय में रासलीला के स्वरूप ग्रीर महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है।

ग्रन्थ के उत्तरार्द्ध (साहित्य खण्ड) में ग्यारह श्रध्याय हैं। प्रथम श्रध्याय में श्री हितहरिवंश-रिचत साहित्य का श्रनुशीलन किया गया है। उनकी कृतियों (राससुधानिधि, यमुनाष्टक, हितचौरासी, स्फुटवाणी) तथा गद्यात्मक पत्रों के श्राधार पर विस्तार से उनके काव्य की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। दूसरे से लेकर दसवें श्रध्याय तक राधावल्लभ सम्प्रदाय के नौ किवयों की काव्य-समीक्षा की गयी है। इन किवयों के नाम इस प्रकार हैं—दामोदरदास (सेवकजी), हिरिराम व्यास, चतुर्भु जदास, श्रुवदास, नेही नागरीदास, कल्याण पुजारी, श्रनन्य श्रली, रिसकदास श्रीर वृन्दावनदास (चाचाजी)। ग्यारहवें श्रध्याय में राधावल्लभ सम्प्रदाय के योगदान का मूल्यांकन किया गया है। श्राचार्य की विलक्षणताश्रों तथा साधना-पढ़ित की नवीनताश्रों का उद्घाटन करते हुए श्रन्य सम्प्रदायों पर इस सम्प्रदाय का प्रभाव निरूपित किया गया है। ग्रन्थ के श्रन्त में निम्नलिखित चार परिशिष्ट जोड़ दिये गये है:

- १. बिन्दु तथा नादवंशीय साहित्य-सूची।
- २. राधावल्लभीय वंश-परम्परा-वर्णन ।
- ३. राधावल्लभीय वंश-परम्परा-वर्णन-गोपाल प्रसाद शर्मा
- ४. सहायकग्रन्थ-मूची ।

## १६७. कविवर परमानन्ददास ग्रौर उनका साहित्य

[१६४६ ई०]

श्री गोवर्द्धनलाल शुक्ल को उनके प्रवन्थ 'किववर परमानन्ददास ग्रीर उनका साहित्य' पर सन् १६५६ ई० में श्रलीगढ़ विश्वविद्यालय ने पी-एच०डी० को उपाधि प्रदान की। प्रस्तुत प्रवन्थ श्रभी अप्रकाशित है। इस ग्रन्थ के सार रूप में 'किववर परमानन्ददास ग्रीर उनका साहित्य (प्रवन्ध-सार)' शीर्षक से एक छोटी-सी पुस्तिका अनुसन्धान-प्रकाशन-माला, संस्कृत-हिन्दी विभाग, मुस्लिम विश्वविद्यालय, श्रलीगढ़, से प्रकाशित हुई है।

प्रस्तुत प्रबन्ध का उद्देश्य अप्टछाप के प्रमुख किव परमानन्ददास की प्रामाणिक जीवनी तथा उनके काव्य की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत करना है। सर्वप्रथम अन्तरसाक्ष्य एवं बहित्साक्ष्य के आधार पर किव का जीवनवृत्त प्रस्तुत
किया गया है। वार्ताओं, भिवतकालीन अन्य ग्रन्थों, खोज-रिपोटों तथा इतिहासग्रन्थों और अप्टछाप के किवयों पर लिखी गयी शोधपरक कृतियों में प्राप्त
जीवनवृत्त का आलोचनात्मक अध्ययन करते हुए अनुसन्धाता ने भक्तकिव
परमानन्ददास की जाति, नाम, स्थान, माता-पिता, जन्मकाल. शैशव, शिक्षादीक्षा, गृह-त्याग, गुरु, सम्प्रदाय में दीक्षा, विवाह, बज के लिए प्रस्थान,
गोलोकवास आदि के आधार पर उनका प्रामाणिक जीवनवृत्त प्रस्तुत किया है।
किव के व्यक्तित्व एवं स्वभाव पर भी प्रकाश डाला है।

तत्परचात् परमानन्ददास की रचनाग्रों पर विचार किया गया है।

ग्रमुसन्धाता के मत से केवल 'परमानन्दसागर' ही किव की प्रामाणिक छृति है।

उनके नाम के साथ प्रचित्त ग्रन्य सभी छृतियाँ ग्रप्रामाणिक हैं। प्रस्तुत प्रसंग

में 'परमानन्दसागर' की ग्रनेक उपलब्ध प्रतियों पर भी विचार किया गया है।

इसके बाद शुद्धाद्वैत-दर्शन ग्रीर परमानन्ददास का सम्बन्ध बतलाया गया है।

वस्तुतः किव का मुख्य उद्देश्य भगवल्लीला का गायन ही था, शुद्धाद्वैत का

व्यवस्थित दार्शनिक प्रतिपादन नहीं। फिर भी जहाँ ब्रह्म, जीव, जगत्, माया,

मोक्ष ग्रादि की चर्चा की गयी है वहाँ किव का प्रतिपादन शुद्धाद्वैत के ग्रनुकूल

है। तदुपरान्त परमानन्ददास की भिक्त का ग्रव्ययन किया गया है। परमानन्द
दास को भक्त-हृदय मिला था। उन्होंने वैधी भिक्त का भी सम्मान किया है।

किन्तु मुख्य रूप से प्रेमलक्षणा या रागानुगा भिक्त को ही ग्रपनाया है। यहीं

पर परमानन्द के गोपीभाव की भी समीक्षा की गयी है। उनके पदों में ग्रिम-

व्यक्त प्रेम के तीनों रूपों (स्नेह, श्रासक्ति श्रौर व्यसन) तथा श्रासक्ति के तीनों रूप (स्वरूपासक्ति, लीलासक्ति श्रौर भावासक्ति) का निदर्शन करते हुए कि के भक्ति-निरूपण का व्यापक श्रनुशीलन किया गया है।

भिवत-निरूपण के उपरान्त किव के भगवत्लीला-विषयक पदों का ग्रध्ययन किया गया है। भगवत्लीला का निरूपण प्रायः भागवत के ग्राधार पर है किन्तु यत्र-तत्र वह उससे छटकर स्वतन्त्र भी हो गया है। इसके पश्चात् 'परमानन्द-सागर' में ग्रंकित कृष्ण, राधा, गोपियों ग्रौर रास का विवेचन है। इन सबके विषय में किव पर पुष्टि-सम्प्रदाय की मान्यताश्रों का गम्भीर प्रभाव पड़ा है, जिसमें वे दीक्षित थे। तदनन्तर किव के काव्यपक्ष का ग्रध्ययन किया गया है। यह ग्रध्ययन भाव ग्रौर कला—दोनों हिष्टियों से किया गया है। कलापक्ष के ग्रन्तगंत ग्रनंकार, छन्द ग्रादि का सोदाहरण विस्तृत विवेचन किया गया है।

## १६८. हिन्दी के पौराशिक नाटकों का ग्रध्ययन

[१६५६ ई०]

श्री देविष सनाढ्य को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी के पौराणिक नाटकों का ग्रध्ययन' पर सन् १९५६ ई० में ग्रलीगढ़ विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली।

प्रस्तुत प्रवन्य दस ग्रध्यायों में विभक्त है। प्रथम ग्रध्याय में उस पौराणिक कथा-साहित्य का संक्षिप्त परिचय कराया गया है जिसकी पृष्ठभूमि पर ये पौराणिक नाटक निर्मित हैं। 'पुराण' शब्द से गृहीत भाव, उनके निर्माण-काल सेसम्बन्ध रखने वाले मत, उनका मूल स्रोत ग्रौर उनके विषय का उल्लेख किया गया है। तृतीय ग्रध्याय में प्रमुख हिन्दीतर भारतीय भाषाग्रों के पौराणिक नाटकों की चर्चा की गयी है। हिन्दी के नाट्य-साहित्य का सम्बन्ध बँगला, मराठी, गुजराती ग्रौर उर्दू के नाटकों से ग्रधिक रहा है। इसलिए विशेष रूप से इन भाषाग्रों के मुख्य-मुख्य पौराणिक नाटकों, उनके इतिहास ग्रौर शैली एवं शिल्प पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है। साथ ही कुछ ग्रन्य भाषाग्रों के पौराणिक नाटकों का सिहावलोकन है। चतुर्थ ग्रध्याय में हिन्दी के प्रारम्भिक पौराणिक नाटकों का सिहावलोकन है। चतुर्थ ग्रध्याय में हिन्दी के प्रारम्भिक पौराणिक नाटकों की चर्चा के साथ-साथ हिन्दी-नाटकों के ग्रारम्भक पौराणिक कथा का योग एवं उल्लिखित नाटकों पर एक दृष्टि डालने का प्रयत्न किया गया है।

भारतेन्दु-युग से पूर्व लिखे गये पौराणिक नाटकों की चर्चा भी की गयी है। पंचम प्रध्याय को हिन्दी के पौराणिक नाटकों का प्रथम युग मानकर भारतेन्दु के नाटकों से ग्रारम्भ करते हुए १६११ ई० तक लिखे गये पौराणिक नाटकों का उल्लेख किया गया है। पष्ठ ग्रध्याय में १६१२ ई० से १६३१ ई० तक लिखे गये पौराणिक नाटकों का उल्लेख हैं। प्रारम्भ एवं ग्रन्त में इस युग में विभिन्न परिवर्तनों की चर्चा की गयी हैं। सप्तम ग्रध्याय में १६४४ ई० तक लिखे गये पौराणिक नाटकों का विवरण हैं। यह तृतीय युग है। इस युग में पौराणिक नाटकों के एक नवीन रूप पाया है। ग्रष्टम ग्रध्याय में उन नाटकों का उल्लेख हैं जो नाटक-संस्थाग्रों द्वारा प्रदिश्त होने के लिए लिखे गये हैं। नवम ग्रध्याय में संस्कृत, बँगला, मराठी एवं गुजराती भाषाग्रों से ग्रनूदित नाटकों का परिचय दिया गया है। दशम ग्रध्याय में हिन्दी के नाटकों की शिल्प-विधि पर विचार किया गया है। इस ग्रन्तम ग्रध्याय में पौराणिक नाटकों की कथावस्तु, चरित-चित्रण, भाषा, कविता ग्रादि का विवेचन करके पौराणिक नाटकों की शिल्प-विधि पर हिन्दी में प्राप्त मतों का भी उल्लेख किया गया है।

इस ग्रन्थ का प्रकाशन चौख-बा विद्याभवन, वाराणसी, ने सं० २०१७ वि॰ में 'हिन्दी के पौराणिक नाटक', नाम से किया।

## १६९. कबोर की कृतियों के पाठ श्रौर समस्याश्रों का श्रालोचनात्मक श्रध्ययन

[१६५७ ई०]

श्री पारसनाथ तिवारी का शोध-प्रबन्ध 'कबीर की कृतियों के पाठ और समस्याओं का ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन' १९५७ ई० में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फ़िल० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

प्रस्तुत प्रवन्थ में कबीर की रचनाग्रों की जितनी भी प्रतियाँ हस्ति खित ग्रथवा मुद्रित रूप में प्राप्त हुई हैं ग्रौर जो भी सामग्री टीका-टिप्पणियों के रूप में प्राप्त हो सकी है, उनके माध्यम से कवीर की वाणी का प्रामाणिक ग्रौर वैज्ञानिक स्वरूप निर्धारित किया गया है।

विभिन्न हस्तिलिखित तथा मुद्रित प्रतियों में कबीर के नाम से कुल मिला-कर लगभग सोलह सौ पद, साढ़े चार हजार साखियाँ ग्रौर एक सौ चौंतीत रमेनियाँ मिलती हैं। इसके ग्रितिरक्त भी कबीर-कृत पदों ग्रौर रचनाग्रों का एक विपुल भण्डार बतलाया जाता है। इन पदों की विपुलता के श्रितिरक्त विभिन्न पद-पाठों के मिलान में कठिनाई पड़ती है। प्रस्तुत सम्पादन में जिन प्रतियों का विस्तृत पाठ-मिलान किया गया है उनमें से पद सात प्रतियों में, साखियाँ नौ में ग्रौर रमैनियाँ पाँच प्रतियों में मिलती हैं। इस प्रकार वह ग्रंश जो समस्त प्रतियों में समान रूप से मिलता है सुगमता से मान्य कहा जा सकता है। लेकिन कबीर के पाठों में समानता की दृष्टि से बड़ी विषमता पायी जाती है। इस प्रकार गन्तव्य स्थान तक पहुँचने के लिए इस निरापद मार्ग का श्रनुकरण किया गया है कि विभिन्न प्रतियों का पाठ-सम्बन्ध स्थिर किया जाए ग्रौर तदनन्तर उन्हीं पाठियों को प्रामाणिक स्वीकृत किया जाए जो किन्हीं भी दो या ग्रिथिक ऐसी प्रतियों में मिलती हैं जिनमें किसी प्रकार का संकीर्ण सम्बन्ध नहीं है ग्रर्थात् जिनमें पाठ-सम्बन्धी ऐसी विकृतियाँ समान रूप में नहीं पायी जातीं जिनका ग्राविर्भाव किव के मूल पाठ के ग्रनन्तर का सिद्ध होता हो ग्रौर इसी ग्राधार पर इन वाणियों का पाठ भी निर्धारित किया जाए।

प्रस्तृत प्रबन्ध में दो खण्ड हैं। प्रथम खण्ड में सर्वप्रथम नाना संस्थाग्रों तथा व्यक्तिगत संग्रहों में सुरक्षिन हस्तलिखित प्रतियों तथा विभिन्न रूपान्तरों में प्राप्त मुद्रित प्रन्थों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी प्रस्तुत सामग्री का विश्लेषण करके कबीर की तथाकथित रचनात्रों से प्रमुख ग्राधारभूत प्रतियों को पृथक् किया गया है। टीका-टिप्पणी ग्रादि के रूप में उपलब्ध सहायक सामग्री का भी निर्देश किया गया है जिससे पाठ-निर्धारण में वास्तविक सहायता मिलती है। इसके पश्चात् सम्पादन के हेतु प्रमुख रूप से चुनी हुई प्रतियों का विस्तत विवरण देते हुए पाठ-विकृतियों के ग्राधार पर उनका पारस्परिक संकीर्ण सम्बन्ध स्थिर किया गया है श्रीर उनकी समस्त विशेषताग्रों को दृष्टि में रखते हुए कबीर-वाणी की पाठ-परम्परा भी निर्धारित की गयी है। भ्रागे इसी ग्राधार पर कबीर-दाणी की प्रामाणिक रचनाग्रों की संख्या निर्दिष्ट कर उन सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है जिनका प्रयोग वाणी के पाठ-निर्धारण में हुग्रा है। एक पृथक् ग्रध्याय में रचनाग्रों के कम के सम्बन्ध में विभिन्न प्रतियों के साक्ष्यों की विवेचना करते हुए प्रस्तृत निबन्ध में ग्रपनाये जाने योग्य कम का निर्धारण किया गया है। म्रन्तिम मध्याय में कुछ ऐसे स्थलों का निर्देश किया गया है जहाँ पर पाठ-निर्णय के उपर्युक्त सिद्धान्तों द्वारा पाठ-समस्या का समाधान न होते देखकर विशेष संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। द्वितीय खण्ड में उन पदों, रमैनियों श्रौर साखियों को संकलित कर उनका पाठ।

निर्धारण किया गया है जो उपर्युवन सिद्धान्तों के आधार पर निश्चित रूप से प्रमाणित सिद्ध हुए है।

परिशिष्ट में अनुक्रमणिका, विकृति-सूची और महायक साहित्य का महत्त्व-पूर्ण विशद संकलन है।

भारतीय हिन्दी परिषद्, प्रयाग, ने इस ग्रन्थ का प्रकाशन 'कबीर-ग्रन्थावली' के नाम से १९६२ ई० में किया ।

## १७०. मध्ययुगीन हिन्दी-काव्य में नारी-भावना (१५००-१७५० ई०)

[१६५७ ई०]

श्री • उपा पांडेय को सन् १६५७ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय से उनके प्रबन्ध 'मध्ययुगीन हिन्दी-काव्य में नारी-भावना [१५००-१७५०]' पर डी॰ फिल० की उपाधि प्राप्त हुई। यह प्रबन्ध 'मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य में नारी-भावना' के नाम से सन् १६५६ ई० में प्रकाशित हुग्रा। प्रकाशक हैं—हिन्दी-साहित्य संसार, दिल्ली-६।

श्रालोच्य काल [१५००-१७५० ई०] का समय भारत के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास में श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसके प्रारम्भ का युग भिन्तकाल हिन्दी-साहित्य में स्वर्ण-युग की संज्ञा से श्रिभिहित होता है। श्रालोच्य-काल का उत्तर भाग रीतिकाव्य का युग है, किन्तु इसका राजनीतिक श्रीर सांस्कृतिक महत्त्व भी न्यून नहीं है। भारत के राजनीतिक इतिहास पर दृष्टि डालने से स्पब्ट हो जाता है कि यह संक्रान्ति का युग है। इस समय मुगल-शासन की केन्द्रीय दुर्बलता श्रीर परवर्ती शासकों की शक्तिहीनता से विदेशी शिक्तयाँ प्रवल हो रही थीं। मध्ययुग समाप्त हो रहा था, श्राधुनिक युग की सीमा-रेखाएँ स्पष्ट हो रही थीं।

स्रालोच्य काल की इन्हों विशेषताओं को दृष्टिपथ में रखते हुए मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य की नारी-भावना का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सम्पूर्ण प्रबन्ध के दो भाग हैं। प्रथम भाग में पहले स्रध्याय 'पूर्वपीठिका' के स्नत्यंत स्रालोच्य काल से पूर्व की नारी की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय सम्याय में इस्लाम से भारत का सम्पर्क, इस्लामी संस्कृति के सम्पर्क से प्रभावित

म्रालोच्य काल की राजनीतिक, म्राधिक, सामाजिक म्रौर धार्मिक परिस्थितियों में नारी की स्थिति का विवेचन किया गया है। इस्लाम ने भारतीय नारी के जीवन में कोई मौलिक कान्ति न प्रस्तुत करते हुए भी प्रत्यक्षतः एवं म्रप्रत्यक्षतः उसे प्रभावित म्रवस्य किया है। भारतीय राजपूती सामन्तवाद से इस्लामी संस्कृतियों के संगम म्रौर उनकी सामन्तवादी परम्परा के योग ने किस प्रकार वैभव एवं विलास की म्रतिशयता का ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया, जिसमें नारी का स्थान केवल विलास के एक उपकरण के रूप में रहा, इस पर भी द्वितीय म्रध्याय में विचार किया गया है।

सम्पूर्ण प्रबन्ध में किये गये विवेचन के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्ययुग का किव सामान्य नारों को श्रद्धा एवं ग्रादर की दृष्टि से नहीं देखता है। नारी-ग्रादर्श के विषय में उसकी निजगत व्याख्याएँ हैं। सन्तकाव्य से रीतिकाव्य की परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों में उद्भूत काव्य में सैद्धान्तिक मतभेद तथा व्यावहारिक विषमताएँ होने पर भी इस विषय में एकरूपता है। सभी किवयों ने समवेत स्वर में उसे कामवासना का मूल बताया तथा उसी रूप में देखा है।

# १७१ हिन्दी कृष्णभिवत-काव्य पर पुराणों का प्रभाव

#### [१६५७ ई०]

कुमारी शशि स्रग्नवाल को सन् १९५७ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फिल० की उपाधि मिली। उनके प्रवन्य का विषय था 'हिन्दी-कृष्णभिक्त-काव्य पर पुराणों का प्रभाव'।

इसकी सामग्री ग्राठ श्रध्यायों में संकलित की गयी है। पहले श्रध्याय में हिन्दी कृष्णभिक्त-काव्य को प्रभावित करने वाले तथा श्रन्य महापुराणों का परिचय दिया गया है। प्रस्तुत प्रबन्ध में पाजिटर, विल्सन ग्रादि कितपय प्रसिद्ध विद्वानों के विचारानुसार महापुराणों की सूची दी गयी है। कृष्णकाव्य को प्रभावित करने वाले वैष्णव पुराणों का परिचय ग्रलग से दिया गया है तथा शैव और बाह्मण ग्रन्थों का ग्रलग।

दूसरे श्रध्याय में हिन्दी कृष्णभिनत-काव्य का संक्षिप्त परिचय देते हुए १५०० ई० से लेकर वर्तमान काल तक के हिन्दी कृष्णभक्त कवियों की जीवनी तथा काव्य पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। तीसरे ग्रध्याय में हिन्दी कृष्णभिक्ति-काव्य की दार्गितिक विचारधारा पर पौराणिक काव्य के प्रभाव का ग्रध्ययन किया गया है। हिन्दी कृष्णभिक्ति-काव्य के ब्रह्म, जीव, जगत्, राधा, रास ग्रीर ग्रज-वृन्दावन के वर्णन में पुराणों की दार्गितक विचारधारा के प्रभाव का ग्रध्ययन किया गया है। दार्गितक विवेचन में वेदान्त तथा उपनिषदों के ग्रध्ययन का भी ग्राक्ष्य लिया गया है। चौथे ग्रध्याय में हिन्दी कृष्णभिक्तिकाव्य की भिक्त ग्रीर उम पर पुराणों की भिक्त के प्रभाव का ग्रध्ययन किया गया है।

पाँचवें ग्रध्याय में राधा के ग्राविभाव तथा संस्कृत-साहित्य, पौराणिक साहित्य ग्रौर उपनिषदों ग्रादि में राधा के स्वरूप का ग्रध्ययन किया गया है। साथ ही भिक्त के विभिन्न वैष्णव सम्प्रदायों में राधा का जैसा स्वरूप है उसका भी उपलब्ध सामग्री के ग्राधार पर ग्रध्ययन किया गया है। छठे ग्रध्याय में भगवान् विष्णु के विभिन्न ग्रवतारों का ग्रध्ययन किया गया है। पुराणों के चौबीस ग्रवतारों के स्थान पर सूर ने केवल सत्रह ग्रवतारों का वर्णन किया है। इस ग्रध्याय में इन सत्रह ग्रवतारों के वर्णन पर पौराणिक प्रभाव का ग्राकलन किया गया है।

सातवें अध्याय में हिन्दी-कृष्णभिन्त-काव्य में मृष्टि-उत्पत्ति श्रौर राजवंशों का जो वर्णन किया गया है उस पर पौराणिक प्रभाव का अध्ययन किया गया है। आठवें अध्याय में कृष्णभिन्त-काव्य पर पौराणिक काव्य के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। इस प्रसंग में नंददास के काव्य पर श्रीमद्भागवत के विशेष प्रभाव का अध्ययन हुआ है। परिशिष्ट भाग में हिन्दी-कृष्णभिन्त-काव्यों, हिन्दी के सहायक ग्रन्थों, संस्कृत के सहायक ग्रन्थों, अंग्रजी के सहायक ग्रन्थों तथा पौराणिक साहित्य के ग्रन्थों की मूची दी गयी है।

उक्त नाम से ही इस ग्रन्थ का प्रकाशन हिन्दुस्तानी एकेडेमी उलाहाबाद, ने सन् १६६० ई॰ में किया।

## १७२. डिंगल-पद्यसाहित्य का अध्ययन

#### [१६५७ ई०]

श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव का प्रबन्ध 'डिंगल-पद्यसाहित्य का ग्रध्ययन' सन् १९५७ ई० में इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िल० के लिए स्वीकृत हुग्रा। इस प्रबन्ध के भूमिका-भाग में डिंगल-साहित्य के संदर्भ में उसके नाम-करण, काल-विभाजन तथा संक्षिप्त इतिहास पर ग्रध्यवसायपूर्ण प्रकाश डाला गया है। इसी प्रसंग में डिंगल-साहित्य का हिन्दी-साहित्य में स्थान निरूपित किया गया है। साथ ही डिंगल-साहित्य को हिन्दी-साहित्य के ग्रन्तर्गत रखने से हिन्दी-साहित्य तथा इसके इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर भी विचार किया गया है।

सम्पूर्ण प्रबन्ध छः ग्रध्यायों में विभवत है। प्रथम ग्रध्याय में नौ रचनाग्रों 'ढोला मारू रा दूहा', 'बेलि किसन रिवमणी री', 'हाला भाला रा कुण्डिलया', 'बीर सतसई', 'छन्द राज जैतसी रउ', 'वचिनका राठौड़ रतनसिंह जी री मह्नदातोत्तरी', 'रघुनाथ रूपक गीतांरी', 'नीति मंजरी' एवं 'घवल पचीसी' का विषयानुसार ग्रालोचनात्मक विवेचन करके डिंगल-साहित्य की श्रेष्ठता एवं सम्पन्नता का प्रकाशन किया गया है। द्वितीय ग्रध्याय में डिंगल-पद्यसाहित्य में उपलब्ध सामग्री का विषयानुसार विभाजन, प्रत्येक विषय का विवेचन एवं प्रत्येक विषय की उपलब्ध रचनाग्रों का कालकम के ग्रनुसार परिचय प्रस्तुत किया गया है।

तृतीय ग्रव्याय में डिंगल के ग्रलंकार-ग्रन्थों का परिचय, वैण सगाई तथा डिंगल में प्रयुक्त ग्रलंकारों का उल्लेख ग्रौर प्रथम ग्रध्याय में उल्लिखित नौ रचनाग्रों में प्रयुक्त ग्रलंकारों का निदर्शन है। चतुर्थ ग्रध्याय में छन्द-सम्बन्धी रचनाग्रों का उल्लेख, नवीन एवं मौलिक छन्दों के नाम तथा विशिष्ट छन्दों का परिचय ग्रौर प्रथम ग्रध्याय में उल्लिखित नौ रचनाग्रों में प्रयुक्त छन्दों की व्याख्या है। पंचम ग्रध्याय में डिंगल भाषा का ग्रम्युदय, विकास एवं प्रत्येक काल की प्रमुख विशेषताग्रों का निरूपण तथा भाषा-विज्ञान की दृष्टि से शास्त्रीय विवेचन है।

षष्ठ ग्रध्याय में ऐतिहासिक सामग्री के मूल्यांकन के स्राधुनिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए छः रचनाभ्रों 'राज जैतसो रो छन्द', 'बिरह छियत्तरी', 'वचनिका राठौड़ रतनसिंहजी री', 'राय रूपक', 'विरह सिंगार' स्रौर 'केहर प्रकाश' में प्राप्त सामग्री का परीक्षण किया गया है। परिशिष्ट-भाग में डिंगल-साहित्य के प्रकाशित व अप्रकाशित ग्रन्थों, सहायक ग्रन्थों ग्रीर पत्र-पत्रिकाश्रों तथा निबन्धों का विवरण है।

## १७३. ब्रजबुली

[१६५७ ई०]

सुश्री किनका विश्वाम को सन् १६४७ ई० में हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, ने 'ब्रजबुलि' का श्रध्ययन प्रस्तुत करने पर पी-एच ॰ डी० की उपाधि प्रदान की।

## १७४. भ्राधुनिक म्रालोचना की प्रवृत्तियाँ

[१६५७ ई०]

श्री रामदरश मिश्र को उनके प्रबन्ध 'ग्राधुनिक ग्रालोचना की प्रवृत्तियाँ' पर सन् १६५७ ई० में हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। यह प्रबन्ध सं० १६१७ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५, के द्वारा 'हिन्दी ग्रालोचना का इतिहास' के नाम से प्रकाशित हुआ। इसके नौ अध्याय इस प्रकार हैं—(१) विषय-प्रवेश, (२) हिन्दी ग्रालाचना का ग्रारम्भ-युग, (३) विकास-युग (निर्णयात्मक समीक्षा), (४) उत्कर्ष-युग (व्याल्यात्मक समीक्षा) प्रथम उत्थान, (५) द्वितीय उत्थान (स्वच्छन्दतावादी समीक्षा), (६) तृतीय उत्थान (प्रगतिशील समीक्षा), (७) चतुर्थ उत्थान (मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित समीक्षा), (८) पंचम उत्थान (स्वच्छन्द समीक्षा), (६) विविध ग्रौर उपमंहार।

#### १७५. कविसमय-मीमांसा

## [१६५७ ई०]

श्री विष्णुस्वरूप को उनके शोध-प्रवन्व 'कविसमय-मीमांसा' पर सन् १६५७ ई० में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से पी-एच०-डी० की उपाधि मिली । प्रवन्ध के ग्रारम्भ में प्रस्तावना है जिसमें विषय के महत्त्व, सीमा-विस्तार, इस क्षेत्र में ग्रब तक किये गये कार्य ग्रीर प्रस्तुत श्रध्ययन के लक्ष्य एवं श्रनुमंधान-प्रणाली का उपस्थापन किया गया है।

मुख्य प्रबन्ध दो खण्डों में विभाजित है। प्रथम खण्ड में सैद्धान्तिक पक्ष 'किव समय के स्वरूप' का निरूपण है। संस्कृत-काव्य शास्त्रियों द्वारा प्रयुक्त 'किव-समय' शब्द तथा इसके पर्यायवाची 'काव्यसमय', 'किवसम्प्रदाय' 'किव-मत' ग्रादि शब्दों की व्याख्या की गयी है। 'किवसमय' के श्रमुख लक्षणों (किवयों द्वारा उपिनवद्ध ग्रथं, ग्रशास्त्रीय ग्रौर ग्रलौकिक ग्रथं-निबन्धन तथा परम्परायात ग्रथंनिबन्धन) की विवेचना की गयी है। 'किवसमय' की मुख्य प्रवृत्तियों (ग्रसत्-निबन्धन, सत्-निबन्धन एवं नियम-निबन्धन) तथा उपप्रवृत्तियों का व्याख्यान करके यह बतलाया गया है कि 'किवसमय' में गृहीत वस्तु नितांत ग्रस्तित्वहीन ग्रथवा काल्पिनक नहीं होती, 'किवसमय' का मूल उद्देश्य वस्तु को चाख्त से मण्डित करना है। खण्ड के ग्रन्त में काव्यशास्त्र में 'किवसमय' का स्थान निर्धारित करते हुए उसके पाँच रूपों की चर्चा की गयी है—किविशक्षा रूप, श्रलंकार-साधन रूप, दोषापहार एवं गुणत्व रूप, ध्विनव्यंजना रूप ग्रौर श्रीचित्य रूप।

दितीय खण्ड में 'कविसमय' के व्यावहारिक पक्ष 'कविप्रसिद्धियों' का प्रध्ययन है। 'वनस्पति-वर्ग' के ग्रन्तर्गत पद्म, नीलोत्पल, कुन्द, मालती, शेफा-लिका, भूजंपत्र, चन्दन, वृक्षदोहद, प्रियंगु, बकुल, ग्रशोक, तिलक, कुरबक, मन्दार, चम्पक, सहकार ग्रौर किणकार से सम्बद्ध; 'पिक्षवर्ग' के ग्रन्तर्गत हंस, मयूर, कोकिल, चक्रवाक, चकोर श्रौर चातक से सम्बन्ध रखने वाली; 'रत्नवर्ग' के श्रन्तर्गत सुवर्णरत्नादि ग्रौर मोती विषयक; 'वारिवर्ग' के श्रन्तर्गत समुद्र, मकर श्रौर शेवाल सम्बन्धिनी; 'श्राकाशवर्ग' के श्रन्तर्गत ज्योत्स्ना ग्रौर तिमिर सम्बन्धिनी; 'वर्णवर्ग' के श्रन्तर्गत शुक्ल गौर, पीतरक्त, नील-हरित-कृष्ण ग्रौर श्रांखों के रंग सम्बन्धिनी; 'संख्यावर्ग' के श्रन्तर्गत भुवन, समुद्र, दिशा, विद्या श्रौर श्रृंगार सम्बन्धिनी; 'स्वर्ग्यवर्ग' के श्रन्तर्गत नारायण, लक्ष्मी,

भ्रादित्य, चन्द्रमा श्रौर कामदेव सम्बन्धिनी; 'पातालीयवर्ग' के श्रन्तर्गत दैत्य-दानव-ग्रमुर श्रौर नाग-सर्प सम्बन्धिनी तथा खण्ड के श्रन्त में कतिपय संकीर्ण किव-प्रसिद्धियों का ग्रध्ययन किया गया है।

उपसंहार में हिन्दी-काव्य में 'कविसमय' की स्थिति का निदर्शन है। परि-शिष्ट में लक्षण-ग्रन्थों से ्'कविसमय' के विवेचनपरक ग्रंशों के उद्धरण एवं प्रसिद्ध उपमान भी दे दिये गये हैं।

## १७६. हिन्दी में गद्यकाव्य का विकास

[१६५७ ई०]

हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, ने श्री ऋष्टभुजा प्रसाद पाण्डेय को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी में गद्यकाव्य का विकास' पर सन् १६५७ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । 'हिन्दी गद्य-काव्य का उद्भव ग्रौर विकास' नाम से यह शोध-प्रबन्ध सन् १६६० ई० में साहित्य प्रकाशन, मालीवाड़ा, दिल्ली, से प्रकाशित हुमा । इस प्रबन्ध में म्राठ मध्याय हैं । पहले मध्याय में गद्यकाव्य के स्वरूप का विवेचन किया गया है। दूसरे ग्रौर तीसरे ग्रध्यायों में गद्यकाव्य के उदगम ग्रीर विकास का ग्रध्ययन है। चौथे ग्रध्याय में दर्शन, भिक्त, रहस्य-वाद, छायावाद, गांधीवाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, मानवतावाद आदि की दृष्टि से गद्यकाव्य के भाव-पक्ष की मीमांसा की गयी है। पाँचवें ग्रध्याय में गद्यकाव्य के विभिन्न रूपों एवं शैलियों पर विचार किया गया है। छठे प्रध्याय में गद्य-काव्य के कला-पक्ष की समीक्षा है। सातवें प्रध्याय में छायावाद (रायकृष्णदास, चत्रसेन शास्त्री, डाँ० रघुवीरसिंह ग्रादि), भावु-कतावादी (वियोगी हरि), रहस्यवादी (देव शर्मा, शांतिप्रसाद वर्मा ग्रादि), प्रगतिवादी (नरोत्तम लाल गुप्त ग्रौर रामवृक्ष बेनीपूरी) तथा प्रयोगवादी ('ग्रज्ञेय') विशिष्ट (गद्यकाव्य के) कलाकारों का अध्ययन किया गया है। त्रतिसंक्षिप्त ग्राठवें ग्रध्याय में ग्रन्थ का उपमंहार है।

## १७७. सूर-पूर्व की ब्रजभाषा

#### [१६५७ ई०]

श्री शिवप्रसादिसह का प्रबन्ध 'सूरपूर्व की ब्रजभाषा' सन् १६५७ ई० में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुमा। हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, ने इसका प्रकाशन 'सूरपूर्व ब्रजभाषा ग्रीर उसका साहित्य' नाम से सन् १६५८ ई० में किया।

यह प्रवन्ध ग्यारह परिच्छेदों में विभवत है। 'प्रास्ताविक' नामक पहले परिच्छेद में त्रजभाषा के उदय-काल के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों की धारणाओं, प्रस्तुतविषय-सम्बन्धी कार्य, ग्रादिकालीन तथा भिवतकालीन काव्य की पृष्ठभूमि, विषय की ग्राधारभूत सामग्री ग्रौर उसके पुनर्निरीक्षण ग्रादि की चर्चा करके साहित्यक प्रवृत्तियों ग्रौर काव्यरूपों के ग्रध्ययन के लिए दसवीं से सोलहवीं शताब्दी के ब्रज-साहित्य के ग्रनुसन्धान की ग्रावश्यकता बतलायी गयी है।

दूसरे परिच्छेद में ब्रजभाषा के रिक्थ के रूप में मध्यदेशीय भारतीय आर्यभाषा के विकास और विशेषताओं का भाषावैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। तीसरे परिच्छेद में ब्रजभाषा के उद्गम शौरसेनी अपभ्रंश (वि० १०००-१२००) का अध्ययन करके सूरदास की भाषा से इस भाषा का पूर्वापर-सम्बन्ध निरूपित किया गया है। चौथे परिच्छेद में ग्राम्य अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, पिंगल, डिंगल, अवहट्ठ आदि का विवेचन करके संक्रान्तिकालीन आरम्भिक ब्रजभाषा (वि० १२००-१४००) का ऐतिहासिक अध्ययन किया गया है। पाँचवें परिच्छेद में यह प्रतिपादित किया गया है कि औक्तिक ब्रज से उसके परिनिष्ठित रूप का निर्माण हुम्ना (वि० १४००-१६००)। इस परिच्छेद में तत्कालीन अप्रकाशित सामग्री का परिचय और परीक्षण भी है। प्रद्युमनचिरत (वि० १४११), हरिचन्द पुराण (वि० १४५३), लक्ष्मणसेन पद्मावती कथा (वि० १५६१), इंगर बावनी (वि० १४३६), वेतालपचीसी (वि० १५४६), छिताई वार्ता (वि० १५५०), गीताभाषा (वि० १५५७), मधुनमालतीकथा (वि० १५५७) आदि की समीक्षा है।

छठे परिच्छेद में 'गुरुग्रन्थ' में उल्लिखित ब्रजकिवयों (नामदेव, त्रिलोचन, वेनी, रामानन्द, कबीर, रैदास, पीपा, धन्ना ग्रीर नानक का श्रध्ययन है। सातवें परिच्छेद में अन्य किवयों (हरिदास निरंजनी, निम्बार्क-सम्प्रदाय के किवयों, नरहिर भट्ट, मीराँ, खुमरो, बैजू बावरा म्रादि) का म्रनुशीलन है। परिच्छेद के म्रन्त में हिन्दीतर प्रान्तों के ब्रजभाषा-किवयों की विवेचना है। म्राठवें परिच्छेद में तेरह शिलालेखों (१४वी से १६वी शती) के म्राधार पर प्राचीन ब्रजभाषा के स्वरूप का विवेचन किया गया है। नवें परिच्छेद में ब्रजकाट्य की मूल प्रवृत्तियों (भिक्त, शौर्य, प्रागर, नीति) की समीक्षा है। दसवें परिच्छेद में ग्रारम्भिक ब्रजभाषा काव्यरूपों (चिरतकाव्य, कथाकाव्य, लीलाकाव्य, षड्ऋनु भौर वारहमासा. वेलिकाव्य, वावनी, विप्रमतीसी, गेय मुक्तक भ्रौर मंगलकाव्य) का म्रध्ययन हैं।

'उपसंहार' नामक ग्यारहवें परिच्छेद में भाषा प्रौर साहित्य के उपर्युक्त विवेचन से प्राप्त निष्कर्षों तथा उपलब्धियों का उपस्थापन है। परिशिष्ट में चौदहवीं से सोलहवीं शती वि० में लिखी गयी रचनाग्रों के हस्तलेखों से उद्गत ग्रंश भी दे दिये गये हैं।

# १७८. हिन्दी की निर्गुरामार्गी काव्यधारा ग्रौर उसकी वार्शनिक पृष्ठभूमि

[१६५७ ई०]

डॉ॰ गोविन्द त्रिगुणायत का प्रबन्ध 'हिन्दी की निर्गुणमार्गी काव्यथारा ग्रौर उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि' सन् १९५७ ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा डी॰ लिट्० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

प्रस्तुत प्रवन्ध नौ ग्रध्यायों में विभक्त है। प्रथम चार ग्रध्यायों में विषय का सामान्य परिचय देते हुए दार्शनिक श्रौर साम्प्रदायिक पृष्टभूमि का निर्माण किया गया है। ग्रन्तिम पाँच ग्रध्यायों में निर्मुणकाव्य-धारा की प्रवृत्तियों का विश्लेपण करके उनके स्वरूप की व्याख्या की गयी है। प्रथम ग्रध्याय 'विपयप्रवेश' है। उसमें सर्वप्रथम भारत के सांस्कृतिक विकास में निर्मुणकाव्य-धारा के याग एवं महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। 'ग्रिभिधान की सार्थकता' शीर्षक से वैदिक ग्रौर लौकिक साहित्य में प्रयुक्त 'निर्मुण' शब्द का ऐतिहासिक ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। निर्मुणियों द्वारा स्वीकृत रूप का भी निदर्शन है। इसके बाद प्रस्तुत ग्रध्ययन की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है।

चौदहवीं से लेकर उन्नीसवी राती तक के प्रमुख निगुंणियों (किवयों) के काल-क्रम ग्रौर जीवनवृत्त का निर्देश करते हुए तात्कालिक राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत परिस्थितियों एवं घटनाग्रों का खोजपूर्ण उल्लेख करने के श्रनन्तर उनकी चिन्तना की समुचित पीठिका निर्दिष्ट की गयी है।

हितीय अध्याय में हिन्दी की निर्गुणकाव्य-धारा को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली प्राचीन धार्मिक ग्रौर दार्शनिक पद्धतियों का उल्लेख किया गया है। सन्तों पर पड़े हुए श्रौत तथा श्रौपनिषदिक प्रभावों का सुविस्तार विवेचन है। सन्तों पर उपनिपदों के म्रात्मवाद का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। सन्त लोग वैष्णत्रों की सदाचरण-प्रियता, सात्त्विकता. जन्मान्तरवाद, प्रपत्तिभाव ग्रादि से भी बहुत प्रभावित हुए थे। सन्तों ने पड्दर्शनों में से वेदान्त के ग्रित-रिक्त किसी के प्रति अपनी निष्ठा नहीं दिखलायी है, कारण, उनका श्रध्ययन-पक्ष नितान्त दुर्वल था। वेदान्त का उन पर गम्भीर प्रभाव है। शंकर के मायाबाद, ज्ञानबाद ग्रीर विवर्तवाद ग्रादि ने उन्हें विशेष प्रभावित किया है। अर्दं त वेदान्त के प्रमुख ग्रन्थ 'गीता' के कर्मयोग तथा समत्वयोग आदि का भी सन्तों पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है। सन्त लोगों पर शब्दाद्दैत का भी प्रभाव पड़ा था। ग्रालोचक के ग्रनुसार कबीर ग्रादि का 'शब्दसुरतियोग' शब्दाद्वैत के 'प्रणववाद' की ही परिणति है। सन्त किव तान्त्रिकों तथा नाथपन्थियों से भी प्रेरित हुए थे। नास्तिक दर्शनों में सन्त किव जैन ग्रौर बौद्ध मतों से प्रभावित हुए थे। भ्राचरण में वे जैनमत से विशेष प्रभावित थे। सन्त लोग बोद्धदर्शन की भाँति बुद्धिवादी तथा प्रतिक्रियावादी थे। भ्रनात्मवाद भ्रौर नास्तिकवाद के ग्रतिरिक्त वे बौद्धधर्म के प्रायः सभी सिद्धान्तों से प्रभावित हुए थे। इस ग्रध्याय में इन सब प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।

तृतीय प्रध्याय में भी दार्शनिक पृष्टभूमि की ही चर्चा की गयी है। इस प्रध्याय में निर्णुणकाव्यधारा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले धार्मिक ग्रौर दार्शनिक सम्प्रदायों की चर्चा की गयी है। तन्त्रमत की शैव, शावत ग्रौर बौद नामक लुप्तप्राय शाखाग्रों ने सन्तों की विचारधारा को सर्वाधिक प्रभावित किया था। इन दोनों शाखाग्रों का प्रामाणिक परिचय ग्रौर सन्तमत पर उनके प्रभाव का सम्यक् निरूपण इस ग्रध्याय में किया गया है। इसके पूर्व ही पृष्ठ-भूमि के रूप में ग्रप्रत्यक्ष रूप से सन्त कियों की विचारधारा को प्रभावित करने वाली शैवदर्शन-पद्धतियों का प्रभाव निर्दिष्ट किया गया है। शैव-शावत तन्त्रों के साम्यवाद, बाह्याचार-विरोध, भुक्ति-मुक्ति की समरसता के जान का महत्त्व, रहस्यवाद एवं ग्रध्यात्मचिन्तन ग्रादि तथा बौद्ध तान्त्रिकों के धर्मग्रन्थों

की समानता, सहजावस्था की धारणा, शून्यवाद, नाद-बिन्दु-साधना एवं योग-साधना ग्रादि अनेक तत्त्रों के प्रभाव-निरूपण द्वारा निर्गुणकाव्यधारा की दार्शनिक पृष्ठभूमि का स्पष्टीकरण किया गया है।

चतुर्थं ग्रध्याय में साम्प्रदायिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया गया है। इसमें मध्यकालीन देशी-विदेशी नाधु-परम्पराग्रों श्रीर उनके प्रभाव का विवेचन किया गया है। कापालिक, कालमुख, लकुलीश, नाथपन्थी, दक्षिण के तामिल शैव सन्त ग्रादि श्रनेक साधुवर्गों की प्रवृत्तियों की व्याख्या की गयी है। इसके ग्रनन्तर श्रक्तियावादी, उच्छेदवादी, श्रक्ततावादी, चतुर्यामसंवरवादी, श्राजीवक, बौद्ध श्रीर जैन श्रादि नास्तिक ब्राह्मणेतर साधु-परम्पराश्रों श्रीर उनके प्रभाव का उल्लेख किया गया है। श्रन्त में मध्ययुगीन साधु-सन्त-परम्पराश्रों को स्पष्ट करके निर्णूणकाव्यधारा के सन्तों से उनका सम्बन्ध-निर्देश किया गया है।

पाँचवें और छठे ग्रध्याय ग्रध्यात्म-चिन्तन से सम्बद्ध है। सन्तों के ग्राध्यात्मिक विचारों के मूल, उनकी भनुभूति का स्वरूप-निरूपण तथा ब्रह्म के लिए सन्तों द्वारा प्रयुक्त ग्रभिधानों की त्याख्या की गर्या है। तत्पश्चात् उनके ब्रह्म-निरूपण तथा उस पर ज्ञान, भिवत भौर योग के प्रभाव का विवेचन है। इसके बाद मायाबाद के ऐतिहासिक विकासक्रम के प्रकाश में सन्तों की जीव-सम्बन्धी धारणाश्रों का निदर्शन किया गया है। तत्पश्चात् जगत्-सम्बन्धी सन्त-धारणाश्रों का स्पष्टीकरण किया गया है। मोक्ष-सम्बन्धी धारणाश्रों पर भी प्रकाश डाला गया है। ग्रन्त में सन्तों की दार्शनिक पद्धित की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है।

सातवें ग्रध्याय में सन्तों की रहस्य श्रीर सहज साधनाश्रों का स्पष्टीकरण किया गया है। उनके साम्यवाद श्रीर सामाजिक सुधारों पर विचार किया गया है। ग्राठवें ग्रध्याय में 'मन्तवाणी' की ग्रिभिब्यक्ति श्रीर साहित्यिकता पर विचार किया गया है। सन्तों के काव्य का प्राण 'श्रात्मरस' सिद्ध किया गया है। सन्तों के कोव्य का प्राण 'श्रात्मरस' सिद्ध किया गया है। सन्तों की शैक्षियों के भेद-प्रभेदों की छानबीन की गयी है। भाषा, प्रतीक, छन्द, संगीत ग्रादि की विस्तृत समीक्षा की गयी है।

नवाँ अध्याय उपसंहार है। विविध प्रेरणाओं और परिस्थितियों के बीच उदित एवं विकसित सन्तमत की प्रमुख प्रवृत्तियों और चेतनाओं की समीक्षा की गयी है। परिशिष्ट में सन्तों की पारिभाषिक शब्दावली का ऐतिहासिक विकासकम दिया गया है।

इस ग्रन्थ का प्रकाशन सन् १६६१ ई० में साहित्य निकेतन, कानपुर, से हुआ।

# १७६. मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य के प्रेमगाथाकाच्य ग्रीर भक्तिकाच्य में लोकवार्ता-तत्त्व

#### [१६४७ ई०]

डॉ॰ सत्येन्द्र का प्रबन्ध 'मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य के प्रेमगाथाकाव्य ग्रौर भित्तकाव्य में लोकवार्ता-तत्त्व' सन् १६५७ ई॰ में ग्रागरा विश्वविद्यालय की डी॰ लिट्॰ उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। उसकी रूपरेखा इस प्रकार है:—

म्रध्याय १: पूर्व पीठिका—लोकवार्ता— मूल्य—लोकगीत के मूल तत्त्व—लोकगीत-साहित्य—लोकगीतों के विविध प्रकार—साहित्य पर लोकगीत का क्यों ग्रौर कब प्रभाव पड़ता है—विश्व का लोकगीत-साहित्य ग्रौर उसकी शाखाएं—भारत: भारत की लोकगीत-प्रवृत्तियों का ग्राक्लन—इसमें हिन्दी-क्षेत्र का स्थान—हिन्दी साहित्य के विकास की लोकगीत-पृष्ठभूमि: बौढ, जैन, नाथ, सिद्ध, सहजिया, वैष्णव, शैव ग्रादि; विभिन्न सम्प्रदाय तथा ऐसे तत्त्व ग्रौर लोकगीत—हिन्दी-साहित्य के विकास में उनका योगदान—हिन्दी-साहित्य का सूत्रपात—वीरगाथाकाल—भिवत एवं प्रेमगाथा काल में परिणित —लोकतत्त्व का उत्थान।

ग्रथ्याय २ : प्रेमगाथा काव्य — प्रेमगाथाएँ — उनकी मूलवर्ती कथाएँ — इन कथाग्रों का विश्लेपण — वैदिक, बौद्ध, ब्राह्मण, जैन साहित्यों एवं युगों से वर्त-मान समय तक इन कथाग्रों के विविध ग्रभिप्रायों का ऐतिहासिक विकास — इन कथाग्रों की पौराणिक एवं लोकगीतात्मक विशेषताएँ — बौद्ध एवं जैन परम्परागत कथाएँ — हिन्दी लोक-कथाग्रों ग्रौर उनकी कला के प्रति धर्म एवं धर्मेतर तस्वों का योगदान — उनका प्रभाव।

ग्रध्याय ३: निर्गुणभिवत-काव्य — निर्गुणसम्प्रदाय के काव्य का वस्तुतत्त्व — विभिन्न दार्शनिक श्रवधारणाएँ — ब्रह्म, माया, सहज ग्रादि, उनका उद्भव तथा इन धाराश्रों में विकास, १. ज्ञानमूल दर्शन की धारा, २. इतर प्रभाव की धारा, ३. लोकविश्वास की धारा — निर्गुणसम्प्रदाय के दर्शन की उपर्युक्त लोकशैली को प्रभावित करने में इनका योगदान — भिक्तमूलक प्रतीकवाद, उसकी लोक तात्त्विक विशेषताएँ — रूपविधान — उनका उद्भव — भाषा — उसकी प्रकृति।

श्रध्याय ४: सगुणभिक्त-काव्य : कृष्णभिक्त-सम्प्रदाय — कृष्ण — एक भव्य पौराणिक व्यक्तित्व — उसका मूलस्वरूप श्रीर विकास — कृष्ण-कथा के विकास के विभिन्न युग—उसके विकास में लोकतत्त्वों का योगदान—भागवत में उसका चरम स्वरूप—लोकदेवता एव लोकप्रचलित कथा श्रों की पुराण-कथा श्रों के रूप में परिणित —लोकगीत-तत्त्व —परवर्ती लोकप्रचलित कथा की पुराण-कथा में परिणित — उसमें लोकगीत तत्त्र —गःगवा श्रोर सुरदास —सुरदास में नये ग्रभिप्रायों का उद्भव —परवर्ती कृष्णकाव्य ग्रौर लोकतत्त्व —लोककला की प्रमुखता के कारण—वस्तुतत्त्व ग्रौर स्वरूपविश्वान।

श्रध्याय ५: सगुणभिक्त-काव्यः रामभिक्त-सम्प्रदाय—राम—एक महान् पौराणिक व्यक्तित्व—उसका मूलस्वरूप विभिन्न ग्रभिप्रायों का विश्लेषण— बस्तुतत्त्व, ग्रवधारणात्रों, रूपविधानों एवं लोकसूत्रो में से प्रत्येक का संक्षिप्त ऐतिहासिक विकास—लोक-उद्देश्य एवं लोक-कला।

श्रध्याय ६: काव्यकला में लोकहप—लोक-कंविता—विभिन्न रूप—पिंगल, मात्रिक छन्द, दोहों, चौपाइयों, कवित्तों, पदों का विकास कैसे हुग्रा—लोक-तत्त्वों में उनके सूत्र—ऐतिहासिक विवेचना—ग्रलंकार : उपमाएँ ग्रौर शैली— उनका लोकतात्त्विक स्वरूप—उनकी ग्रंगीकृति के कारण।

**श्रध्याय ७:** लोक-विश्वास, लोक-संस्कृति, कहावतें, पहेली लोक-दर्शन, लोक-मनोविज्ञान, लोक-कला ।

श्रध्याय दः उपसंहार।

विनोद पुस्तक मन्दिर, हॉस्पिटल रोड, ग्रागरा, ने इस ग्रन्थ का प्रकाशन सन् १९६० ई० में 'मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकतात्त्विक ग्रध्ययन' नाम से किया।

## १८०. पं० बालकृष्ण भट्ट: उनका जीवन श्रीर साहित्य

## [१६५७ ई०]

श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा को उनके प्रबन्ध 'पं० बालकृष्ण : उनका जीवन श्रीर साहित्य' पर सन् १९५७ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय ने पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । यह प्रबन्ध विनोद पुस्तक मन्दिर, श्रागरा, से १९५० ई० में प्रकाशित हुश्रा।

प्रस्तुत प्रबन्ध सात ग्रध्यायों में विभक्त है। पहले ग्रध्याय में ग्राधुनिक हिन्दी-साहित्य के विकास में भारतेन्दु-युग के योगदान पर विचार किया गया है। पं० बालकृष्ण भट्ट का इस युग से घनिष्ठ सम्बन्ध था। दूसरे मध्याय में भट्टजी का जीवनचरित प्रस्तुत किया गया है। उनका प्रामाणिक जीवनवृत्त देते हुए उनके चरित्र की विशेषतामों का सम्यक् उद्घाटन किया गया है। तीसरे ग्रध्याय में भट्टजी के पत्रकार-स्वरूप का विवेचन किया गया है। भट्टजी ग्रस्यन्त निर्भीक प्रकृति के सुधारवादी पत्रकार थे। वे कट्टर राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। एक बुद्धिमान् सम्पादक थे। हिन्दी-पत्रकारिता भट्टजी की ऋणी रहेगी।

चौथे ग्रध्याय में भट्टजी को एक नियन्थ-लेखक के रूप में देखा गया है। उनके निवन्थों का वर्गीकरण (राजनैतिक, समाजसुधार-सम्बन्धी, साहित्यिक) किया गया है। उनकी भाषा तथा शैली विषयक विशेषताग्रों का विवेचन किया गया है। परवर्ती निबन्धकारों (पं॰ महावीर प्रसाद द्विवेदी, ग्रध्यापक पूर्णीसह, पं॰ रामचन्द्र शुक्ल, ग्राचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचन्द, डा॰ रामविलास शर्मा ग्रादि) पर भट्टजी का प्रभाव निरूपित किया गया है। पाँचवें ग्रध्याय में भट्टजी के ग्रालोचक-रूप की समीक्षा की गयी है। भट्टजी की ग्रालोचना के मूल सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है। उनकी ग्रालोचना के विविध पक्षों पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी-ग्रालोचना-साहित्य में उनका स्थान निर्धारित किया गया है।

छठे ग्रध्याय में भट्टजी के उपन्यासों, नाटकों ग्रौर कहानियों की ग्रालोचना करते हुए हिन्दी के कथाकारों में उनका स्थान निर्धारित किया गया है। इस ग्रध्याय में भट्टजी के सात उपन्यासों, ग्यारह नाटकों ग्रौर ग्रनेक कहानियों का खोजपूर्ण विवरण देते हुए उनकी व्यापक समीक्षा की गयी है। सातवें ग्रध्याय में भट्टजी के ग्रप्रकाशित साहित्य का विवरण दिया गया है। उनके एक ग्रप्रकाशित निबन्ध का नाम 'निस्सहाय हिन्दू' है। इसी प्रकार, भट्टजी के हस्त-लेख के प्राप्त ३६४ पृष्ठ ग्रप्रकाशित है जो संस्कृत के विभिन्न कवियों की ग्रालोचना के रूप में लिखे गये हैं।

प्रबन्ध के ग्रन्त में पाँच परिशिष्ट इस प्रकार हैं:--

- १. भट्टजी का ग्रप्रकाशित लेख।
- २. प्रदीप के ग्राहकों की मूल सूची।
- ३. भट्टजी के प्रतिनिधि साहित्यिक निबन्धों की तालिका।
- ४. भट्टजी की मृत्यु पर संवेदना में प्राप्त पत्र आदि।
- ५. सहायक-ग्रन्थों की सूची।

## १८१. भारतेन्दुकालीन नाटक-साहित्य

[१६५७ ई०]

श्री गोपीनाथ तिवारी का प्रबन्ध 'भारतेन्दुकालीन नाटक-साहित्य' सन् १९५७ ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह प्रबन्ध हिन्दी भवन, जालन्धर, से प्रकाशित हुग्रा है।

यह प्रबन्ध चार खण्डों में विभक्त है। पहले खण्ड के प्रथम तीन ग्रध्यायों में भारतेन्दुपूर्व युग (१६१०-१८५० ई०) के मौलिक तथा अनूदित नाटकों का अनुशीलन है। इस प्रसंग में इस काल के नाटकों को नाटक न मानने वाले विद्वानों के विचार प्रस्तुत किये गये हैं। चौथे और पाँचवें अध्यायों में इन विद्वानों के मतों का निराकरण करते हुए सप्रमाण यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि इस काल के नाटकों में नाटकीय तत्त्व विद्यमान हैं। केवल 'सभासार' या 'समयसार' को छोड़कर इन सभी में श्रृंखलित कथानक, चित्रिनित्रण, अन्तर्द्ध नृद्ध, नाट्यकला या अभिनय के संकेत आदि गुण पाये जाते हैं। लेखक का मत है कि ये नाटक जन-नाट्य-शैली (स्वांग, लीला, रास आदि) के अनुकरण पर लिखे गये हैं।

दूसरे खण्ड का विवेच्य सन्धि-काल (१८५७-१८६७ ई०) है। इस काल की शैलियाँ ही उत्तराधिकार के रूप में भारतेन्दु एवं उस काल के ग्रन्य नाटककारों को प्राप्त हुई। यह काल भारतेन्दु-काल के नाटकों का जनक है। इस काल के प्रमुख नाटक 'प्रद्युम्न विजय' या 'प्रभावती नाटक' में संस्कृत-नाटक की सन्धियाँ ही नहीं चौंसठ सन्ध्यंग भी प्राप्त होते हैं।

तीसरे खण्ड के पहले पाँच ग्रध्यायों में भारतेन्द्र-काल के नाटकों की समा-लोचना है जिसमें इस काल के नाटकों की ग्रनेक प्रमुख धाराग्रों-उपधाराग्रों का विवेचन किया गया है। मौलिक नाटकों की तीन प्रमुख धाराएँ मानी गयी हैं। (१) पौराणिक (२) प्रेमप्रधान ग्रौर (३) सामाजिक-धार्मिक। इस खण्ड के ग्रन्तिम तीन ग्रध्यायों में ग्रनूदित एवं जननाटकों का ग्रध्ययन किया गया है। अनुवाद प्रमुखतः बँगला, संस्कृत एवं ग्रंग्रेजी से किये गये। जन-नाटकों के दो वर्ग माने गये हैं: (१) स्वाँग नाटक ग्रौर (२) इन्द्रसभा का थियेट्रिकल नाटक। इन दोनों धाराग्रों की परम्परा, विकास तथा शैलियों पर विचार किया गया है।

चतुर्थ खण्ड 'तत्त्व-विवेचन' है। इस खण्ड में हिन्दी-नाटकों के ग्राधार पर नाटकीय तत्त्वों की चर्चा हुई है। भारतेन्दुकालीन नाटकों में नाटक के नौ तत्त्व मिलते हैं (१) प्रस्तावना (२) कथानक (३) पात्र (४) संवाद (५) भाषा (६) देशकाल (७) शैली (८) उद्देश्य एवं (६) ग्राभिनय। इस खण्ड के प्रथम दो ग्रध्यायों में प्रस्तावना के पाँच ग्रंगों (मंगलाचरण, प्रस्ताव, सुभाव, परिचय ग्रौर ग्रन्त) एवं दो प्रकार के कथानकों (भारतीय नाट्यशास्त्र के लक्षणों से युक्त एवं पश्चिमी संकलनत्रय ग्रादि सिद्धान्तों के ग्रनुसार निबद्ध) का विवेचन है। तीसरे ग्रध्याय में पात्रों के चरित्रचित्रण का ग्रध्ययन किया गया है। चौथे ग्रध्याय में भारतीय एवं पाश्चात्य शैलियों की दृष्टि से संवादों की समीक्षा की गयी है। पाँचवें एवं छठे ग्रध्यायों में नाटकों की भाषा तथा देश-काल पर विचार किया गया है। सातवें ग्रध्याय में नाटकों की शैली की समीक्षा की गयी है। ग्रन्तिम दो ग्रध्यायों में नाटक के उद्देश्य (उपदेश ग्रौर रसानुभूति) ग्रिभिनय, ग-संकेत ग्रादि की विवेचना की गयी है।

#### १८२. बाबू बालमुकुन्द गुप्त — उनके जीवन ग्रौर साहित्य का ग्रध्ययन

#### [१६५७ ई०]

श्री नत्थनसिंह का शोध-प्रबन्ध 'बाबू बालमुकुन्द गुप्त—उनके जीवन श्रौर साहित्य का श्रध्ययन' सन् १९५७ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुश्रा। यह ग्रन्थ विनोद पुस्तक मंदिर, हास्पिटल रोड, ग्रागरा, से सन् १९५८ ई० में प्रकाशित हुश्रा।

इस प्रबन्ध में श्राठ श्रध्याय हैं। भूमिका में गुप्तजी विषयक विवेचन का मूल्यांकन तथा उनके जीवन श्रौर साहित्य के विश्वद श्रध्ययन की उपादेयता श्रादि पर विचार किया गया है। प्रथम श्रध्याय में उनके जन्म, शिक्षा, बाल्य-कालीन प्रतिभा श्रादि का गवेषणात्मक विवेचन, 'कोहेनूर' (लाहौर) 'श्रखबारे चुनार' श्रादि उर्दू -पत्रों द्वारा उर्दू -साहित्य-सर्जन, 'हिन्दोस्थान', 'हिन्दी बंग-वासी' तथा 'भारतिमत्र' श्रादि हिन्दी-पत्रों के सम्पादन, उनके व्यक्तित्व तथा साहित्यिक यात्राश्रों के महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है।

दूसरे अध्याय में उर्दू-लेखक के रूप में गुप्तजी का मूल्यांकन किया गया है। तीसरे अध्याय में उनके प्रारम्भिक गद्य की समीक्षा है। 'हिन्दोस्थान', 'हिन्दो बंगवासी' तथा 'भारतिमत्र' कालीन उनके कार्य का विवेचन और अव्य पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ लिखे गये उनके साहित्य का उल्लेख करके 'भारत-मित्र' द्वारा हिन्दी-पत्रकारकला में किये गये नव विकास का महत्त्व निर्धारित किया गया है। इनके अतिरिक्त इस अध्याय के विवेचित तत्त्व हैं—गुप्तजी की भाषा-नीति का अनुशीलन, उनके ऊपर 'भारतेन्द्र' की पत्रकारिता के प्रभाव का अध्ययन तथा सामयिक पत्रों पर उनकी नीति के प्रभाव का विवेचन। चौथे अध्याय में पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ हुए भाषा-सुधार-आन्दोलन का ऐतिहासिक एवं साहित्यिक अध्ययन, 'शेप' शब्द पर पं० लज्जाराम मेहता के साथ हुए विवाद की समीक्षा तथा व्याकरण एवं शैली के विषय में गुप्तजी के विचारों की विवेचना है।

पाँचवाँ अध्याय आलोचक गुप्तजी की समीक्षा-शैली का विवेचन प्रस्तुत करता है। आपने उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी तथा बँगला आदि भाषाओं के साहित्य-कारों के जीवनचरित-प्रकाशन की अभूतपूर्व शैली का श्रीगणेश किया था, आलोचना की तुलनात्मक तथा लोकमंगल की साधना वाली समीक्षापद्धतियों का प्रारम्भ किया था, साहित्य में पुनः प्रविष्ट शृंगारिक प्रवृत्ति का प्रवल खण्डन तथा अरुचिकर एवं कुरूप अनुवाद की रीति का निरसन किया था। प्रस्तुत अध्याय में उनकी आलोचकीय विशेपता का मूल्यांकन तथा नवीन लेखकों को दिये गये प्रोत्साहन का आकलन है। छठे अध्याय में गुप्तजी के व्यंग्यात्मक लेखों का विवेचन है। शिवशम्भु के चिट्ठों के ऐतिहासिक महत्त्व का प्रतिपादन, बंगाल के गवर्नर लार्ड मिन्टो और लार्ड मार्लों को लिखे गये पत्रों की कलात्मक विशेषता की समीक्षा तथा व्यंग्यात्मक लेखों में अन्तिहित राष्ट्रीयभावना तथा साहित्यकता आदि का मूल्यांकन किया गया है।

सातवें ग्रध्याय में गुप्तजी के पद्म-साहित्य का ग्रध्ययन है। उनकी उर्द्र-किवता की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उर्द्र-काव्य में उनके स्थान का निर्धारण किया गया है। इसके ग्रितिरिक्त हिन्दी में देशभिक्तपरक रचना, धार्मिक किवता, हास्य एवं व्यंग्यात्मक काव्य का कलात्मक मूल्यांकन करते हुए जोगीड़ा तथा जनगीतों (टेसू) की विशेषताओं का प्रतिपादन किया गया है। साथ ही 'भारतेन्द्र' तथा प्रतापनारायण मिश्र द्वारा प्रवर्तित व्यंग्यकाव्य की परम्परा की श्रृंखला के रूप में गुप्तजी की किवता की समीक्षा की गयी है।

ग्राठवें ग्रध्याय में हिन्दी-उदूं-विवाद में गुप्तजी के योगदान, नागरीग्रान्दोलन तथा उसमें गुप्तजी द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन हैं। हिन्दीउदूं-ग्रान्दोलन की पृष्ठभूमि में ग्रंग्रेजों की बूटनीतिज्ञता तथा जातिगत भेदभाव
की नीति के प्रोत्साहन का रहस्योद्घाटन गुप्तजी ने बड़ी निर्भीकता तथा
ग्रामाणिकता के साथ करके राष्ट्रभाषा के रूप की स्थापना श्रौर हिन्दी भाषा
ग्वं नागरी लिपि की उपादेयता सप्रमाण सिद्ध की थी। प्रस्तुत ग्रध्याय में
उनके राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी महान् कार्यो श्रौर मान्यताश्रों की समीक्षा प्रस्तुत की
गयी है।

उपसंहार में गद्य-निर्माता बालमुकुन्द गुप्त पर विचार किया गया है। गद्यशैली-निर्धारण के क्षेत्र में गुप्तजी तथा पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी की तुल-नात्मक समीक्षा की गयी है। परवर्ती गद्यलेखकों पर भाषाशैलीगत प्रभाव का ग्रंकन तथा शैलीकार के रूप में उनका मूल्यांकन किया गया है। ग्रन्त में दो परिशिष्ट हैं। प्रथम परिशिष्ट में ग्रनुवादक गुप्तजी पर विचार किया गया है। ग्रार द्वितीय परिशिष्ट में उनके प्रमुख ग्रप्रकाशित लेखों की तालिका प्रस्तुत की गयी है।

## १८३. 'शिवसिंह सरोज' में दिये कवियों-सम्बन्धी तथ्य एवं तिथियों का श्रालोचनात्मक परीक्षण

#### [१९५७ ई०]

श्री किशोरीलाल गुप्त का प्रबन्ध 'शिवसिंह सरोज में दिये किवयों-सम्बन्धी तथ्य एवं तिथियों का ग्रालोचनात्मक परीक्षण' सन् १६५७ ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुया।

यह शोधग्रन्थ तीन भागों में विभक्त है। प्रथम भाग भूमिका है। यह भूमिका भी सात ग्रध्यायों में विभाजित की गयी है। पहले ग्रध्याय में 'सरोज', 'सरोजकार' (शिवसिंह) तथा 'सरोजकार' के पुस्तकालय का परिचय दिया गया है और 'सरोज' के रचना एवं प्रकाशन काल पर भी विचार किया गया है। दूसरा ग्रध्याय 'सरोज' का महत्त्व है। इसमें गार्सा द तासी, महेशदत्त तथा मातादीन मिश्र ग्रादि 'सरोज' के पूर्ववर्ती (हिन्दी-साहित्य के) इतिहासकारों

एवं ग्रियसंन म्रादि परवर्ती इतिहासकारों के ग्रन्थों से 'सरोज' की तुलना करते हुए उसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की गयी है। तीसरे म्रध्याय में 'सरोज' के म्राधार-ग्रन्थों का विवेचन है। चौथे म्रध्याय में 'सरोज' की भूलों पर प्रकाश डालते हुए इसके सुसम्पादित संस्करण की म्रावश्यकता पर बल दिया गया है। पाँचवें मध्याय में सरोज के सन्-संवतों की परीक्षा की गयी है। छठे मध्याय में 'सरोज' के मध्ययन की म्रावश्यकता बतलायी गयी है तथा इस मध्ययन के सीमा-विस्तार पर प्रकाश डाला गया है। सातवें मध्याय में सर्वेक्षण के प्रमुख सहायक सूत्रों की चर्चा की गयी है।

प्रबन्ध के दूसरे भाग में मुख्य ग्रन्थों श्रीर ग्रन्थकारों का परीक्षण है। 'सरोज' में उल्लिखित सामग्री की खोज-रिपोटों श्रीर शोधग्रन्थों के श्राधार पर श्रालोचनात्मक परीक्षा की गयी है। विवेच्य किवयों के विषय में जो नवीन सूचनाएँ सुलभ हुई हैं, उन सबका भी समावेश यथास्थान कर लिया गया है। उपसंहार में तीन ग्रध्याय हैं। पहला ग्रध्याय तिथि-निर्णय है। इसमें दिखाया गया है कि 'सरोज' में दी गयी ६८७ तिथियों में से ४८२ की जाँच की जा चुकी है। इन तिथियों में से तीस तिथियाँ ईस्वी सन् में हैं, शेष विक्रम संवत् में। ३६ संवत् ग्रन्थिवशेशों के रचना-काल हैं। २४५ संवत् विभिन्न प्रमाणों से उपस्थित-काल सिद्ध होते हैं। ३२ संवत् तर्क के सहारे उपस्थिति-काल सिद्ध होते हैं, केवल २४ संवत् जन्म-काल सिद्ध होते हैं (यद्यपि ग्रियर्सन ने सभी को जन्मकाल मान लिया था) श्रीर ११३ संवत् श्रगुद्ध सिद्ध होते हैं। 'सरोज' के २०५ संवतों की जाँच नहीं हो सकी। इन संवतों को तब तक उपस्थिति-काल ही मानना चाहिए जब तक ये भविष्य में ग्रन्थथा न सिद्ध हो जाएँ। 'सरोज' में २६३ श्रज्ञातितिथि किव हैं। इनमें से १२४ के मम्बन्ध में नयी तिथियाँ ज्ञात हुई हैं।

दूसरे ग्रध्याय (किव-निर्णय) में दिखाया गया है कि 'सरोज' में एक ही किव कई-कई किवयों के नाम से उिल्लिखित हो गया है। इस प्रकार ११ किव १२४ किवयों के रूप में ग्राये हैं ग्रीर ६५ किवयों की मिथ्या सृष्टि हो गयी है। इसी प्रकार १२ ग्रीर ऐसे किव हैं जो सरोजकार की विशुद्ध सृष्टि हैं, किसी दूसरे किव के प्रतिरूप नहीं हैं। लगभग दस किव ऐसे हैं जिनका नाम ग्रतः ग्रस्तित्व सन्दिग्ध है। ठीक इसके विपरीत कई-कई किवयों को भी मिलाकर सरोजकार ने एक कर दिया है। कई किवयों का उल्लेख उनके (किवयों के) ग्राश्रयदाताग्रों के नाम से हो गया है। इस सर्वेक्षण में सात-ग्राठ ऐसे किवयों के बास्तिवक नामों का भी श्रनुसंधान किया गया है। तीसरे ग्रध्याय में तथ्यों

का परीक्षण किया गया है। जन्मस्थान, जाति, ग्रन्थ, उद्धरण ग्रादि से सम्बद्ध तथ्यों की ग्रालोचनात्मक परीक्षा करते हुए उसमें वांछित सुधार किया गया है।

यह ग्रन्थ 'सरोज-सर्वेक्षण' के नाम से हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वारा-णसी, से प्रकाशित हुग्रा।

#### १८४. कामायनी में काव्य, संस्कृति श्रौर दर्शन

्१९५७ ई०]

श्री द्वारिकाप्रसाद सक्सेना का प्रबन्ध 'कामायनी में काव्य, संस्कृति श्रौर दर्शन' सन् १९५७ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। पुस्तक-रूप में इसका प्रकाशन विनोद पुस्तक मन्दिर, श्रागरा, ने सन् १९५५ ई० में किया।

मूल प्रबन्ध ग्राठ प्रकरणों में विभक्त है। प्रथम प्रकरण में प्रसाद-काव्य को (विशेष रूप से 'कामायनी' को) ग्रनुप्राणित करने वाली मूल प्रवृत्तियों एवं प्रेरणाग्रों का ग्रध्ययन किया गया है। द्वितीय प्रकरण में 'कामायनी' की कथावस्तु के विभिन्न स्रोतों की गवेषणा की गयी है। 'कामायनी' की कथावस्तु में सम्बन्ध स्थापित करते हुए उसके प्रवन्धकाव्यत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। वृतीय प्रकरण में 'कामायनी' के महाकाव्यत्व, रूपकत्व ग्रादि का विवेचन करते हुए उसके सौन्दर्य-दर्शन, सौन्दर्य एवं रस ग्रादि का पाश्चात्य एवं भारतीय दृष्टिकोण से ग्रध्ययन किया गया है। चतुर्थ प्रकरण में लेखक ने 'कामायनी' के कलापक्ष की सांगोपांग समीक्षा प्रस्तुत की है। 'कामायनी' का मूल्यांकन करते हुए विश्व-साहित्य में उसका स्थान निर्धारित किया गया है। इस प्रसंग में 'कामायनी' के मूल्यांकन का ग्राधार नुलनात्मक ग्रध्ययन न होकर विश्व-काव्य की विशेषताएँ हैं।

पंचम प्रकरण में 'कामायनी' के सांस्कृतिक पक्ष के विवेचन एवं उसके सांस्कृतिक योगदान का अध्ययन किया गया है। षष्ठ प्रकरण में 'कामायनी' के मनोवैज्ञानिक स्वरूप का उपस्थापन है। मन, काम, इच्छा, किया, ज्ञान ग्रादि का भारतीय एवं पारचात्य दृष्टिकोणों से श्रध्ययन करते हुए लेखक ने मन के क्रिमिक विकास में श्रद्धा तथा इड़ा (बुद्धि) के सापेक्ष महत्त्व का ग्रध्ययन प्रस्तुत

ग्रध्याय ३—कवियों की जीवनी, प्रेरणा, उद्देश्य श्रौर विचार : स्वयम्भू, पुप्पदन्त, धनपाल, कनकामर, श्रब्दुल रहमान, जिनदत्त सूरि, जोइन्दु, रामसिंह, लक्ष्मीचन्द श्रादि।

ग्रध्याय ४—वस्तु ग्राँर विषय : प्रबन्धकाव्य, महापुराण, कथानक, ग्रालो-चना, साहित्य ग्राँर पराणिक रूढ़ियाँ, शैली की कसौटी, चिरतकाव्य, पडम-चिरड, पुराण ग्राँर चिरतकाव्य की तुलना, कथानक शैली की ग्रालोचना, णाय कुमार चरिड, भिवसयत्तकहा ग्रादि, सम्बन्ध-निर्वाह ग्राँर भावुकता, ग्रात्मलघृता, गीततत्त्व, ग्रनुशृतियाँ, ग्रवान्तर कथाएँ, चिरतकाव्य के प्रकार ग्रीर विशेषताएँ, रामकथा की धाराएँ, खण्डकाव्य, मुक्तककाव्य, चर्चरी, पद, दोहा, कोश ग्रादि ।

श्रध्याय ५—विवरण : विवरण का श्रिभिप्राय, देश-नगर श्रादि, विनाह, भोजन, गर्भावस्था, पुत्रोत्सव, स्वयंवर, युद्ध, शस्त्रपूजा श्रादि, जल-कीड़ा, स्त्री-वर्णन, रूप-चित्रण, श्रन्य पात्रों की योजना, भाव-व्यंजना, तथ्य-व्यंजना, वस्तु-व्यंजना, संवाद-शैली श्रादि ।

श्रध्याय ६—रसः अपभ्रंश किवयों की रस-व्यंजना, भरतमुनि श्रोर रस, शान्त, वात्सल्य, श्रृंगार, पूर्वराग, कामदशाएँ, विप्रलम्भ, वीर, रौद्र, बीभत्स, भयानक, करुण, वात्सल्य, कृष्ण की बाललीला, शान्तरस श्रौर भक्त।

ग्रध्याय ७ — ग्रलंकार : ग्रलंकार का शास्त्रीय विवेचन, उपमा, उत्प्रेक्षा, निष्कर्ष, रूपक, परिसंख्या, एकावली, व्यतिरेक, उल्लेख, ग्रनन्वय, उदाहरण, निदर्शना, दीपक, विरोधाभास, भ्रान्तिमान्, सन्देह, श्लेप, ग्रन्त्यानुप्रास, यमक, प्रतीक-शैली, ऊहात्मक ग्रौर कूट शैली।

ग्रध्याय = — छन्द: ग्रध्ययन की सामग्री, प्रयोग-शैली, कडवक-रचना, घत्ता का स्वरूप, छन्द का ग्राधार, ढुवई, निष्कर्प, पद्धड़िया, ग्राड़िन्ल, विला-सिनी ग्रादि।

श्रध्याय ६—प्रकृति-चित्रण: प्रकृति-चित्रण की विधाएँ, पृष्ठभूमि, श्रलंकृत-शैली, श्रारोप-शैली, श्लिष्ट-चित्रण, उद्दीपन, श्रन्य वाद, प्रकृति श्रीर कवि की भावदशा, श्रन्तिम निष्कर्ष।

श्रथ्याय १० —समाज ग्रौर संस्कृति : परिवार, राजनीतिक ग्रवस्था, राजा का कर्तव्य, शिक्षा-दीक्षा, विवाह, ग्रामोद-प्रमोद, साधारण जनता, लोकाचार, ग्रन्थ-विश्वास, ग्राथिक-स्तर, रहन-सहन । ग्रध्याय ११—दार्शनिक मत: चार्वाक, विज्ञानवाद, क्षणिकवाद, वेदान्त, जीवहिंसा, सृष्टिकर्नृत्व, जैनधर्म, विविधरूप, उपवास का महत्त्व, जिनपूजा, बिम्ब-प्रतिष्ठा, साहित्यिक उद्देश्य, श्राध्यात्मिक रूप। उपसंहार।

## १८६. मालव-लोकसाहित्य—एक ग्रध्ययन [१९५७ ई०]

श्री बद्रीप्रसाद परमार को उनके प्रबन्ध 'माल्व-लोकसाहित्य: एक ग्रध्ययन' पर ग्रागरा विश्वविद्यालय ने सन् १६५७ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की।

सर्वप्रथम उपोद्धात है, जिसमें लोकगीत, लोकवार्ता और लोक-साहित्य से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण विषयों (उनका शास्त्रीय स्वरूप, वैज्ञानिक गितशीलता म्नाहि। की व्याख्या की गयी है। मूल प्रबन्ध सात अध्यायों में विभक्त है। पहले अध्याय में मालवा का मानचित्र देकर उसकी भाषाओं का संक्षिप्त वैज्ञानिक अध्याय के मालवा का मानचित्र देकर उसकी भाषाओं का संक्षिप्त वैज्ञानिक अध्याय किया गया है। मालवी के सामान्य लक्षणों और उपलक्षणों का विवेचन करते हुए उसके भेदों और उपभेदों की विस्तृत सूची दी गयी है। मालवी का विकास दिखलाकर अनुसन्धाता ने मालवी-लोकसाहित्य के संकलक का विवरण दिया है। दूसरे अध्याय में लोकगीत-साहित्य का अनुशीलन किया गया है। दूसरे अध्याय में लोकगीत-साहित्य का अनुशीलन किया गया है। आरम्भ में गीतों के स्वभाव, उनकी सामान्य प्रवृत्तियों तथा संगीत-पक्ष पर प्रकाश डाला गया है। फिर उनको अनेक वर्गो में रखकर उनका अध्ययन किया गया है। मुख्य वर्ग इस प्रकार हैं: (१) जन्मसंस्कार के गीत, (२) विवाह के गीत, (३) बालगीत, (४) विविध गीत (पवाड़ा, लावनी, होली आदि)। लोकगीतों के साथ ही प्रबन्धगीत एवं कथाओं का विवेचन भी किया गया है। यहीं पर गूजरों की ऐतिहासिक परम्पराओं का निदर्शन भी किया गया है।

तीसरे अध्याय में पहले मालवी-लोकसाहित्य की धार्मिक परम्पराओं का अनुशीलन किया गया है। इस साहित्य में दो धाराएँ पायी जाती हैं—(क) कलगी तुर्रा, (ख) मालवी-सन्तसाहित्य। दूसरी धारा के अन्तर्गत प्रचुरमात्रा में साहित्य-सर्जन हुआ है। इस अध्याय में इस साहित्य का विस्तृत परिचय दिया गया है। इसके उपरान्त इन गीतों में विणत देवी-देवताओं, शीतला,

गगामाता, देवमहाराज ब्रादि का श्रध्ययन किया गया है। चोथे ब्रध्याय में माच (मालवी लोकनाट्य) पर विचार किया गया है। माच के प्रवर्त्तक बालमुकुन्द गुरु थे। यह परम्परा खूब फली-फूली श्रौर इसमें विशाल मात्रा में साहित्य-निर्माण हुग्रा। इस ब्रध्याय में इस साहित्य का विस्तारपूर्वक शास्त्रीय विश्लेपण किया गया है।

पाँचवें ग्रध्याय में वार्ता-लोककथा-साहित्य का विवेचन किया गया है। पहले भारतीय ग्रौर हिन्दी के लोककथा-साहित्य का परिचय देते हुए उपलब्ध भारतीय लोककथा-साहित्य की मौलिक समानताग्रों का निरूपण किया गया है। तत्पश्चात् मालवी लोककथा-साहित्य के संग्रह-कार्य का विवरण एवं महत्त्व प्रतिपादित करते हुए उसका वर्गीकरण एवं ग्रध्ययन किया गया है। छठा ग्रध्याय 'लोकोक्ति-साहित्य' हैं। लोकोक्ति-साहित्य की रूपरेखा देकर उसकी प्रकृति एवं विशेषताग्रों का निरूपण किया गया है। उनका वर्गीकरण भी किया गया है। साथ ही मालवी-प्रहेलिका-साहित्य की विशेषताग्रों ग्रौर प्रवृत्तियों का भी विस्तृत परिचय दिया गया है। सातवाँ ग्रध्याय उपसंहार है। इसमें लोक-साहित्य की शैली ग्रौर प्रन्य विशेषताग्रों का प्रतिपादन करके मालवी-लोक-साहित्य का हिन्दी-साहित्य से सम्बन्ध निरूपित किया गया है।

## १८७. ग्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में ग्रालोचना का विकास (१८६८-१९४३ ई०)

[१६५७ ई०]

श्री राजिकशोर कक्कड़ को उनके प्रबन्ध 'ग्राधुनिक-हिन्दी-साहित्य में ग्रालोचना का विकास (सन् १८६८-१९४३ ई०)' पर सन् १९५७ ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई।

प्रस्तुत प्रबन्ध नौ प्रकरणों में विभक्त है। प्रथम प्रकरण में भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्यालोचन में ग्रालोचना-सम्बन्धी साहित्य के विकास का दिग्दर्शन कराते हुए ग्रालोच्यकाल में हिन्दी में ग्रालोचना-सम्बन्धी साहित्य के विकास का ग्रथ्ययन किया गया है। इस विकास के ग्रन्तर्गत गंगाप्रसाद ग्राग्नहोत्री, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबन्धु, पद्मसिंह शर्मा, रामचन्द्र शुक्ल, श्याम-

सुन्दरदान, प्रेमचन्द, जथशंकर प्रसाद, नन्ददुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामशंकर शुक्ल 'रसाल', शिवनाथ, रामकुमार वर्मा, गंगाप्रसाद पांडेय स्रादि स्रालोचकों पर विचार किया गया है।

द्वितीय प्रकरण में काव्य-सम्प्रदायों के विकास पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकरण में काव्य के बाह्य उपकरण तथा स्वरूप का विवेचन करने वाले सम्प्रदायों के विकास का निदर्शन किया गया है। साथ ही अनुमित तथा श्रीचित्य सम्प्रदाय के विकास पर भी प्रकाश डाला गया है। तृतीय प्रकरण में काव्य के अन्तरंग तत्त्व का विवेचन करने वाले रस-सम्प्रदाय का अध्ययन किया गया है।

चतुर्थ प्रकरण में साहित्य-सम्बन्धी श्रालोचना तथा पंचम प्रकरण में साहित्य तथा उसके विविध रूपों की श्रालोचना का विकास दिखाया गया है। इस सन्दर्भ में सर्वप्रथम संस्कृत तथा पारचात्य साहित्यालोचन में कविता-सम्बन्धी विवेचन के विकास का श्रव्ययन प्रस्तुत करके लिछराम, मुरारिदान, कन्हैया-लाल पोइार श्रादि श्राधुनिक रीतिकारों तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवान-दीन, रामचन्द्र शुक्ल श्रादि से लेकर डा० नगेन्द्र, 'श्रशेय' श्रौर िदर निवृ चौहान श्रादि तक श्राधुनिक श्रालोचकों पर विचार किया गया है।

षष्ठ प्रकरण में कथा-साहित्य (कहानी तथा उपन्यास)-सम्बन्धी भ्रालोचना के विकास का पर्यालोचन है। इसी प्रकरण में हिन्दी में निबन्ध-सम्बन्धी भ्रालोचना के विकास का विवेचन भी किया गया है। नाटक-सम्बन्धी भ्रालोचना का विकास सप्तम प्रकरण का प्रतिपाद्य है। भारतेन्द्र बाबू हरिश्चन्द्र, बलदेव प्रसाद मिश्र तथा जगन्नाथ प्रसाद भानु से लेकर उदयशंकर भट्ट, ढा० हजारी प्रसाद द्विवेदी और डा० नगेन्द्र ग्रादि तक विभिन्न विद्वानों के तद्विषयक विचारों का श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। एकांकी नाटक से सम्बद्ध भ्रालोचना का भी श्रध्ययन किया गया है।

अष्टम प्रकरण हिन्दी-साहित्य का इतिहास है। भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्यालोचन में इतिहास-सम्बन्धी ग्रालोचना का विकास दिखलाने के ग्रनन्तर लेखक ने शिवसिंह सेंगर, सर जार्ज ग्रियर्सन, मिश्रबन्धु, रामनरेश त्रिपाठी, एडविन ग्रीव्स तथा एफ० ई० के०, रामचन्द्र शुक्ल, शान्तिपिय द्विवेदी, कृष्ण-शंकर शुक्ल, गौरीशंकर 'सत्येन्द्र', मोतीलाल मेनारिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ग्रादि हिन्दी के इतिहासकारों के हिन्दी-साहित्य के इतिहास से सम्बन्धित ग्रालोचनात्मक प्रयास पर विचार किया गया है।

नवम प्रकरण में व्यावहारिक श्रालोचना की विचारचर्चा की गर्या है। भारतीय तथा पारचात्य साहित्यालोचन में व्यावहारिक श्रालोचना के विकास की पृष्ठभूमि का पर्यालोचन करके ग्रालोच्यकाल की व्यावहारिक श्रालोचना (भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से गंगाप्रसाद पाडेय तक) के विकास पर प्रकाश डाला गया है।

## १८८. गढ़वाली की रावल्टी उपबोली, उसके लोकगीत ग्रीर उसमें ग्रिभिन्यक्त लोकसंस्कृति

[१६५७ ई०]

श्री गोविन्दिसिंह कन्दारी को सन् १६५७ ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके शोधकार्य का विषय था 'गढ़वाली की रावल्टी उपबोली, उसके लोकगीत ग्रीर उसमें ग्रीमन्यक्त लोकसंस्कृति'।

प्रस्तुत प्रबन्ध तीन खण्डों मे विभक्त किया गया है। प्रथम खण्ड के प्रति-पाद्य विषय इस प्रकार है—रवाई: सामान्य परिचय, नामकरण, सीमा, क्षेत्र-फल, ग्राबादी, वन, पर्वत, निदयाँ, पशुपक्षी, वन्य सम्पदा तथा सौन्दर्य, वहाँ के निवासी, रहन-सहन, वेशभूषा, स्वभाव, ऐतिहासिक परिचय, प्रागैतिहासिक काल, कत्यूरी शासन, गुर्जरों ग्रादि का ग्रागमन, गोरखा ग्रातंक, मुगल ग्राक्रमण ग्रादि, रवाई की बोली रावल्टी, रावल्टी का शब्दकोप, तत्सम, तद्भव, देशज शब्द, ग्राधुनिक ग्रायंभापात्रों से उधार लिये गये शब्द, ग्रनार्य शब्द, विदेशी शब्द, रावल्टी के स्वर, मूल स्वर, ध्वनियों का विवरण, स्वरों की उत्पत्ति, स्वरों का परिवर्तन, ग्रादि स्वर, मध्य स्वर, ग्रन्त्य स्वर, स्वराघात तथा स्वरागम, रावल्टी के व्यंजन, ध्वनियों का परिचय, रावल्टी व्यंजनों की उत्पत्ति, व्यंजन-परिवर्तन के रूप, संज्ञा के रूप, लिग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, ग्रव्यय, कियापद ग्रादि।

प्रवन्ध के द्वितीय खण्ड में रवाई के लोकगीतों का अध्ययन किया गया है। इस खण्ड की क्पिय-सूची इस प्रकार है: लोकगीतों का वर्गीकरण, वर्गीकरण का ग्राधार, नागर ग्रादि धार्मिक लोकगीत, वीरगीत, पवाड़े, प्रेमगीत, भाभी श्रीर मामी के प्रेमगीत ग्रादि, प्रवन्ध गीत—धार्मिक गाथाएँ, पीडिल नारियों की कथाएँ, प्रेमकथाएँ, चैत में गाये जाने वाले गाथागीत स्रादि, मांगल विवाह-गीत, नीतिगीत, वसन्ती, विविध गीत, लेचुवा, होली, बालगीत, लोरी, हास्य स्रोर व्यंग्य गीत, सामिषक गीत स्रादि, रवाई के लोकगीतों का काव्य-सौन्दर्य, भावगरिमा, रस, शैली, स्रलंकार, छन्द, तुक।

तृतीय खण्ड में रवाई की लोकसंस्कृति का विवेचन है। लोकगांत ग्रीर लोकसंस्कृति, धर्मभावना, देवता नचाना, मन्त्र-तन्त्र, ग्रन्धविध्वास ग्रादि, यक्ष, नाग ग्राँर प्रेत-पूजा, नदी-पूजा, स्थानीय देवता, हिन्दू देवता, समाज का रूप, सामुदायिक जीवन, एकता, पारस्परिक सहानुभूति ग्राँर सहयोग, परिवार, विवाह, स्त्री ग्राँर पुरुष का सामाजिक स्थान, यौन-सम्बन्ध, बहुपितत्व, नारी की दुहरी नैतिकता ग्रादि, ग्राधिक जीवन; कृपि, पशुपालन, व्यवसाय, कार्यविभाजन, भेड़, पालक का जीवन, कुटीर-उद्योग, ग्रायात-निर्यात, सामुदायिक भोज, ग्रातिथ्य, ग्रञ्च्तों का ग्राधिक जीवन में योग, लोकसंगीत तथा लोकनृत्य, विविध रूप, ग्रनुभूत ज्ञान ग्राँर जीवन-दर्शन ग्रादि इस खण्ड में ग्रधीत विषय हैं।

## १८६. क्रुत्तिवासी बंगला रामायरा श्रौर रामचरितमानस का तुलनात्मक श्रध्ययन

[१९५७ ई०]

श्री रामनाथ त्रिपाठी का प्रबन्ध 'क्रुत्तिवासी बंगला रामायण श्रीर राम-चरितमानस का तुलनात्मक श्रध्ययन' सन् १९५७ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

## १६०. ग्रान्ध्र-हिन्दो-रूपक [हिन्दी ग्रौर तेलुगू का नाटक-साहित्य—तुलनात्मक ग्रध्ययन]

#### [१९५७ ई०]

श्री पांडुरंग राव मुरली को उनके प्रबन्ध 'श्रान्ध्र-हिन्दी-रूपक (हिन्दी श्रीर तेलुगू नाटक-साहित्य का तुलनात्मक श्रध्ययन)' प्रस्तुत करने पर नागपुर विश्व-विद्यालय से सन् १६५७ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि मिली। यह प्रबन्ध इसी नाम से सन् १६६० ई० में नागरी प्रकाशन प्रा० लि०, पटना ४, द्वारा प्रकाशित हुआ।

इस प्रबन्ध में सात ग्रध्याय है। पहले ग्रध्याय में कला, काव्य ग्रौर नाटक का शास्त्रीय ग्रध्ययन है। दूसरे ग्रध्याय में संस्कृत-नाटक-साहित्य का सिंहा-वलोकन है। तीसरे ग्रध्याय में काल-विभाजन किया गया है। चौथे ग्रध्याय में हिन्दी ग्रौर ग्रान्ध्र रूपकों के प्रयोग-युग (१४२०-१६६४ ई०) का ग्रनुशीलन है। पाँचवें ग्रध्याय में दोनों के प्रारम्भ-युग (१८००-१६३४ ई०) की समीक्षा है। छठे ग्रध्याय में दोनों के विकास-युग (१६००-१६३४ ई०) के विवेचन है। सातवें ग्रध्याय में दोनों के वर्तमान युग (१६३५-५४ ई०) के नाटकों का तुलनात्मक ग्रध्ययन किया गया है।

# १६१ भारतीय स्रार्यभाषा-परिवार की मध्यवर्तिनी बोलियाँ: छत्तीसगढ़ी, हलबी, भतरी

#### [१६५७ ई०]

नागपुर विश्वविद्यालय ने सन् १९५७ ई० में श्री भालचन्द्र राव तेलंग को उनके शोधप्रबन्ध 'भारतीय श्रार्यभाषा-परिवार की मध्यवर्तिनी बोलियाँ: छत्तीसगढ़ी, हलबी, भतरी' पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की ।

प्रस्तुत प्रबन्ध में हिन्दी, मराठी श्रौर उड़िया के संगम-स्थल की उपर्युक्त तीन बोलियों (हिन्दी की बोली छत्तीसगढ़ी, मराठी की बोली हल की श्रौर उड़िया को बोली भतरी) का भाषावैज्ञानिक श्रध्ययन किया गया है। यह ग्रन्थ पाँच खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में छत्तीसगढ़ी के सीमा-विस्तार, नामकरण उसकी ग्रन्तर्वितनी बोलियों, ध्वितित्त्व, शब्दकोष, रूपतत्त्व ग्रौर ग्रर्थतत्त्व पर विचार किया गया है। द्वितीय खण्ड में हलबी के ध्वितित्त्व, रूपतत्त्व ग्रौर ग्रर्थतत्त्व का ग्रनुशीलन है। तृतीय खण्ड में भतरी के ध्वितित्त्व, रूपतत्त्व ग्रौर ग्रर्थतत्त्व की विवेचना की गयी है। चतुर्थ खण्ड में तीन परिशिष्ट हैं—छत्तीस-गढ़ी बोली, हलबी बोली, भतरी बोली। पंचम खण्ड में उक्त तीनों बोलियों के शब्दों की ग्रनुकमणिका दी गयी है।

## १६२. प्रेमचन्द: एक भ्रध्ययन [जीवन, चिन्तन भ्रौर कला]

[१९५७ ई०]

श्री राजेश्वर गुरु का प्रबन्ध 'श्रेमचन्दः एक ग्रध्ययन [जीवन, चिन्तन श्रीर कला]' सन् १६५७ ई० में नागपुर विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह ग्रन्थ 'प्रमचन्दः एक ग्रध्ययन' के नाम से मध्यप्रदेशीय प्रकाशक समिति, भोपाल, से सन् १६५० ई० में प्रकाशित हुग्रा।

यह प्रबन्ध चार भागों में विभक्त है। सबसे पहले विषय-प्रवेश के ग्रन्तर्गत प्रेमचन्द के विभिन्न ग्रालोचकों के मतों पर विचार करते हुए लेखक ने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। पहले भाग में प्रेमचन्द का जीवन-स्तर दिया गया है। यह तीन काल-खण्डों में विभक्त है—(१) सन् १८८० से १८६५ ई०,(२) सन् १८६५ ई० से १६३६ ई०।

दूसरे भाग का शीर्षक 'कुछ विचार' है। इस भाग में साहित्य के उद्देश, साहित्यकार के कर्तव्य, साहित्याभिव्यक्ति के माध्यम—भाषा तथा साहित्या-भिव्यक्ति के स्वरूप ग्रादि विशेष महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया गया है।

तीसरा भाग 'प्रेमचन्द-साहित्य की भूमिका' है। युग के ग्राधिक ढाँचे पर विचार करते हुए ग्रनुसन्धाता ने ग्रपना मत व्यक्त किया है कि प्रेमचन्द का युग सामन्ती सम्यता के ह्रास का युग था। इस प्रसंग में महाजनी सम्यता के विवेचन के साथ ही गांधीवाद, साम्यवाद ग्रादि का भी ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचन्द की समकालीन सामाजिक, राजनीतिक ग्रीर साहित्यिक (उर्दू-हिन्दी की) पृष्ठभूमि का भी पर्यालोचन है। ग्रन्त में प्रेमचन्द की मनो-रचना पर प्रकाश डाला गया है।

चौथे भाग का प्रतिपाद्य प्रेमचन्द-साहित्य का विश्लेषण ग्रौर विकास-क्रम है। इस भाग में पहले 'सेवासदन' के पूर्व लिखी गयी कृतियों का श्रनुशीलन है तत्पश्चात् कमशः 'सेवासदन', 'प्रेमाश्रम', 'प्रतिज्ञा' तथा 'निर्मला', 'रंगभूमि', 'कायाकल्प', 'गबन', 'कर्मभूमि', 'गोदान' ग्रौर 'मंगलसूत्र' का परिशीलन है। इस भाग के ग्रन्त में प्रेमचन्द की कहानियों का ग्रध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है।

श्रन्त में प्रबन्ध का उपसंहार है। प्रबन्ध में प्रेमचन्द के साहित्य का विश्लेषण करने के श्रनन्तर उपसंहार में उनकी कला श्रौर जीवन-दर्शन की भी समाक्षा की गयी है। श्रन्त में प्रेमचन्द का एक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है।

#### १६३. समस्यामूलक उपन्यासकार प्रेमचन्द

[१६५७ ई०]

श्री महेन्द्र भटनागर को उनके प्रबन्ध 'समस्यामूलक उपन्यासकार प्रेमचन्द' पर नागपुर विश्वविद्यालय ने सन् १९५७ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। पुस्तकरूप में, इसी नाम से, इस प्रबन्ध का प्रकाशन हिन्दी-प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, ने किया।

प्रस्तुत प्रबन्ध १ द ग्रध्यायों में विभवत है। पहले ग्रध्याय में 'समस्यामूलक' शब्द की व्याख्या की गयी है। 'समस्या-प्रधान' ग्रौर 'समस्यामूलक' शब्दों में विरोध न होते हुए भी शास्त्रीय दृष्टि से उनमें ग्रन्तर है। इसी ग्रन्तर को यहाँ स्पष्ट किया गया है। लेखक की धारणा है कि प्रेमचन्द वस्तुतः समस्यामूलक उपन्यासकार ही थे, यहाँ तक कि उनके समस्त उपन्यासों का उद्देश्य केवल हिन्दुस्तान की सामाजिक, राजनीतिक, ग्राथिक, पारिवारिक ग्रादि समस्याग्रों को प्रस्तुत करना ही रहा है।

दूसरे अध्याय में प्रेमचन्द के समय के भारत का चित्रांकन किया गया है। इसमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और ग्रायिक स्थित का परिचय दिया गया है, यथास्थान प्रामाणिक रिपोटों ग्रीर इतिहासों से सम्बन्धित उद्धरण भी दिये गये हैं। तीसरे ग्रध्याय में प्रेमचन्द-युग में मध्यवर्ग की स्थित का चित्रण किया गया है। प्रेमचन्द ने ग्रपने उपन्यासों में मध्यवर्ग की समस्याओं को प्रधानता दी है, ग्रतः इस वर्ग के ग्रध्ययन की विशेष सार्थकता है।

चौथे अध्याय में प्रेमचन्द की साहित्य-सम्बन्धी मान्यताओं पर विचार किया गया है। इस अध्याय में प्रेमचन्द का शास्त्रीय रूप चित्रित किया गया है और साहित्य तथा कला के विषय में उनके विचारों पर अवधानपूर्वक प्रकाश डाला गया है। पाँचवें अध्याय में प्रेमचन्द के जीवन-दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। पाँचवें अध्याय में प्रेमचन्द के जीवन-दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। अनुसन्धाता का मत है कि उनका जीवनदर्शन गांधीवादी अथवा साम्यवादी दर्शन से मुक्त है। उनके उपन्यासों पर किसी 'वाद'-विशेष का लेबल नहीं चिपकाया जा सकता। वस्तुतः प्रेमचन्द न गांधीवादी थे आर न साम्यवादी। अधिक समीचीन अर्थ में उन्हें मानवतावादी कहना चाहिए। लेखक ने छठे अध्याय में प्रेमचन्द को मानवतावादी सिद्ध किया है।

सातवें से लेकर सत्रहवें अध्याय तक का प्रत्येक अध्याय प्रेमचन्द के उप-न्यासों में विणित विभिन्न समस्याओं से सम्बद्ध है। ये समस्याएँ ऋमशः इस प्रकार हैं:— भारतीय स्वाधीनता की समस्या, रियासतों और देशी नरेशों की समस्या, सामप्रदायिक समस्या, शैक्षणिक समस्या, श्रौद्योगिक समस्या, ग्रामीण जीवन (किसान-वर्ग की समस्याएँ), अछूतवर्ग, वेश्या-समस्या, विधवा-समस्या, वैवाहिक समस्या और पारिवारिक जीवन के पहलू।

श्रठारहवाँ श्रध्याय 'समस्यामूलक उपन्यास श्रीर प्रेमचन्द' है। प्रस्तुत श्रध्याय में समस्यामूलक उपन्यास के रचना-तंत्र श्रीर प्रेमचन्द के समस उपन्यासों की किमक चर्चा है। इस प्रकार प्रेमचन्द के उपन्यासों की समस्यामूलकता इसमें सिद्ध की गयी है।

#### १६४. हिन्दी-काव्य में कल्पना-विधान

[१६५७ ई०]

श्री रामयतनसिंह 'भ्रमर' का प्रबन्ध 'हिन्दी-काव्य में कल्पना-विधान' सन् १६५७ ई० में नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया।

प्रस्तुत प्रबन्ध के दो खण्डों में कुल आठ अध्याय हैं। पहले खण्ड का पहला अध्याय कविता के विषय में है। कविता के उद्गम, स्वरूप, उद्देश आदि पर प्राच्य एवं पाश्चात्य किवयों एवं आचार्यों के मतों का उपस्थापन तथा विवेचन करते हुए निष्कर्ष निकाला गया है कि 'कविता बाह्य जगत् की प्रतिकियाओं से

ग्रान्दोलित ग्रन्तर्जगत् के ग्रावेगों का संयत एवं ग्रानन्दमय प्रकाशन है'। दूसरे ग्रध्याय में कविता में रूप-विधान का स्थान, क्षेत्र एवं रूप-विधान तथा कल्पना ग्रादि ग्रनेक विषयों पर विचार करने के ग्रनन्तर कल्पना की विविध श्रेणियों का उपस्थापन है। इसी ग्रध्याय में रूप-विधान का विस्तृत विवेचन करते हुए उसका वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया गया है। उसके वस्तुपक्ष ग्रौर कलापक्ष का निरूपण करने वाली विस्तृत तालिका भी दी गयी है।

दूसरे खण्ड में छः ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय का प्रतिपाद्य 'भारतेन्दु-युग' है। भारतेन्दु-युग की सामान्य प्रवृत्तियों का श्रमुशीलन कर चुकने के श्रनन्तर लेखक ने तत्कालीन किवता के व्यावहारिक पक्ष पर भी विचार किया है। दूसरे ग्रध्याय में 'द्विवेदी-युग' का पर्यालोचन किया गया है। खड़ीबोली की किवता के निर्माण ग्रौर उत्तरोत्तर विकास में द्विवेदीजी ग्रौर उनके ग्रन्य सह-योगी किवयों के योगदान का मूल्यांकन किया गया है। ग्रमुसन्धाता का मत है कि इन किवयों ने किवता की स्वतन्त्र परिपाटी का निर्माण किया परन्तु इस ग्रालोच्य काल के किवयों में उपदेश देने की सामान्य प्रवृत्ति पायी जाती है। द्विवेदी-युग की किवता में अपेक्षित सरसता एवं कलात्मकता का ग्रभाव है।

तीसरे प्रध्याय का विवेच्य छायावाद-युग है। सर्वप्रथम युगीन पृष्ठभूमि की विशद विवेचना की गयी है। तदनन्तर छायावाद के प्रमुख उपकरणों पर विचार किया गया है। ग्रध्याय के ग्रन्त में पन्त, प्रसाद, महादेवी, निराला ग्रौर रामकुमार वर्मा के काव्य के व्यावहारिक पक्ष का पृथक्-पृथक् निरूपण है। चौथे अध्याय में प्रगतिवाद-युग की सामान्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए इस युग की कविता के रूप-विधान की ग्रालोचना की गयी है। पाँचवें ग्रध्याय में इसी प्रकार प्रयोगवाद-युग की सामान्य प्रवृत्तियों का परिशीलन किया गया है। तदनन्तर ग्राज की नयी कविता की विशेषताग्रों, कठिनाइयों, ग्राक्षेपों, शिल्प-प्रयोगों ग्रादि की धिम्तृत समीका करते हुए उसकी भावभूमि को स्वस्थ एवं विशाल बतलाया गया है। ग्रन्त में उसकी कलात्मक परिणति पर विचार करते हुए उसकी उपलब्धि ग्रौर ग्रभावों की चर्चा की गयी है।

छठा ग्रध्याय उपसंहार है। भारतेन्दु-युग से लेकर श्राज तक के रूपविधान के किमक विकास का सिंहावलोकन इस ग्रध्याय में किया गया है। परिशिष्ट में छायावादोत्तर युग के किवयों के काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हुए उनके काव्य के व्यावहारिक पक्ष की समीक्षा की गयी है।

#### १६५. निमाड़ी श्रौर उसका लोकसाहित्य

#### [ १६५७ ई० ]

श्री कृष्णलाल का प्रबन्ध 'निमाड़ी ग्रौर उसका लोकसाहित्य' सन् १९५७ ई० में नागपुर विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह प्रबन्ध ग्रभी प्रकाशित नहीं हुग्रा।

इस प्रबन्ध में दो खण्ड हैं। पहले खण्ड मे निमाड़ी बोली का भाषावैज्ञानिक अध्ययन है और दूसरे खण्ड में उसके लोकसाहित्य का अनुशीलन किया गया है। पहले खण्ड में आठ अध्याय हैं। पहले अध्याय में निमाड़ी और निमाड़ी-प्रदेश का परिचय दिया गया है। मालवा के दक्षिण में निम्नवाड़ प्रदेश है। वहाँ की बोली का नाम निमाड़ी है। अनुसन्धाता की स्थापना है कि निमाड़ी मराठी, गुजराती या राजस्थानी की बोली न होकर पश्चिमी हिन्दी का ही एक रूप है। दूसरे अध्याय में भारतीय आर्यभाषाओं में निमाड़ी का स्थान बतलाया गया है। तीसरे में निमाड़ी के स्वरूप का विवेचन है। चौथे अध्याय में निमाड़ी की सीमावर्ती बोलियों (मालवी, अज और बुन्देली) के साथ उसकी तुलना की गयी है। पाँचवें अध्याय में निमाड़ी के ध्वनितत्त्व (स्वर और व्यंजन) का अध्ययन है। छठे अध्याय में प्राकृत और मध्य-भारतीय-आर्यभाषा के स्वर्व्यंजनों का निमाड़ी में विकास दिखलाया गया है। सातवें अध्याय में विकारी शब्दों (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक आदि) के रूपतत्त्व का अध्ययन है। आठवें अध्याय में अविकारी शब्दों (अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय), समास आदि के रूपतत्त्व का विवेचन किया गया है।

द्वितीय खण्ड में ग्यारह ग्रध्याय हैं। इस खण्ड के उपोद्घात में लोकसाहित्य के स्वरूप, इतिहास ग्रादि पर विचार किया गया है। पहले ग्रध्याय में निमाड़ी लोकसाहित्य का सामान्य परिचय दिया गया है। दूसरे, तीसरे ग्रीर चौथे ग्रध्यायों में कमका संस्कारों, ऋतुग्रों तथा धर्म से सम्बन्धित गीतों का ग्रध्यय किया गया है। पाँचवें ग्रध्याय में लोकगीतों में ग्रभिव्यक्त जीवनचित्रों की विवेचना है। छठे ग्रध्याय में विविध गीतों (शिशुगीत, जागरणगीत ग्रादि), सातवें में निमाड़ों की लोकगाथाग्रों तथा ग्राठवें ग्रध्याय में निमाड़ों की लोककथाग्रों का ग्रमुशीलन है। नवें ग्रध्याय में निमाड़ी लोककथाग्रों की विशेषित ताएँ बतलायी गयी हैं। दसवें, ग्यारहवें ग्रीर बारहवें ग्रध्यायों में कमशः निमाड़ी की लोकिकितयों, मुहावरों ग्रीर प्रहेलिकाग्रों का ग्रध्ययन है।

ग्रन्थ के ग्रारम्भ में निमाड़ीभाषी प्रदेश का मानचित्र दिया गया है। प्रबन्ध के ग्रन्त में तीन परिशिष्ट हैं। प्रथम दो में निमाड़ी के लोकगीत ग्रीर लोक-कथाएँ उद्धृत की गयी हैं। तीसरे में निमाड़ी का संक्षिप्त शब्दकोष प्रस्तुत किया गया है।

#### १६६. केशवदास-उनके रीतिकाव्य का विशेष ग्रध्ययन

#### [१९५७ ई०]

श्री किरणचन्द्र शर्मा को उनके शोध-प्रबन्ध 'केशवदास—उनके रीतिकाव्य का विशेष ग्रध्ययन' पर सन् १९५७ ई० में पंजाब विश्वविद्यालय ने पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। यह ग्रंथ सन् १९६१ ई० में भारती साहित्य मंदिर, फ़ब्वारा, दिल्ली, से 'केशवदास: जीवनी, कला ग्रीर कृतित्व' के नाम से प्रकाशित हुआ।

प्रस्तुत प्रबन्ध दस ग्रध्यायों में विभक्त है। पहले ग्रध्याय में, केशवदास की पूर्ववर्ती तथा समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराते हुए केशवदास पर उनका प्रभाव निरूपित किया गया है। लेखक का निष्कर्ष है कि केशवदास इन परिस्थितियों से प्रभावित होने पर भी हिन्दी-काव्यक्षेत्र में एक विशिष्ट पद्धति के जन्मदाता एवं प्रवक्तंक हैं।

दूसरे ग्रध्याय में केशव के जीवनचरित पर विस्तार से विचार किया गया है। उनका जन्म संवत् १६१ वि० ग्रौर मृत्यु संवत् १६७० वि० के ग्रास-पास सिद्ध किया गया है। केशव के वंशधरों से प्राप्त वंशवृक्ष का भी विवरण दिया गया है। केशव ग्रौर बिहारी के पिता-पुत्र-सम्बन्ध पर भी विचार किया गया है। केशव के व्यक्तित्व ग्रौर उनकी जानकारी की विस्तृत चर्चा की गयी है।

तीसरे अध्याय में (खोज-रिपोर्टों में) केशवदास, केशव अथवा केशवराइ के नाम से उपलब्ध होने वाले ग्रन्थों की प्रामाणिकता तथा रचनाकाल का विवेचन करते हुए केशव के ग्रन्थों की संख्या एवं नाम आदि का निर्धारण किया गया है। अनुसन्धाता ने केशव के दो नये ग्रंथों 'छन्दमाला' और 'शिखनख' की खोज की है जिन्हें परिशिष्ट में उद्धत कर दिया गया है।

चौथे ग्रध्याय में केशव के प्रबन्धकाव्यों का विवेचन है। प्रबन्ध-सौछ्व, ग्रलंकार-योजना, छन्द-प्रयोग तथा भाषा ग्रादि पर विचार किया गया है। प्रबन्धकाव्य के ग्रावश्यक तत्त्वों के ग्राधार पर केशव की 'रामचन्द्रिका', 'वीरसिंहवेदचरित', 'विज्ञानगीता', 'रतनवावनी' तथा 'जहाँगीरजसचन्द्रिका' की परीक्षा करते हुए उनका मूल्यांकन किया गया है।

पाँचवें अध्याय में केशव की विचारधारा श्रौर उनके इतिहास-ज्ञान का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। विचारधारा के अन्तर्गत केशव के दार्शनिक सिद्धान्त, भिक्त, नीति एवं धर्म, तत्कालीन जीवन, केशव का नारी-दर्शन, गुरु-महिमा तथा ब्राह्मणभिक्त का विवेचन किया गया है। इतिहास-ज्ञान के अन्तर्गत 'जहाँगीरजसचन्द्रिका,' 'वीर्रिसहवेदच्रित' तथा 'रतनबावनी' अन्थों में निबद्ध इतिहास-सामग्री का ब्यौरेवार वर्णन करते हुए ओड़छा राज्य से सम्बद्ध अनेक अज्ञात एवं अल्पज्ञात घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इन प्रन्थों में विणत ओड़छा राज्य के वंशवृक्ष का ओड़छा गजेटियर आदि के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है।

छठे ग्रध्याय में केशव के रीतिकाव्य का विवेचन है। रीतिकाव्य का संक्षिप्त परिचय देते हुए केशवदास की भावव्यंजना, वस्तु तथा दृश्य-वर्णन, नखिशख-वर्णन, ग्रलंकार-योजना, छन्दोयोजना, भाषा ग्रादि पर विस्तार से विचार किया गया है।

सातवें म्रध्याय में केशव के म्राचार्यत्व की विवेचना है। 'कविप्रिया' ग्रौर 'रिसकिप्रिया' के म्राधार पर केशव के लक्षण-निरूपण के मूल स्रोतों एवं उनकी मौलिक उद्भावनाग्रों पर प्रकाश डाला गया है।

आठवें भ्रध्याय में भ्रलंकार, रस तथा नायिका-भेद-निरूपण ग्रादि के भ्राधार पर चिन्तामणि, मतिराम, कुलपित मिश्र, देव, दास भीर पद्माकर ग्रादि के साथ भ्राचार्य केशवदास का तुलनात्मक ग्रध्ययन प्रस्तृत किया गया है।

नवें अध्याय में बिहारी, मितराम, देव, दास और बेनी प्रवीन आदि पर-वर्ती किवयों पर केशव का प्रभाव दिखलाया गया है। दसवें अध्याय में रीति-कालीन आवार्यों और श्रुंगारी किवयों से तुलना करके रीतिकिव केशवदास का स्थान निर्धारित किया गया है।

## १६७. ग्रवध के प्रमुख हिन्दो-कवियों का ग्रध्ययन (१७००-१६०० वि०)

#### [१६५७ ई०]

श्री ब्रजिकशोर मिश्र का प्रवन्ध 'ग्रवध के प्रमुख हिन्दी-किवयों का ग्रध्ययन (१७००-१६०० वि०)' सन् १६५७ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

प्रस्तुत प्रबन्ध में पाँच ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में ग्रवध-प्रदेश के नाम, इतिहास ग्रौर सीमा का परिच्य है। ग्रालोच्यकाल (१७००-१६०० वि०) के ग्राश्रयदाताग्रों तथा किवयों पर विचार किया गया है। इसी ग्रध्याय में 'सामान्य परिचय' के ग्रन्तर्गत लखनऊ की नवाबी ग्रौर ग्रवध की प्रमुख रियासतों— बैसवाड़ा (रायबरेली), ग्रमेठी (सुल्तानपुर), ग्ररवरदेश (प्रतापगढ़), महदीना (ग्रयोध्या), कोटवा (बारावंकी), बिलग्राम (हरदोई), बिसवां (सीतापुर), मुहमदी (हरदोई), दौलतपुर (रायबरेली)— उनके शासकों, तथा उनके ग्राश्रित किवयों का व्यापक परिचय दिया गया है। दूसरे ग्रध्याय में ग्रवध के हिन्दी-किवयों के काव्य के पोषक उपादानों की सामाजिक, साहित्यिक तथा धार्मिक दृष्टिंसे समीक्षा की गयी है।

तीसरे अध्याय में प्रमुख काव्यवाराग्रों का दिग्दर्शन है। ग्रनुसंधाता ने इस काव्य की छः प्रमुख काव्यवाराएँ मानी हैं (१) निर्गुण-सन्त-काव्य (२) सूफी प्रेमाख्यान (३) प्रशस्ति-काव्य (४) हास्यवृत्ति (५) नीतिकाव्य (६) गीति-काव्य । चौथे ग्रध्याय में इस काव्य की ग्रालोचना की गयी है। यह ग्रालोचना भाव तथा कला दोनों की हिन्द्यों से की गयी है। रस, प्रकृतिवर्णन, कल्पना, रूपचित्रण, दृश्यचित्रण, भाषा-स्वरूप ग्रौर लाक्षणिकता, शब्द-चयन, संगीत ग्रादि ग्रनेक दृष्टियों से ग्रवध के हिन्दी-काव्य की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। मुक्तक, दोहा, सोरठा, पद, छप्पय, सवैया, घनाक्षरी ग्रादि की दृष्टि से काव्य-शैली का विवेचन किया गया है। इसी प्रकार मौलिक तथा ग्रनूदित प्रबन्धों का भी ग्रनुशीलन इसी ग्रध्याय में है। प्रबन्धकाव्यों के नामकरण, नामक, मंगलाचरण, रस, वस्तुवर्णन, भाव-व्यंजना, कथावस्तु, संवाद, संगीत, छंद, सर्गबद्धता ग्रादि की समीक्षा है। ग्रन्त में ग्रवध के हिन्दी-किवयों के गद्य पर भी संक्षेप में विचार किया गया है।

पाँचवाँ म्रध्याय 'उपसंहार' है। राज्य-वंश-वर्णन तथा कवि-वंश-वर्णन भी परिशिष्ट के रूप में म्रन्त में जोड़ दिये गये हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने ही इस शोधप्रबन्ध का प्रकाशन किया है।

#### १६८ सूरदास की भाषा

[१९५७ ई०]

श्री प्रेमनारायण टडन को लखनऊ विश्वविद्यालय ने उनके 'सूरदास की भाषा' नामक प्रवन्ध पर सन् १६५७ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । उसी वर्ष यह ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य-भण्डार, गंगा प्रसाद रोड, लखनऊ, से प्रकाशित हुआ ।

यह प्रबन्ध सात अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय विषय-प्रवेश के रूप में है। इसमें अजभाषा और सूरदास की भाषा के अध्ययन के इतिहास की रूपरेखा दी गयी है। इस प्रकार का अध्ययन न किये जाने के कारणों पर संक्षेप में विचार करने के पश्चात् प्रस्तुत प्रबन्ध का क्षेत्र भी निर्धारित कर दिया गया है। द्वितीय अध्याय से अन्ध का मुख्य भाग आरम्भ होता है। यह अध्याय दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में अज और अजभाषा का संक्षिप्त परिचय देकर अजभाषा के क्षेत्र-विस्तार और अजभाषा, साहित्य में उसके प्रयोग का आरम्भ आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे भाग में सूरदास के पूर्ववर्ती हिन्दी-किवयों की कृतियों में आप्त जजभाषा-रूप की चर्चा है। इसके पश्चात् सूरदास और अजभाषा के सम्बन्ध पर विचार किया गया है।

तृतीय अध्याय भी दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में अजभाषा के ध्वित-समूह और सूरदास के तत्संबंधी प्रयोग दिये गये हैं। इसके अन्तर्गत स्वरों के सामान्य, अनुच्चरित, सानुनासिक और संयुक्त प्रयोगों पर विस्तार से विचार किया गया है। इसी प्रकार व्यंजनों के भी सामान्य और संयुक्त रूपों पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे भाग में सूरदास के शब्द-समूह का वर्गीकरण करते हुए पूर्ववर्ती भाषाओं, समकालीन बोलियों और विभाषाओं एवं देशी-विदेशी भाषाओं के शब्दों के साथ-साथ देशज और अनुकरणात्मक शब्दों की भी चर्चा की गयी है। चतुर्थ अध्याय में व्याकरण की दृष्टि से सूरदास की भाषा का

प्रध्ययन किया गया है। किव के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, किया, ग्रौर ग्रव्यय प्रयोगों की विशेषताग्रों के साथ-साथ उनकी वाक्य-विन्यास-पद्धति पर भी इस अध्याय में विचार किया गया है। पंचम अध्याय पुनः दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में सूरदास की भाषा के व्यावहारिक पक्ष ग्रौर द्वितीय भाग में शास्त्रीय पक्ष पर प्रकाश डाला गया है। प्रथम के ग्रन्तर्गत विषय, पात्र ग्रौर मनोभावों के ग्रनुसार परिवर्तित भाषा-रूपों तथा विभिन्न स्त्री-पुरुष पात्रों के संवादों ग्रौर प्रसंगों एवं सूक्तियों की भाषा की विवेचना की गयी है। द्वितीय भाग में सूर-काव्य में प्रयुक्त विभिन्न छन्दों, शब्दशक्तियों, ग्रलंकारों, गुणों, वृत्तियों, रीतियों ग्रौर रसभेदों के ग्रनुसार भाषा-रूपों की समीक्षा की गयी है। इस ग्रध्याय के ग्रन्त में शास्त्रीय ग्रौर व्यावहारिक दृष्टि से सूरदास की भाषा के खटकने वाले प्रयोगों के भी कुछ उदाहरण दिये गये हैं।

षष्ठ ग्रध्याय में सांस्कृतिक दृष्टि से सूरदास की भाषा का ग्रध्ययन है। इसमें सूर-साहित्य की मुख्यतः ऐसी शब्दावली का ग्रध्ययन किया गया है जो तत्कालीन जन-जीवन ग्रौर सांस्कृतिक विचारों का परिचय कराने में सहायक हो सकती है। भौगोलिक, पारिवारिक, सामाजिक ग्रौर राजनीतिक वातावरण की जानकारी तो इस शब्दावली से होती ही है, तत्कालीन खान-पान, वस्त्राभूषण, व्यवहार की सामान्य वस्तुएँ, खेल-व्यायाम, वाणिज्य-व्यवसाय ग्रादि का संक्षिप्त परिचय भी इससे मिलता है। साथ-साथ किव के समकालीन जन-समुदाय के सामाजिक, पौराणिक ग्रौर धार्मिक विश्वासों, पर्वोत्सवों, संस्कारों ग्रादि पर भी इस ग्रध्याय से प्रकाश पड़ता है। सप्तम ग्रध्याय उपसंहार के ख्प में लिखा गया है जिसमें समकालीन ग्रौर परवर्ती अजभाषा-कवियों की भाषा से सूरदास की भाषा की संक्षेप में तुलना की गयी है ग्रौर ग्रन्त में बजभाषा की समृद्धि में सूरदास के योगदान का मृत्यांकन किया गया है।

प्रवन्धं के अन्त में दो परिशिष्टि हैं। प्रथम परिशिष्ट के अन्तर्गत सूरदास के काव्य में प्रयुक्त शब्दों की संख्या पर विचार किया गया है। द्वितीय परि-शिष्ट में सूर-साहित्य और उसकी सम्पादन-समस्या की चर्चा है।

#### १६६. मैथिली के कृष्णभक्त कवियों का ग्रध्ययन

#### [१६५७ ई०]

श्री लिनितेश्वर भा का प्रबन्ध 'मैथिली के कृष्णभक्त कवियों का ग्रध्ययन' सन् १६५७ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हमा। यह ग्रन्थ ग्रभी तक प्रकाश में नहीं ग्राया।

इस प्रबन्ध में आठ प्रध्याय हैं। पहले अध्याय में कृष्णविषयक मान्यताओं पर विचार किया गया है। इस अध्याय में 'कृष्ण' शब्द की व्युत्पत्ति, भिक्त तथा उसके विविध प्रकार, कृष्ण तथा उनकी उपासना के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों के दृष्टिकोण, ईश्वर के पूर्ण अवतार कृष्ण तथा राधा और रासलीला के सिद्धान्त आदि विषयों का विवेचन किया गया है। दूसरे अध्याय में कृष्णभावना (कल्ट) के प्रादुर्भाव, भागवत धर्म आदि पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय में आलवारों के वैष्णव आन्दोलन, महाराष्ट्र, मिथिला, बंगाल और गुजरात में हुए वैष्णव आन्दोलनों तथा अष्टछाप और वल्लभसम्प्रदाय का अध्ययन किया गया है।

तीसरे अध्याय में मैथिली के किवयों का विवरण है। इस प्रसंग में मैथिली के विद्यापित, गोविन्ददास, रामदास, देवनन्द भा, उमापित उपाध्याय, नन्दी-पित भा, साहेब रामादेस, रमापित उपाध्याय, रथपाणि भा, भानुनाथ भा, श्रीकान्त गनक, शिवदत्त आदि अनेक किवयों के काव्य का परिचय दिया गया है। चौथे अध्याय में उपर्युक्त किवयों के काव्य का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है। पाँचवें अध्याय में मैथिली कृष्णकाव्य में प्रतिपादित प्रेम का विवेचन किया गया है। छठे अध्याय में संस्कृत के किवयों से विद्यापित की तुलनात्मक समीक्षा की गयी है। इसी अध्याय में मैथिली किवयों स्रौर हिन्दी के किवयों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है।

सातवें अध्याय में मैथिली के किवयों के काव्य में अभिव्यक्त विचारों का उपस्थापन किया गया है। आठवें अध्याय में विद्यापित के विरुद्ध लगाये गये आक्षेपों का निराकरण किया गया है। अन्त में अन्य का उपसंहार है।

#### २०० भारतेन्द्रयुगीन कवि

#### [१६५७ ई०]

श्री ग्रविनाश चन्द्र ग्रग्रवाल का प्रबन्ध 'भारतेन्द्रुयुगीन कवि' सन् १९५७ ई॰ में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच॰ डी॰ की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

इस प्रवन्थ में छः परिच्छेद हैं। पहले परिच्छेद में युगपुरुष के महत्त्व ग्रौर भारतेन्दु के ग्राविर्भाव-काल की परिस्थितियों पर विचार करके युगप्रवर्तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के प्रभाव का विवेचन किया गया है। परिच्छेद के ग्रन्त में भारतेन्दु-युग की सीमा का निर्धारण किया गया है (सन् १=६१ से १६०० ई०)। दूसरे परिच्छेद में भारतेन्दु-युग की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, ग्राथिक तथा साम्प्रदायिक परिस्थितियों का ग्रध्ययन है। इन परिस्थितियों ने भारतेन्दुयुगीन साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया इस बात पर भी ध्यान रखा गया है। तीसरे परिच्छेद में भारतेन्दु-युग के साठ कवियों का बहिस्साक्ष्य और (विशेषकर) ग्रन्तस्साक्ष्य के ग्राधार पर प्रामाणिक परिचय दिया गया है। चौथे परिच्छेद में उनत कवियों की उपलब्ध काव्य-रचनाग्रों का परिचयात्मक विवरण है। उनके रचनाकाल, प्रकाशनकाल, लिपिकाल, विषय, रस, छन्द, ग्रलंकार ग्रौर भाषा का विवरण देने के साथ-ही-साथ उनके भावपक्ष ग्रौर कलापक्ष का संक्षिप्त मूल्यांकन भी है।

पाँचवें परिच्छेद में भारतेन्दुयुगीन काव्य के विविध रूपों का बारह वर्गों (राष्ट्रीय, श्रृंगार, भिवत, वर्णनात्मक, प्रकृतिवर्णन, उपदेशात्मक, प्रतीकात्मक, चमत्कारात्मक, हास्यपूर्ण श्रौर व्यंग्यात्मक, मानव-चरित, लोकगीत तथा सनूदित) के अन्तर्गत अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत परिच्छेद श्रालोच्यकाल के कियों के अन्तरंगदर्शन का निरूपक है। इस श्रध्याय में उनकी विविध प्रवृत्तियों, प्रतिपाद्य विषय, काव्यरूप श्रादि से सम्बन्ध रखने वाली विशेषताश्रों का विवेचन किया गया है। छठे परिच्छेद में भारतेन्दुयुगीन काव्य के कलापक्ष (उसके छन्द, रस, अलंकार श्रौर भाषा) का श्रध्ययन है। परम्पराविदित मात्रिक श्रौर वर्णिक वृत्त, लोकगीतों से प्रभावित लावनी श्रादि पद-शैली, संस्कृत-उर्दू-बंगला छन्दों के प्रयोग श्रादि की समीक्षा करके भारतेन्दुयुगीन किवता के रसों एवं श्रलंकारों की श्रालोचना की गयी है। तदनन्तर भाषा-श्रान्दोनन के विभिन्न पक्षों, उर्दू श्रौर हिन्दुस्तानी के साथ हिन्दी की प्रति-

द्विता, ज्ञजभाषा और खड़ीबोली के संघर्ष, तत्कालीन काव्यभाषा की शब्दा-वली आदि का निरूपण है।

## २०१. हिन्दी भाषा श्रौर साहित्य के प्रति श्रार्यसमाज की देन

#### [१६५७ ई०]

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त का प्रबन्ध 'हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रति श्रायंसमाज की देन' लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा सन् १६५७ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया।

इस प्रबन्ध में नौ ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में ग्रायंसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द के व्यक्तित्व ग्रौर उस युग का निरूपण किया गया है। भूमिकारूप में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक ग्रौर साहित्यिक स्थिति का ग्रध्ययन करने के ग्रनन्तर स्वामी दयानन्द का जीवनचरित प्रस्तुत किया गया है। दूसरा ग्रध्याय 'स्वामीजी का हिन्दी-कार्य' है। इस ग्रध्याय में स्वामी दयानन्द के जीवन का इष्ट, धार्मिक सिद्धान्त, ग्रायंसमाज की स्थापना ग्रौर उसके नियम, स्वामीजी द्वारा प्रयुक्त हिन्दी-प्रचार के साधन, स्वामीजी के प्रसिद्ध शास्त्रार्थ, पत्र ग्रौर विज्ञापन, स्वामीजी के ग्रन्थ, स्वामीजी ग्रौर तत्कान्तीन प्रसिद्ध गर्श-लेखक, स्वामीजी की गद्ध-राली ग्रादि पर विचार किया गया है। तीसरे ग्रध्याय में ग्रायंसमाज के संगठन ग्रौर प्रमुख संस्थाग्रों द्वारा हिन्दी-कार्य का ग्रध्ययन है। ग्रायंसमाज की शिक्षा-संस्थाग्रों द्वारा हिन्दी के प्रचार पर भी प्रकाश डाला गया है। चौथे ग्रध्याय में ग्रायंसमाज की पत्र-पत्रिकाग्रों का ग्रनुशीलन किया गया है।

पाँचवें अध्याय में आर्यसमाज के गद्य-साहित्य का विवेचन है। उन्नीसवीं तथा बीसवीं शितयों में रचित इसके मौलिक तथा अनूदित साहित्य का परिश्लीलन करते हुए हिन्दी-साहित्य के विविध अंगों की समृद्धि में आर्यसमाज के योगदान पर विचार किया गया है। छठा अध्याय 'आर्यसमाज और हिन्दी-पद्य-साहित्य है। साहित्यिक कवियों के काव्य-रूप, प्रवृत्तियों आदि पर विचार करते हुए प्रबन्धकाव्य और पद्यानुवाद की समीक्षा वी गयी है:

सातवें ब्रघ्याय में साहित्यिक क्षेत्र में प्रसिद्ध श्रार्यसमाजी विद्वानों के रचनात्मक-कार्य की विवेचना है। यह रचनात्मक-कार्य भाषा-विज्ञान, रस श्रौर ग्रलंकार, हिन्दी-काव्य-व्याख्या, समालोचना, प्रबन्ध, कथा-साहित्य श्रादि विविध रूपों में हुग्रा है। उपन्यास, कहानी और साहित्यिक निबन्धों में भी श्रार्यसमाजी लेखकों ने श्रपना योग दिया। श्राठवें श्रध्याय में श्रार्यसमाज द्वारा विदेशों में किये गये हिन्दी-कार्य का निदर्शन है। इस श्रध्याय में पूर्वी श्रफीका, केनियाँ, यूगांडा, मोरिशस, फीजी, डच गायना, ट्रिनिडाड, ब्रिटिश गायना, लन्दन श्रादि स्थानों में किये गये हिन्दी-कार्य का विवरण है।

नवाँ ग्रध्याय 'ग्रार्यसमाज ग्रौर हिन्दी-प्रसार' है। भारत के ग्रनेक प्रान्तों में हिन्दी-प्रचार में ग्रार्यसमाज के योगदान का दिग्दर्शन कराया गया है। न्यायालयों में हिन्दी के लिए किये गये प्रयत्न का भी उल्लेख है। ग्रार्यसमाज द्वारा ग्रपनाये गये हिन्दी-प्रसार के ग्रन्य साधनों पर भी विचार किया गया है।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस ग्रन्थ का प्रकाशन सन् १६६१ ई० में 'हिन्दी भाषा श्रौर साहित्य को श्रार्यसमाज की देन' के नाम से किया।

#### २०२. हिन्दी-महाकाव्यों में नायक

[१९५७ ई०]

कुमारी पुष्पलता निगम को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी-महाकाव्यों में नायक' पर सन् १६५७ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय ने पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की।

पहले अध्याय में भारतीय धारणा के अनुसार महाकान्य का व्यापक विश्लेषण करते हुए पाश्चात्य धारणा का भी अनुशीलन किया गया है। नायक, कथानक, वर्ण्य-वस्तु, वर्णन-प्रणाली, रस, विस्तार तथा उद्देश्य की दृष्टि से महाकान्य और एपिक का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तदनन्तर महाकान्य में नायक के स्वरूप पर विचार किया गया है। दूसरे अध्याय में वाल्मीकि-रामायण, महाभारत, बुद्धचरित, कुमारसम्भव, रघुवंश, शिशुपालवध और नैषधीयचरित आदि संस्कृत के महाकान्यों में नायक के स्वरूप का अध्ययन किया गया है। तीसरे अध्याय में यूनानी महाकान्य इलियड और ओडेसी, अंग्रेजी महाकान्य पैराडाइज लॉस्ट, लैटिन महाकान्य ईनीड, फारसी महाकान्य

शाहनामा स्रादि पाश्चात्य महाकाव्यों में नायक का अध्ययन करते हुए संस्कृत स्रौर पाश्चात्य महाकाव्यों मे नायक के स्वरूप की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की गयी है।

चौथे ग्रध्याय का प्रतिपाद्य हिन्दी-महाकाव्य का नायक है। सिद्ध व नाथ युग. वीरगाथा-युग (पृथ्वीराजरासो), भिवत-युग (पदमावत, सूरसागर, रामचिरतमानस, रामचिन्द्रका) श्रौर रीति-युग के महाकाव्यों पर इस ग्रध्याय में विचार किया गया है। श्राधुनिक काल के महाकाव्यों में नायक का विवेचन पाँचवे ग्रध्याय में किया गया है। इस श्रध्ययन-क्रम के अन्तर्गत भारतेन्दु-युग, द्विवेदी-युग (प्रिय-प्रवास, रामचरितचिन्तामणि, साकेत) तथा वर्तमान युग (भरत-भिवत, नल-नरेश, नूरजहाँ, सिद्धार्थ, वैदेही वनवास, हल्दी घाटी, दैत्यवंश) श्राते है।

छठे ग्रध्याय में श्रनुसन्धात्री ने नायक की कोटियाँ निर्धारित की हैं। कुलोत्पत्ति की दृष्टि से देव, मनुष्य, श्रवतार श्रीर राक्षस—नायक की ये चार कोटियाँ हो सकती हैं। कथानक की दृष्टि से नायक ऐतिहासिक श्रथवा पौराणिक कोटि का हो सकता है। इसी प्रकार रस की दृष्टि से श्रृंगारी, प्रशान तथा वीरकोटि के नायक होते हैं।

सातवें ग्रध्याय में श्रेष्ठ नायक की त्रिकेण्ताश्रों की चर्चा की गयी है। नायक रसानुभूति का माध्यम होता है। उसका चरित्र राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रान्ति का बहुत कुछ श्राधार होता है। युग की पृष्ठभूमि श्रौर महान् नायक के गुणों में निकट का सम्बन्ध है। नायक के व्यक्तित्व की गतिशीलता भी श्रेष्ठ नायक की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। उसके चरित्र के वैयक्तिक श्रौर सामाजिक पक्ष की विशेषता श्रो का भी इस श्रध्याय में निदर्शन किया गया है।

## २०३. तुलसोदास—जीवनी ग्रौर विचारधारा

[१९५७ ई०]

श्री राजाराम रस्तोगी को उनके प्रबन्ध 'तुलसीदास — जीवनी श्रौर विचारधारा' पर पटना विश्वविद्यालय ने सन् १६५७ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। यह शोधप्रबन्ध बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, से प्रकाशित हो रहा है।

प्रस्तुत प्रबन्ध दो खंडों के विभवत हैं। जीवनवृत्त-खंड ग्रौर विचार-खंड। प्रस्तावना के ग्रन्तर्गत भारतीय ग्रौर विदेशी मालोचकों की दृष्टि में तुलसीदास पर विचार किया गया है। चिरत-निर्माण की प्रणालियों ग्रौर दन्तकथा भें के ऐतिहासिक महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। जीवन-वृत्त-सम्बन्धी सामग्री के ग्रन्तर्गत 'भक्तमाल' ग्रादि का विवेचन किया गया है। तुलसीदास की प्रामाणिक कृतियों पर विचार किया गया है। 'भिवतरसबोधिनी', 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' ग्रादि विविध ग्रन्थों में दिये गये तुलसी के जीवन-वृत्त-सम्बन्धी सूत्रों की परीक्षा की गयी है। इसके ग्रन्तर काशी, चित्रकूट, ग्रयोध्या, राजापुर ग्रौर सोरों की सामग्री ग्रौर उसकी ग्रामाणिकता पर विचार किया गया है। भिन्त-भिन्त तिथियों ग्रौर संवतों पर भी विचार किया गया है। तुलसी के जन्म-स्थान के सम्बन्ध में विस्तार से विवेचन किया गया है। तुलसी के जन्म-स्थान के सम्बन्ध में विस्तार से विवेचन किया गया है। तुलसी के माता-पिता ग्रौर उनके नाम, तुलसी का नाम, विचाह, जाति ग्रौर बाल्यावस्था, गुक, वैराग्य ग्रौर पर्यटन, रामोपासना ग्रौर शिवोपासना, गोस्वामीजी की ग्रस्वस्थता ग्रौर मृत्यु ग्रादि से सम्बद्ध तथ्यों का ग्रनुशीलन किया गया है।

'विचार-खंड' में ५हले सामाजिक विचारधारा का निरूपण किया गया है। भारत का सामाजिक ग्रादर्श, प्राचीन वर्णाश्रमधर्म, तुलसी-युग में वर्णाश्रम की स्थिति, भारतीय सामाजिक जीवन का चित्र, तुलसी के रामराज्य में दोनों धर्मों का स्वरूप, तुलसी द्वारा किया गया पारिवारिक-सम्बन्ध-निरूपण, तुलसी की मर्यादावादिता, तुलसी की मान्यताएँ, तुलसी के नारी-सम्बन्धी विचार, 'मानस' में नारी के विविध रूप ग्रादि की सविस्तार समीक्षा करते हुए उनकी सामाजिक विचारधारा पर प्रकाश डाला गया है।

तदनन्तर राजनीतिक विचारधारा का श्रध्ययन किया गया है। तत्कालीन शासन-व्यवस्था श्रीर तुलसी, तुलसी का राजतन्त्र श्रीर जनमत, 'मानस' की राज्य-व्यवस्था, तुलसी का राज्याभिषेक-वर्णन, 'मानस' में तत्कालीन राज्य-व्यवस्था का चित्रण श्रीर ग्रादर्श राजा का स्वरूप तथा मानस में रामराज्य-वर्णन श्रीद का विवेचन किया गया है।

तदुपरान्त धार्मिक विचारधारा के श्रन्तर्गत धर्म के स्रनेक स्रथों का विवे-चन करते हुए 'मानस' में तुलसी के धर्म चक्त का उपस्थापन किया गया है। 'भिक्त' के सर्थ श्रीर महत्त्व तथा सच्चे भक्त के लक्षण ग्रादि का निरूपण किया गया है। तुलसी की कृतियों में प्रेम की महत्ता श्रीर उसके व्यावहारिक रूप की श्रभिव्यवित का निदर्शन किया गया है। भित्त के स्वरूप श्रीर प्रकार श्रादि का विवेचन करते हुए भरत के भिक्तियोग तथा उनके चरित्र में साधन-चतुष्ट्य के सन्निवेश का दिग्दर्शन किया गया है।

तत्पक्ष्चात् श्राध्यात्मिक विचारधारा पर विचार किया गया है। यह तुलसी के विचारकरूप का श्रध्ययन है। तुलसी पर वेदों, उपनिषदों ग्रादि का प्रभाव बतलाकर श्रन्य विविध दर्शनों की दृष्टि से भी तुलसी का श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। तुलसी के राम की वेदों के निर्गुणब्रह्म, श्रीमद्भागवत के राम श्रादि से तुलना करते हुए 'मानस' के राम की विराट् कल्पना पर विचार किया गया है। तुलसी के ग्रन्थों में त्रिदेव में श्रभेद की स्थापना की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। तुलसी के दार्शनिक श्रभिप्राय पर श्रालोचकों के विचारों की भी विवेचना की गयी है। तुलसी के समन्वय-प्रयास का महत्त्वांकन किया गया है। परमात्मा, माया, जीव, जगत् श्रादि विविध विषयों पर तुलसी के विचारों पर विचार किया गया है।

#### २०४. हिन्दी एकांकी : उद्भव श्रौर विकास

(हिन्दी-साहित्य में एकांकी नाटकों के उदय, विकास तथा बहुमुखी प्रगति का ऐतिहासिक एवं ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन)

#### [१६५७ ई०]

श्री रामचरण महेन्द्र का प्रबन्ध 'हिन्दी एकांकी: उद्भव श्रीर विकास' सन् १६५७ ई० में राजस्थान विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। इसका प्रकाशन सन् १६५८ ई० में साहित्य प्रकाशन, माली-वाड़ा, नई सड़क, दिल्ली, द्वारा हुग्रा।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में दस खंड हैं जिनमें पूरे विषय का विवेचन इस प्रकार हुआ है :—

खंड १. हिन्दी एकांकी का विकास—इसमें एकांकी नाटकों की सांस्कृतिक परम्परा, प्राचीन साहित्य में एकांकी, हिन्दी-साहित्य में एकांकी के तत्त्वों का विकास, श्राधुनिक एकांकी का रचना-शिल्प, एकांकी का बड़े नाटकों से सम्बन्ध तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के एकांकियों का विस्तृत विवेचन है।

खंड २. भारतेन्दु-युग में एकांकी की प्रगति—तत्कालीन नाटक-साहित्य का परिचय कराते हुए लेखक ने उस युग के एकांकियों का चार धाराग्रों के म्नानर्गत विवेचन किया है—१. राष्ट्रीय ऐतिहासिक घारा, २. सामाजिक यथार्थवादी घारा, ३. धार्मिक-पौराणिक घारा, ४. हास्य-व्यंग्य-प्रधान घारा। इस खंड में उस युग के एकांकी लेखकों की कृतियों का विवेचन है। इसमें लेखक ने हिन्दी में एकांकी की विस्तृत परम्परा का ऐतिहासिक विवेचन किया है।

खंड ३. द्विवेदी-युग में एकांकी का विकास—तत्कालीन राजनीतिक भ्रौर सामाजिक वातावरण का उल्लेख करते हुए लेखक ने हिन्दी-एकांकी के विकास में बँगला, भ्रंग्रेजी भ्रौर मराठी नाटकों का प्रभाव चित्रित किया है। इस युग में एकांकी की तीन धाराभ्रों का विवेचन हुग्रा है—१. सामाजिक-व्यंग्यात्मक धारा, २. राष्ट्रीय-ऐतिहासिक धारा श्रौर ३. धार्मिक-पौराणिक धारा तथा श्रनुवाद।

खंड ४. पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित द्वितीय उत्थान (१६२५१६३८)—इस वर्ग में इंग्लैन्ड में एकांकी की प्रगति, अंग्रेजी नाट्य-विधान तथा पश्चिमी शैली का अनुकरण और पाश्चात्य प्रणाली का हिन्दी में प्रयोग करने वाले एकांकी नाटककारों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इसमें डा॰ रामकुमार वर्मा, उदयशंकर भट्ट, लक्ष्मीनारायण मिश्र, उपेन्द्रनाथ 'अश्क,' सेठ गोविन्ददास, भुवनेश्वर प्रसाद, जगदीशचन्द्र माथुर, गणेशप्रसाद द्विदी, इरिकृष्ण प्रेमी, चतुरसेन शास्त्री, सद्गुरुशरण अवस्थी आदि एकांकीकारों का अध्ययन है।

खंड ५. दितीय महायुद्ध एवं परवर्ती हिन्दी-एकांकी का विकास—
युद्धोत्तरकालीन एकांकी के विकास के ग्रन्तगंत नवीन धाराग्रों (सामाजिकराजनीतिक विचारधारा, मानवतावाद, धार्मिक-पौराणिक धारा, यथातथ्यवाद,
मनोविश्लेपण तथा सेक्स-सम्बन्धी धारा, रेडियो-एकांकी, टेकनीक-सम्बन्धी
नये प्रयोग) का विवेचन किया गया है। नवीन युग की प्रतिभाग्रों में लेखक
ने श्री रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रोफ़ेसर ग्रर्जुन चौबे काश्यप, प्रो० जयनाथ निलन,
डा० लक्ष्मीनारायण लाल, विमला लूथरा, डा० धमंबीर भारती ग्रादि ग्रन्य
एकांकी-लेखकों की कृतियों ग्रौर उनकी टेकनीक का विस्तृत विवेचन किया है।

खंड ६. हिन्दी में रेडियो-एकांकी: प्रगति श्रौर संभावनाएँ — इस खंड में रेडियो-टेकनीक, उपलब्ध साहित्य तथा रेडियो-एकांकीकारों की प्रवृत्तियों श्रौर साहित्य का विवेचन है। रेडियो में काम करने वाले एकांकीकारों में लेखक ने विशेष रूप से प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर ग्रादि सोलह नाटककारों की कृतियों पर प्रकाश डाला है। रेडियो-रूपक, प्रहसन, मलिकयों, मोनोलॉग ग्रादि के अन्तर्गत मिलने वाले साहित्य का विशेष विवेचन किया गया है।

खंड ७. हिन्दी-रंगमंचीय एकांकी—रंगमंच की आवश्यकताओं के कारण ही एकांकी का जन्म और विकास हुआ था। अब भी अनेक लेखक रंगमंचीय शिल्प का विशेष प्रयोग कर रहे हैं। इस खंड में उन एकांकीकारों की कृतियों और टेकनीक का विवेचन है जो रंगमंच के लिए खास तौर पर अभिनेय एकांकियों की रचना कर रहे हैं। इनमें डॉ॰ रामकुमार वर्मा, उदयशंकर भट्ट, उपेन्द्रनाथ 'अश्क,' सेठ गोविन्ददास, हरिकृष्ण प्रेमी आदि की रंगमंचीय कृतियों का विवेचन है।

खंड द. काव्य-एकांकी का विकास—इसमें नाटकीयता ग्रीर काव्य का सम्मिश्रण रखने वाले एकांकियों का विवेचन है। काव्य-एकांकियों को लेखक ने तीन वर्गों में विभाजित किया है—भावनाट्य, २. गीतिनाट्य ग्रीर ३. ग्रतु-कान्त पद्यों में विरचित पद्य-एकांकी। इस खंड में इन तीनों प्रकार की कृतियों का ग्रह्मययन है।

खंड ६. नवीन हिन्दी-एकांकी का अन्तरंग-दर्शन—इस खंड में १. सांस्कृतिक धारा, २. इतिहास और राष्ट्रीय विचारधारा तथा ३. सामाजिक समस्याएँ—इन तीन धाराओं के अन्तरंत लेखक ने कई धाराएँ मानी हैं, जैसे सामाजिक कुरीतियाँ, अमीरी-गरीबी, नाम्प्रदायिक समस्याएँ, पारिवारिक जीवन, आधुनिक सभ्यता और याँन-जीवन, मजदूर-किसान और पूँजीपित का संवर्ष, ग्राम-सुधार, साहित्यिक समस्याएँ, भाषा-भग्वन्धी एकांकी, जीवन, कला और संगीत, नाहिन्य-स-मेलन और गोष्टियाँ, कवियों की जीवनियाँ, हास्य-व्यंग्यमय प्रहसन और बाल-एकांकी।

खंड १०. हिन्दी-एकांकी का भविष्य—इस खंड में एकांकी की भागी प्रगति पर विचार करते हुए लेखक ने एकांकी ग्रौर फ़िल्म, एकांकी ग्रौर टेलीविजन, कालेज तथा एकांकी रंगमंच, हिन्दी-एकांकी की त्रुटियाँ ग्रौर ग्रावश्यकताएँ ग्रादि—इन विषयों का विवेचन किया है।

#### २०५. जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक

[१६५७ ई०]

राजस्थान विश्वविद्यालय ने सन् १९५७ ई० में श्री जगदीशचन्द्र जोशी को उनके प्रवन्त्र 'जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक' पर पी-एच० डी॰ की उपाधि प्रदान की । इसका प्रकाशन सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा, से मं० २०१६ में 'प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक' नाम से हुआ।

यह प्रवन्य तीन खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड के छः ग्रध्यायों में इतिहास के स्वरूप, उसके मूल उत्स, ऐतिहासिक नाटकों के रचनातन्त्र ग्रौर वर्गीकरण, ऐतिहासिक नाटक में सत्य के स्वरूप ग्रौर कालकम-दोष पर विचार
किया गया है। द्वितीय खंड के छः ग्रध्यायों में प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों
का उद्देश्य बतलाकर उनके कथानक, ऐतिहासिक सत्य, कालयोजना ग्रौर
कालकम-दोष का ग्रध्ययन किया गया है। तृतीय खंड के तीन ग्रध्यायों में
उनके ऐतिहासिक वातावरण का श्रनुशीलन है। ग्रारम्भ में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करके सामाजिक परिस्थितियों (सामाजिक ढाँचा, धर्म ग्रौर देवता,
लोकविश्वास, प्रणय-विवाह, खान-पान, वस्त्र ग्रौर ग्राभूषण, उत्सव, कीड़ाविनोद, युद्ध, शिक्षा ग्रौर कला, सगीतकला ग्रौर साहित्य) का ग्रध्ययन किया
गया है। ग्रन्त में राज्यशासन ग्रौर रणनीति का निरूपण है।

## २०६. मैथिलीशररा गुन्त: कवि स्रोर भारतीय संस्कृति के स्राख्याता

#### [१६५७ ई०]

श्री उमाकान्त गोयल का प्रबन्ध 'मैथिलीशरण गुप्त : किन ग्रौर भारतीय संस्कृति के ग्रास्थाता' सन् १६५७ ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुगा। यह दो खंडों में विभन्त हैं। पूर्वाई में —ग्रन्थ-परिचय, भाव-पक्ष, कलापक्ष ग्रौर गुप्तजी के ग्रनुवाद ग्रन्थ—चार ग्रस्थाय हैं। उत्तराई में — भारतीय संस्कृति के ग्रास्थाता : मैथिलीशरण गुप्त तथा हिन्दी-काव्य में गुप्त जी का स्थान—दो ग्रध्याय हैं। इस प्रबन्ध का प्रकाशन हिन्दी ग्रनुसंधान-परिषद्, दिल्ली विश्वविद्यालय. की ग्रोर से नेशनल पिल्लिशिंग हाउस, दिल्ली, ने सन् १६५० ई० में किया।

'ग्रन्थ-परिचय' में काल-क्रम से गुष्तजी की मौलिक कृतियों का परिचय दिया गया है। उन सभी के प्रतिपाद्य, मूल स्रोत तथा मूलरूप में परिवर्तन ग्रौर उनके कारणों पर विचार हुग्रा है। 'भाव-पक्ष' के पाँच भाग हैं। प्रथम भाग में 'भाव' का ग्रभिप्राय ग्रौर भावों की संख्या का विवेचन है ग्रौर फिर गुष्तजी के काव्य से विभिन्न भावों (रसों), श्रालम्बनों, उद्दीपनों, संचारियों, रसाभास, भावोदय, भावादित श्रादि के उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। श्रालम्बन श्रीर उद्दीपनगत वैविध्य तथा शास्त्र में श्रनुल्लिखित संचारियों का भी निरूपण हुश्रा है। द्वितीय भाग में गुप्तजी के काव्य की प्रवलता, सूक्ष्मता श्रौर संवेदनीयता की समीक्षा है श्रौर तृतीय मे उनके काव्य के कतिपय मामिक प्रसंगों का व्याख्यान है। चतुर्थ भाग में किव की कल्पना श्रौर भावोत्कर्ष में उसके योग तथा पंचम में भावचित्रण के उद्देश्य पर विचार किया गया है।

'क़लापक्ष' के चार विभाग है । प्रथम में मैथिलीशरण जी द्वारा प्रयुद्धत विभिन्न काव्यरूपों तथा द्वितीय में उनके काव्य-शिल्प की पर्यालीचना है। तृतीय विभाग में गुप्तजी की भाषा के क्रमिक विकास का ग्राख्यान, उनकी भाषा के स्वरूप ग्रौर सौष्ठव का विवेचन तथा खड़ीशोली के विकास में उनके योगदान का ग्रालेखन है। चतुर्थ विभाग में गुप्तजी के काव्य से ग्रनेक छन्दों के उदाहरण उपस्थित किये गये हैं। छंदों की प्रसंगानुकूलता तथा तुक ग्रथश ग्रन्त्यानुप्रास की समीक्षा भी हुई है। प्रस्तुत प्रबन्ध का चौथा ग्रध्याय है— 'मैथिलीशरण गुप्त के ग्रनुवाद-ग्रन्थ'। इस ग्रध्याय में ग्रालोच्य कि द्वारा ग्रमूदित छः पुस्तकों का परिचय है ग्रौर मूल से उनकी तुलना की गयी है।

उत्तराई के अन्तर्गत 'भारतीय संस्कृति के आख्याता : मैथिलीशरण गुप्त' में संस्कृति (सामान्य) और उसके तत्त्वों का आलेखन तथा भारतीय संस्कृति के लक्षण का निरूपण और उसके विभिन्न सोपानों का आख्यान है। इसके पश्चात् गुप्तजी द्वारा गृहीत संस्कृति एवं उनके काव्य के सांस्कृतिक पृष्ठाधार का व्याख्यान है। अन्तिम अध्याय में हिन्दी-काव्य में गुप्तजी का स्थान निर्धारित किया गया है। अन्त में सहायक पुस्तकों की सूची दी गयी है।

## २०७. ग्राचार्य शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्त

[१९५७ ई०]

श्री रामलालसिंह को सन् १९५७ ई० में उनके प्रवन्ध 'ग्राचार्य शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्त' पर सागर विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली। यह ग्रन्थ सन् १९५८ ई० में कर्मभूमि-प्रकाशन-मन्दिर, विश्वेश्वर गंज, वारा-णसी, से प्रकाशित हुआ।

इस प्रवन्ध में नौ ग्रध्याय हैं। प्रथम ग्रध्याय में शुक्ल-पूर्व सैद्धान्तिक ग्रालोचना की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन है। ये प्रवृत्तियाँ परम्परावादी, पुनहत्थानवादी, नवीनतावादी ग्रौर समन्वयवादी हैं। द्वितीय ग्रध्याय में ग्राचार्य शुक्ल की समीक्षा-कृतियों का सामान्य परिचय दिया गया है। तृतीय ग्रध्याय में शुक्लजी की समीक्षा-कृतियों के ग्राधार पर उनके जीवन-सिद्धान्तों, ग्रंगी-धर्म ग्रौर ग्रंगधर्मों तथा उन सिद्धान्तों के स्रोतों का विवेचन है। चतुर्थ ग्रध्याय में शुक्लजी के समीक्षा-सिद्धान्तों का निरूपण है। उनके ग्रंगी सिद्धान्त (रस-सिद्धान्त) ग्रौर ग्रंगसिद्धान्तों (ग्रलंकार, रीति, गुण, वक्रोक्ति, ग्रौचित्य ग्रौर ध्वनि) की व्याख्या की गयी है।

पंचम ग्रध्याय में शुक्लजी के समाक्षा-सिद्धान्तों के विकास का ग्रध्ययन है। पठ्ठ ग्रध्याय में शुक्लजी के समीक्षा-सिद्धान्तों के विविध ग्रादशों (वस्तु-वादी ग्रादर्श, प्रबन्धकाच्य का ग्रादर्श, लोकधर्म का ग्रादर्श, रसादर्श, सांस्कृतिक ग्रादर्श, राष्ट्रीय ग्रादर्श, हिन्दी-समीक्षा के पुर्नानर्माण का ग्रादर्श) का ग्रनुश्चीलन है। सप्तम ग्रध्याय में उनके समीक्षा-सिद्धान्तों के मूल स्रोतों का ग्रनुशंधान किया गया है। ग्रष्टम ग्रध्याय में भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धान्तों की तुलना में शुक्लजी के समीक्षा-सिद्धान्तों का ग्रध्ययन करके उनकी चिन्तन-शिक्त की मौलिकता का प्रतिपादन किया गया है। प्रबन्ध के उपसंहाररूप में लिखित नवम ग्रध्याय में सैद्धान्तिक समीक्षा को शुक्लजी की देन का मूल्यां-कन करके उनकी प्रमुख विशेषताग्रों का उपस्थापन किया गया है।

#### २०८. गुप्तजी का काव्य-विकास

[१६५७ ई०]

श्री कमलाकान्त पाठक को उनके प्रबन्ध 'गुप्तजी का काव्य-विकास' पर सन् १९५७ ई० में सागर विश्वविद्यालय ने पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। मेससे रणजीत प्रिटर्स एण्ड पब्लिशर्स, दिल्ली, द्वारा इसका प्रकाशन सन् १९६० ई० में 'मैथिलीशरण गुप्त: व्यक्ति श्रीर काव्य' के नाम से हुआ।

प्रस्तुत प्रबन्ध चार खण्डों में विभक्त है। ये चार खण्ड भी तेरह ग्रध्यायों में विभाजित किये गये हैं। पहले ग्रध्याय में मैथिलीशरण गुप्त की जीवनी का विस्तृत विवरण दिया गया है। दूसरे ग्रध्याय में गुप्तजी के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया गया है। तीसरा अध्याय 'जीवन-दर्शन' है जिसके अन्तर्गत— केन्द्र-बिन्दु, परोक्ष तत्त्व, देवत्व, दनुजत्व श्रीर अतिप्राकृत तत्त्व, साम्प्रदायिक ऐक्य श्रीर धार्मिक समन्वय, जातीयता श्रीर राष्ट्रीयता, समाज, राजनीति, धारणा, काव्यकला श्रीर समन्वयवाद, सर्वागीण दर्शन—इन ग्यारह शीर्षकों से विचार करते हुए गुप्तजी के जीवन-दर्शन पर प्रकाश डाला गया है।

काव्य-विकास के निरूपक चौथे ग्रध्याय में पीठिका ग्रीर परिवेश का विवेचन किया गया है। भारत के सामाजिक, ग्राधिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक उत्थान का ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। पाँचवें ग्रध्याय में किव की काव्य-कृतियों का कम-विकास प्रदिशत किया गया है। कृतियों का विवेचन करते हुए छठे ग्रध्याय में निबन्ध-काव्य पर विचार किया गया है। लेखक ने निबन्ध-काव्य के निम्नलिखित ५ भेद माने हैं: (१) ग्रास्थानक लघु निबन्ध, (२) निरास्थानक लघु निबन्ध, (३) ग्रास्थानक बृहत् निबन्ध-काव्य, (४) निरास्थानक बृहत् निबन्ध-काव्य,

सातवें प्रध्याय में गुप्तजी के खण्डकाव्यों की समीक्षा की गयी है। श्राठ्यें प्रध्याय में 'जय भारत' को बृहत्प्रबन्ध मानते हुए उसका श्रनेक दृष्टियों से श्रध्याय में 'साकेत' को महाकाव्य मानते हुए उसके विविध पक्षों का ग्रत्यन्त विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। 'साकेत' के ग्राधार ग्रन्थ, नामकरण, प्रबन्ध-शिल्प, वस्तु-विन्यास, नूतन प्रसंगोद्भावनाएँ, चरित्र-चित्रण, संवाद, वस्तु-निरूपण, भाव-व्यंजना, श्राधुनिकता, सांस्कृतिक महत्त्व तथा 'साकेत' के महाकाव्यत्व ग्रादि का व्यापक प्रतिपादन किया गया है। दसवें ग्रध्याय में गुप्तजी के गीति-काव्य का श्रनुशीलन किया गया है। गीत-कला का विकास प्रदर्शित करते हुए विभिन्न कालों में रचित गुप्तजी के गीतों की समीक्षा की गयी है। ग्यारहवें ग्रध्याय में ग्रन्य काव्यरूपों की चर्चा की गयी है। 'तिलोत्तमा', 'चन्द्रहास' ग्रादि नाट्य-कृतियाँ, गुप्तजी के गुनतक तथा गद्य-रचनाएँ इस ग्रध्याय की विवेच्य वस्तु हैं। बारहवें ग्रध्याय में ग्रुत्तजी द्वारा किये गये संस्कृत, बँगला ग्रीर अंग्रेजी काव्यों तथा नाटकों के ग्रनुवादों का ग्रध्ययन किया गया है। उनकी इस प्रवृत्ति का उनके काव्य-विकास पर करा प्रधान पड़ा, यह भी निर्दाशत किया गया है।

तेहरवाँ ग्रध्याय किया-कल्प का है। इस ग्रध्याय में शैली, भाषा तथा छन्द की दृष्टि से गुप्तजी के काव्य-प्रयास की परीक्षा की गयी है। प्रबन्ध के अन्त में नौ परिशिष्ट हैं, जिनसे गुप्तजी के विषय में विशेष जानकारी तो उपलब्ध होती ही है, प्रबन्ध का ग्रमुसंधानात्मक मूल्य भी बढ़ जाता है। ये

परिशिष्ट इस प्रकार हैं: (१) ग्रन्थ-रचना-सूची, (२) मंगलाचरण-सूची, (३) स्विलिखित भूमिकादि की सूची, (४) ग्रन्थिलिखित प्राक्कथन ग्रादि की सूची, (४) समर्पण-सूची, (६) ग्रप्रकाशित स्फुट रचनाएँ, (७) सन् १६०५ से सन् १६१७ तक 'सरस्वती' में प्रकाशित गुप्तजी की कविताएँ, (६) गद्य-रचनाएँ (६) समीक्षा-साहित्य।

#### २०६. भारतेन्दु-युग के नाटककार

[१६५७ ई०]

श्री भानुदेव शुक्ल को उनके प्रबन्ध 'भारतेन्द्र-युग के नाटककार' पर सागर विद्वविद्यालय से सन् १९५७ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई।

## २१०. इब्राहीम ग्रादिलशाह कालीन दिक्खनी हिन्दी में 'इब्राहीमनामा' की भाषा ग्रीर साहित्य की ग्रालोचनात्मक न्याख्या

#### [१६५७ ई०]

श्रीमती अषा अथापे का शोध-प्रबन्ध 'इब्राहीम ग्रादिलशाह कालीन दिक्खनी हिन्दी में 'इब्राहीमनाम।' की भाषा श्रीर साहित्य की ग्रालोचनात्मक व्यास्या सन् १६५७ ई० में पूना विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। यह प्रबन्ध पूना विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दी की डॉक्टरेट के लिए स्वीकृत प्रथम (श्रीर एकमात्र) शोधप्रबन्ध है।

## २११. हिन्दी में प्रयुक्त संस्कृत-शब्दों का ग्रर्थवैज्ञानिक श्रध्ययन

[१६५७ ई०]

श्री केशवराम पाल को 'हिन्दी में प्रयुक्त संस्कृत-शब्दों का स्रथंवैज्ञानिक स्रध्ययन' नामक शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करने पर स्रागरा विश्वविद्यालय से सन् १९५७ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। यह प्रबन्ध संस्कृत विभाग के सन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था।

# २१२. हिन्दी ग्रौर मराठी का निर्गु गा-सन्त-काव्य (११वीं से १५वीं शती: तुलनात्मक ग्रध्ययन)

[१९५५ ई०]

श्री प्रभाकर माचवे का शोध-प्रबन्ध 'हिन्दी और मराठी का निर्गुण-सन्त-काव्य (११ वीं से १५ वीं शती : तुलनात्मक ग्रध्ययन)' सन् १९५० ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

प्रस्तुत प्रबन्ध पाँच खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड 'विषय-प्रवेश' है। इसमें भारतीय साहित्य के अन्तः सूत्र, प्रस्तुत अनुसन्धान के दृष्टिकोण और निर्गुण-सन्त-काव्य के वैज्ञानिक तथा शास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकता का प्रतिपादन करके रहस्यवाद-विषयक उपलब्ध सामग्री का साहित्यिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोणों से विवेचन किया गया है। द्वितीय खंड में मराठी के निर्गुण-सन्त-साहित्य की विशेषताओं का अध्ययन है। चक्रधर और महानुभाव पंथ की, गोरक्षनाथ और वेदान्त की, दाक्षिणात्य शैव उपासना तथा परवर्ती गाण-पत्य दत्तात्रय सम्प्रदाय आदि की विस्तार से चर्चा की गयी है। मराठी सन्त-कवियों की दार्शनिक मान्यताओं और विश्वासों (जीव, जगत् तथा परमतत्त्व की परिकल्पनाओं) का सोदाहरण स्पष्टीकरण है। तत्पश्चात् ज्ञानेश्वर, नामदेव, महानुभावपंथी कवियों तथा एकनाथ आदि का मूल्यांकन है। निर्गुण-कवियों द्वारा प्रयुवत सामान्य प्रतीकों आर संकेतों तथा उनमें पायी जाने वाली लोको-

त्तर प्रभिव्यंजना की प्रवृत्ति का विश्लेषण है। अन्त में मराठी निर्गुण-कवियों के रहस्यवाद और उसके प्रभाव का भी ऐतिहासिक विवेचन है।

ततीय खंड में हिन्दी के निर्गुण-सन्त-काव्य का उपर्य क्त पद्धति से मध्ययन किया गया है। नाथ-सम्प्रदाय, सहजयान श्रीर बौद्ध प्रभाव, सिद्ध-साहित्य तथा सफीमत की परम्पराग्रों, दार्शनिक विश्वासों ग्रौर मान्यताग्रों (ग्रद्वैतवाद, सहज ग्रौर निरंजन, जीव, जगत् ग्रौर परमतत्त्व के विषय में परिकल्पना), निर्गुण कवियों के परम्परानुकरण ग्रौर मौलिकता ग्रादि पर विचार किया गया है। हिन्दी के निर्गुणकाव्य में प्रयुक्त सामान्य प्रतीकों तथा संकेतों, उलटबांसियों ग्रादि के रूप में पायी जाने वाली लोकोत्तर श्रभिव्यंजना की प्रवत्ति, परवर्ती काव्य पर रहस्यवाद के प्रभाव ग्रादि का श्रनुशीलन किया गया है। चतुर्थ खंड में तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत । किया गया है । इसमें हिन्दी ग्रीर मराठी के निर्गुण-सन्त-काव्य की चिन्तनपरक समानता श्रौर गुण-दोषों की गवेषणात्मक विवेचना की गयी है। दोनों भाषा-क्षेत्रों की भिन्नता के कारण दोनों भाषाम्रों के निर्गुण-सन्त-काव्य की श्रभिव्यंजना में जो अन्तर श्राया है उसके कारणों की भी छानबीन की गयी है। कबीर श्रीर चक्रधर के काव्य-दर्शन, दोनों भाषाश्रों के रचनाकार नामदेव तथा दोनों भाषास्रों के निर्गण-सन्त-कवियों की स्फट गीतरचना का ग्रलग-ग्रलग तीन ग्रध्यायों में विशेष रूप से व्यापक परिशीलन किया गया है। खण्ड के अन्त में दोनों भाषाओं की निर्मुण-कविता में प्रयुक्त शब्दावली की समानता एवं ग्रसमानता का भी निदर्शन है।

ग्रन्तिम खण्ड उपसंहार है। इसमें रहस्यवाद की तत्कालीन परिभाषा का परीक्षण उपर्युक्त विवेचन के ग्राधार पर किया गया है। रहस्यवाद के एक प्रमुख विषय ससीम ग्रात्मा के एकान्त ग्रौर विरह-व्यंजना पर नये ढंग से प्रकाश डाला गया है। कुछ मौलिक निष्कर्षों की स्थापना की गयी है। परवर्ती भारतीय काव्य पर (दोनों भाषाग्रों में) इस रहस्यवाद की परम्परा का क्या प्रभाव पड़ा—इसका तुलनात्मक विवेचन है। ग्रागे चलकर उस प्रकार की कविता के ग्रप्रचलन के कारणों का भी निरूपण किया गया है। इस प्रकार इस शोध-ग्रन्थ में भारतीय साहित्य की ग्रभेदात्मकता को ध्यान में रखकर हिन्दी ग्रौर मराठी सन्त-काव्य की परिस्थितियों, प्रादुर्भाव तथा विकास के ग्रध्ययन-पूर्वक दोनों की दार्शनिक मान्यताग्रों एवं साहित्य-कला की तुलनात्मक मीमांसा की गयी है।

# २१३. रामभिवत में रसिक-सम्प्रदाय

## [१६५५ ई०]

डॉ॰ भगवती प्रसाद सिंह का शोध-प्रबन्ध 'रामभिवत में रिसक-सम्प्रदाय' सन् १९५० ई॰ में आगरा विश्वविद्यालय की डी॰ लिट॰ उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। यह ग्रन्थ मुद्रित रूप में ही प्रस्तुत किया गया था। इसका प्रकाशन ग्रवध साहित्य मन्दिर, बलरामपुर, से सं॰ २०१४ में हुआ।

इस ग्रन्थ में पाँच ग्रध्याय हैं। प्रथम ग्रध्याय में प्रतिपाद्य विषय का संक्षित्त परिचय देकर तत्सम्बन्धी विवेचनात्मक साहित्य ('रिसिक प्रकाश भक्तमाल' से लेकर 'मध्यकालीन हिन्दी कवियित्रिनाँ' तक) की परीक्षा की गयी है। दूसरे ग्रध्याय में रामभक्ति में रिसक-भावना का विकास दिखलाया गया है। ग्रारम्भ में राम के ऐतिह। सिक, साहित्यिक ग्रौर साम्प्रदायिक रूपों की विवेचना की गयी है। तत्पश्चात् ग्रालवार सन्तों, वैष्णव ग्राचार्यो एवं रामावत सम्प्रदाय की रामभक्ति का ऐतिहासिक ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

तीसरे ग्रध्याय में रिसक-सम्प्रदाय ग्रीर साधना का ग्रनुशीलन है। पहले रिसक-सम्प्रदाय के विकास में उन्नीसवीं शती का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। तदनन्तर रिसक साधकों की विशेषता, रिसक-सम्प्रदाय के पर्याय, रिसक-भाव की व्यापकता, रिसकों के भेद, रिसक-लक्षण, रिसक-भिवत की प्रमुख विशेषताग्रों, रिसक तीथों में ग्रास्था ग्रादि का निरूपण है। उसके बाद रिसक-साधना का विवेचन है। साधना के स्वरूप, ग्रधिकारी, साध्य तत्त्व, साधना में प्रवृत्ति के हेतु, साधना-पद्धित, पंचसंस्कार-दीक्षा, ग्रर्थपंचक, तत्त्वत्रय-ज्ञान, प्रपत्ति-उपदेश, नाम-साधना, गुण-चिन्तन, रूपध्यान, साधना-शरीर, सद्गुरु की प्राप्ति ग्रीर महत्त्व, सखीभाव-सम्बन्ध ग्रादि विषयों की मीमांसा की गयी है। पंचभित्त-रसों, तदनुसार ग्रवतारों, रसों के ग्रंगों, ईश्वरजीवसम्बन्ध, रसों के पारस्परिक सम्बन्धों ग्रादि की व्याख्या करके साकेत-लीला के विविध तत्त्वों का विस्तार-पूर्वक प्रतिपादन किया गया है। चौथे ग्रध्याय में रिसक-सम्प्रदाय में गुरु-परम्परा ग्रौर तिलक का महत्त्व प्रतिपादित करके रिसक-रामभित्त की मूक परम्पराग्रों तथा रिसक-गिह्यों की परम्पराग्रों एवं तिलक ग्रादि का उपस्थापन किया गया है।

पाँचवें ग्रध्याय में रिसक-साहित्य श्रीर उसके निर्माताश्रों का ग्रध्ययन है। रिसक-सिद्धान्त श्रीर साहित्य का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव दिखलाकर रिसक-

साहित्य के प्ररस्ठ प्रतिनिधि कवियों की ग्रनुतन्थानात्मक समीक्षा की गयी है। उपिरिनिदिष्ट साहित्य-निर्माताओं के ग्रतिरिक्त इस सम्प्रदाय के एक सौ बाईस ग्रन्य कवियों के रचनाकाल, रचनाओं तथा निवासस्थान-सम्बन्धी विवरण रसिक-सम्प्रदाय-विषयक ग्रनुसन्धान के लिए बहुत उपयोगा हैं। ग्रन्थ के ग्रन्त में 'उपसंहार' है जिसमें रसिक-रामभक्ति के विकास का सिहावलोकन, रसिकों की देन का मूल्यांकन, रसिक-साथकों के विषय में शकासमाधान एवं रसिक-साहित्य तथा साधना की वर्तमान स्थिति का दिख्वीन किया गया है।

# २१४. झाचार्य रामचन्द्र ग्रुक्ल—एक ग्रध्ययन [१६४८ ई०]

श्री जयचन्द राय का प्रवन्त्र 'ग्राचार्य रामचन्त्र गुक्त—एक ग्रध्ययन' सन् १६५८ ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह ग्रन्थ भारती साहित्य मन्दिर, फ़ब्बारा, दिल्ली, से प्रकाशित हो रहा है।

यह प्रवन्थ ग्यारह ग्रव्यायों में विभनत है। पहला ग्रध्याय 'ग्रवतरणिका' है। इसमें नव जागरण की भूमिका, पाइचात्य सम्पर्क ग्रौर नये ग्रान्दोलन, राजनैतिक, ग्राधिक, सांस्कृतिक ग्रौर सामाजिक परिस्थितियों, पत्रकारिता, भारतेन्दुयुगीन साहित्य (किवता, नाटक, निबन्ध-साहित्य, समालोचना, साहित्य-गोष्टियाँ तथा सम्मेलन) एवं द्विवेदी-युग का संक्षिप्त विवेचन करके ग्रुक्लजी के ग्राविर्भाव का निरूपण किया गया है। दूसरे ग्रध्याय में रामचन्द्र ग्रुक्ल की साहित्यक मान्यताग्रों का ग्रध्ययन है। ग्रध्याय के ग्रारम्भ में उनकी मान्यताग्रों की भूमिका के रूप में उनके मान, स्थायी भाव, संचारी भाव, उत्साह, श्रद्धाभिक्त, करुणा, लज्जा-जानि, लोभ, प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, कोव तथा ग्रन्य मनोविकारों विषयक विचारों का विवेचन है। तत्पक गत् उनके साहित्य-शास्त्र की मीमांसा है। साहित्य के स्वरूप, ग्रियकारी, रचनात्मक उपादान, विभाव, ग्रनुभाव, संचारी भाव, कत्पना, बुद्धि, भाषा, ग्रलंकार, रीति, छन्दो-विभाव, ग्रनुभाव, संचारी भाव, कत्पना, बुद्धि, भाषा, ग्रलंकार, रीति, छन्दो-विभाव ग्रौर वर्गीकरण, निवन्ध, समालोचना, नाटक, उपन्यास, कहानी एवं गद्यकाव्य विषयक सिद्धान्तों की समीक्षा की गयी है। ग्रन्त में उनकी विशिष्ट उद्भावनाग्रों (काव्यत्व के ग्रधिवास, रसात्मक बोध, रस की कोटियाँ, साधा-

रणीकरण, काव्य में वस्तु-व्यंजना तथा काव्य में प्रकृति-चित्रण) का अनु-शीलन है।

तीसरे ग्रध्याय में उनकी पारिपार्श्विक मान्यताओं (लोकधर्म, नारी की सामाजिक मर्यादा, निर्गुण श्रथवा सगूण भिनत, प्रवृत्ति-निवृत्ति ग्रौर दार्शनिक विचार) का ग्रध्ययन किया गया है। चौथे ग्रध्याय में शुक्लजी द्वारा लिखित व्यावहारिक समीक्षा की समीक्षा है जिसमें तुलसीदास, सुरदास, मलिक महम्मद जायसी. छायावाद, ग्रभिव्यंजनावाद एवं श्रन्य प्रवृत्तियों पर लिखित ग्रासी-चनाम्रों की विवेचना की गयी है। पाँचवें ग्रघ्याय का प्रतिपाद है 'ग्राचार्य रामचन्द्र शक्ल और हिन्दी-समीक्षा'। छठे अध्याय में 'हिन्दी-साहित्य का इति-हास' का विभिन्न दिष्टयों से व्यापक परिशीलन किया गया है। सातवें प्रध्याय की प्रस्तावना के रूप में भारतेन्द्रयुगीन ग्रीर द्विवेदीयुगीन हिन्दी-निबन्ध का संक्षिप्त निरूपण करके शुक्लजी की मौलिकता, बुद्धि और हृदय का योग, गढ गिम्फत विचार-परम्परा, पूर्वपक्ष की योजना, विषय-लग्नता, विवेचन की प्रक्रिया, व्यक्तित्व वा प्रक्षेपण, गोचर विधान, व्यंग-विनोद, भाषा की समाहार-शावित एवं भाषास्वरूप-इन शीर्षकों के ग्रन्तर्गत शुक्लजी के निबन्ध-साहित्य का ग्रध्ययन किया गया है। स्राठवें ग्रध्याय में उनके जीवनी-साहित्य (राधा-कृष्णदास का जीवनचरित्र), नवे अध्याय में कहानी (ग्यारह वर्ष का समय) भीर दसवें ग्रध्याय में काव्य-विशेषता श्रों की समीक्षा है। ग्यारहवें ग्रध्याय में उनके इतर-साहित्य (भूमिका, सम्पादन, अनुवाद आदि) का विवेचन है। परिशिष्ट में शुक्लजी की जीवनी ग्रीर व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय तथा उनकी कृतियों की सूची भी दे दी गयी है।

## २१४. हिन्दी के ग्राधुनिक महाकाव्य

[१९४८ ई०]

श्री गोविन्दराम शर्मा का प्रबन्ध 'हिन्दी के ग्राधुनिक महाकाव्य' पंजाब विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० की उपाधि के लिए सन् १९५६ ई० में स्वीकृत हुग्रा। यह प्रबन्ध सन् १९५६ ई० में हिन्दी-साहित्य-संसार, नई सड़क, दिल्ली, से प्रकाशित हुग्रा है।

इसमें कुल बारह ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में महाकाव्य के स्वरूप का विवेचन किया गया है। महाकाव्य-विपयक भारतीय ग्रौर पाश्चात्य ग्रादशों की तुलना के ग्रनन्तर महाकाव्य के स्थायी लक्षण निश्चित किये गये हैं। दूसरे ग्रध्याय में संस्कृत, प्राकृत तथा ग्रपभंश के महाकाव्यों की परम्परा पर प्रकाश डाला गया है ग्रौर हिन्दी-महाकाव्यों पर उनके प्रभाव की समीक्षा की गयी है। तीसरे ग्रध्याय में हिन्दी के प्राचीन महाकाव्यों का विवेचन है। हिन्दी के प्राचीन महाकाव्यों का विवेचन है। हिन्दी के प्राचीन महाकाव्यों में 'पृथ्वीराजरासो', 'पदमावत' ग्रौर 'रामचरितमानस' सम्मिलित हैं। चौथे ग्रध्याय में ग्राधुनिक हिन्दी-महाकाव्यों की प्रमुख प्रवृत्तियों की तथा उन पर वर्तमान ग्रुग की परिस्थितियों के प्रभाव की समीक्षा की गयी है। ग्रध्याय के ग्रन्त में ग्राधुनिक महाकाव्यों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है—(१) प्रमुख महाकाव्य, (२) ग्रन्य महाकाव्य ग्रौर (३) तथाकथित महाकाव्य।

पाँचवें अध्याय में महाकाव्य की दृष्टि से 'प्रियप्रवास' का मूल्यांकन किया गया है। ग्रन्त में 'भागवत', 'मेघदूत', 'सूरसागर', नन्ददास के 'भ्रमरगीत', कविरत्न सत्यनारायण के 'भ्रमरगीत' ग्रादि के साथ 'प्रियप्रवास' की तूलना करते हए 'प्रियप्रवास' पर विविध कृतियों के प्रभाव की समीक्षा की गयी है। छठे ग्रध्याय में महाकाव्य के रूप में 'साकेत' की समीक्षा प्रस्तृत की गयी है। इसी ग्रध्याय में 'वाल्मीकि-रामायण', 'रामचिरतमानस' ग्रीर 'रामचित्रका' के साथ 'साकेत' की तुलना करते हुए उस पर पूर्ववर्ती कवियों के प्रभाव का विवेचन भी किया गया है। सातवें ग्रध्याय में महाकाव्य की दृष्टि से 'कामायनी' का विवेचन तथा मूल्यांकन किया गया है। ग्राठवें ग्रध्याय में कथावस्तु, चरित्र-चित्रण, प्रकृति-वर्णन ग्रौर भाषा-शैली ग्रादि (महाकाव्य के) तत्त्वों के श्राधार पर 'वैदेही-वनवास' की समीक्षा की गयी है। नवाँ ग्रध्याय 'कृष्णायन' से सम्बन्ध रखता है। महाकाव्य की दृष्टि से 'कृष्णायन' की समीक्षा के पश्चात् 'कृष्णायन' पर 'महाभारत', 'गीता', 'सूरसागर', 'रामचरितमानस' श्रौर 'प्रिय-प्रवास' ग्रादि विविध रचनाग्रों का प्रभाव स्पष्ट किया गया है। दसवें ग्रध्याय में 'साकेतसन्त' के महाकाव्यत्व की समीक्षा की गयी है। साथ ही 'साकेतसन्त' पर नवयुग के प्रभाव का स्पष्टीकरण भ्रौर 'साकेत' के साथ उसकी तूलना भी की गयी है।

ग्यारहवें अध्याय में अन्य महाकाव्यों की समीक्षा है। अन्य महाकाव्यों में (१) 'नूरजहाँ', (२) 'सिद्धार्थ', (३) 'दैत्यवंश', (४) 'अंगराज', (५) 'वर्षमान', (६) 'रावण', (७) 'जयभारत' और (६) 'पार्वती' की गणना की

गभी है। वारहवें अध्याय में तथाकियत महाकाव्यों के महाकाव्यत्व की आलो-चना की गयी है। इस श्रेणी में (१) 'रामचित्तचिन्तामिण', (२) 'श्रीराम-चन्द्रोदयकाव्य', (३) 'हल्दीधाटी', (४) 'कृष्णचरितमानस', (५) 'कुष्क्षेत्र', (६) 'प्रायावतं', (७) 'जौहर', (६) 'महामानव', (६) 'विकमादित्य', (१०) 'जननायक', (११) 'जगदालोक' और (१२) 'देवार्चन'—इन कृतियों को स्थान दिया गया है। 'उपसंहार' में प्रवन्य का सारांश दिया गया है। अन्त में तीन परिशिष्ट हैं। पहले परिशिष्ट में पाश्चात्य महाकाव्यों का परिचय दिया गया है, जिनमें 'इलियड', 'श्रोडिसी', 'इनियड', 'डिवाइन कॉमेडी' और 'पैराडाइच लॉस्ट' सम्मिलित हैं। दूसरे परिशिष्ट में 'साकेत' तथा अन्य विविध कवियों के पद्य तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रस्तुत किये गये हैं। तीसरे परि-शिष्ट में बंगला के महाकाव्यों पर प्रकाश डाला गया है। इनमें कृत्तिवास-कृत 'रामायण', काशी रामदास-इत 'महाभारत', श्रालावाल-कृत 'पद्मावती', माइकेल मधुमूदन-कृत 'मेधनादवध' और हेमचन्द्र वन्द्योपाध्याय-कृत 'बृत्रसंहार' सम्मिलत हैं।

# २१६. ग्राधुनिक सामाजिक म्रान्दोलन एवं ग्राधुनिक साहित्य [१६००-५० ई०]

[१९४८ ई०]

श्री कृष्ण बिहारी मिश्र का प्रबन्ध 'ग्राघुनिक सामाजिक ग्रान्दोलन एवं ग्राधुनिक साहित्य (१६००-५० ई०)' सन् १९५८ ई० में लखनऊ विख-विद्यालय की पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह ग्रन्थ ग्रभी तक ग्रप्रकाशित है।

इस प्रबन्ध के पाँच ग्रध्यायों में बीसवीं शती ई० के पूर्वार्ध के हिन्दी-साहित्य में चित्रित सामाजिक ग्रान्दोलनों का विवेचन एवं विश्लेषण करके यह स्थापना की गयी है कि हमारे साहित्य-स्रष्टाग्रों ने सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्ग-निर्देशन भी किया है श्रीर तदर्थ प्रेरित ग्रान्दोलनों का बौदिक नेतृत्व भी। प्रथम ग्रध्याय में वैदिक युग से लेकर ग्रठारहवीं शती ई० तक के संस्कृत, प्राकृत, ग्रपञ्चंस ग्रीर हिन्दी-साहित्य की परम्परा का सिंहावलोकन करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि साहित्य-धारा समाज का किस प्रकार सिंचन ग्रीर पोषण करती रही है। द्वितीय ग्रध्याय में यह प्रतिपादित किया गया है कि उन्नीसवीं शताब्दी तक ग्राते-ग्राते भारत में ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण, राजनीतिक, ग्राधिक ग्रौर सामाजिक परिवर्तन घटित होते हुए दिखायी दिये। भारतेन्दु ग्रौर उनके सहयोगियों ने सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में व्याप्त रूढ़ि-वाद, ग्रन्थ परम्परा-पालन ग्रौर गतानुगतिकता का खण्डन किया तथा महत्त्व-पूर्ण राजनीतिक एवं ग्राधिक प्रश्नों पर भी दृष्टि डाली। देश के ग्राधिक दासत्व, विदेशी वस्तुग्रों के ग्रायात से दिनोंदिन बढ़ने वाली दरिव्रता ग्रौर 'ग्राम्सं ऐक्ट' के मूल में निहित राजनीतिक ग्रविश्वास तथा कूटनीति ग्रादि पर भी रोष प्रकट किया।

त्तीय ग्रध्याय में द्विवेदीयुगीन कवियों नाथुराम 'शंकर', ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त, 'गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' स्रादि एवं स्रध्यापक पुर्णीसह ग्रादि ग्रन्य साहित्यकारों के साहित्य में ग्रिभिन्यवत कृषकों ग्रीर श्रमिकों की शोचनीय श्रवस्था, हिन्दू-जाति-व्यवस्था, संयुक्तपरिवार-प्रणाली, शासकों की साम्प्रदायिकता, अनमेल विवाह, विधवा-प्रथा आदि से सम्बन्ध रखने वाले सामाजिक ग्रान्दोलनों का ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। चतुर्थं ग्रध्याय में राजनीतिक परिस्थिति का विवेचन करके यह बतलाया गया है कि छायावादी युग (१६१८-१६३५ ई०) में ग्राथिक क्षेत्र में भयंकर मन्दी ग्रायी जिससे जनता को ग्रपार कष्ट हुग्रा। सामाजिक क्षेत्र में नारी को देश की मुवित के प्रयास में अपनी संकीर्ण सीमाश्रों से मुक्ति मिली श्रौर श्रस्पृब्यों को गांधीजी के रूप में श्रपने श्रधिकारों का एक बड़ा समर्थक प्राप्त हुग्रा। प्रेमचन्द, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्दन पन्त, विश्वम्भरनाथ शर्मा, महादेवी वर्मा, भगवतीचरण वर्मा ग्रादि की रचनाग्रों में इस युग के सामाजिक ग्रान्दोलनों का चित्रण है। पंचम ग्रध्याय में प्रगतिवादी युग (१६३६-१६५० ई०) के हिन्दी-साहित्य में चित्रित ग्रान्दोलनों की समीक्षा की गयी है। इस युग में समाजवादी और साम्यवादी ग्रान्दोलन शक्तिशाली हए तथा पुनरुत्थानवाद की प्रकृति भी स्पष्ट रूप में लक्षित हुई। यशपाल, उपेन्द्र-नाथ 'ग्रश्क', रामेश्वर शुक्ल 'ग्रंचल', नरेन्द्र शर्मा, शिवमंगलसिंह 'सूमन', केदारनाथ अग्रवाल, रांगेय राघव, उदयशंकर भट्ट ग्रादि इस युग के सामाजिक ग्रान्दोलनों के चित्रकार हैं जिनकी रचनाग्रों में प्रमुख सामाजिक, ग्राथिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रश्नों को उठाया गया है श्रीर उनका सम्यक् विवेचन तथा विश्लेषण किया गया है।

# २१७. रोतिकालीन काव्य श्रीर संगीत का पारस्परिक सम्बन्ध [संवत् १७००-१६००]

[१९५५ ई०]

कुमारी उमा मिथ्न का प्रबन्ध 'रीतिकालीन काव्य ग्रौर संगीत का पार-स्परिक सम्बन्ध' सन् १६५५ ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। दिल्ली पुस्तक सदन, बंगलो रोड, दिल्ली, ने इस ग्रन्थ का प्रकाशन 'काव्य ग्रौर संगीत का पारस्परिक सम्बन्ध (संबत् १७००-१६००)' के नाम से सन् १६६२ ई० में किया।

यह अन्वेष-प्रबन्ध दो खण्डों श्रीर नौ परिच्छेदों में विभक्त है। भूमिका-खण्ड में तीन परिच्छेद हैं जिनमें से प्रथम परिच्छेद विषय-प्रवेश श्रीर उसके क्षेत्र-विस्तार से सम्बद्ध है। इसके 'क' भाग में संगीत की प्रशस्ति है जिसका उद्देश्य यह दिखाना है कि संगीत श्रीर जीवन का पारस्परिक सम्बन्ध कितना घनिष्ठ है। इस परिच्छेद का 'ख' भाग काव्य श्रीर संगीत के श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध को स्पष्ट करता है। कविता में संगीत का समायोग या तो श्रान्तरिक या फिर श्रान्तरिक या बाह्य दोनों प्रकार के संगीत के रूप में रहा करता है। यह तत्व इस श्रन्वेष-प्रबन्ध की केन्द्रीय स्थापना का श्रपरिहार्य अंग है।

भारतीय संगीत की प्रायः सभी प्रमुख बातों का उल्लेख दूसरे परिच्छेद में किया गया है। इस परिच्छेद को तीन भागों में विभवत किया गया है। 'क' भाग में संगीत का पारिभाषिक अर्थ और भारतीय संगीत की दो प्रणालियों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त भारतीय संगीत की परिवर्तनकी जता को भी यहीं स्पष्ट कर दिया गया है। 'ख' भाग में भारतीय संगीत का रीतिकाल से पूर्व का संक्षिप्त इतिहास विणत है। 'ग' भाग में रीतिकाल से पहले की भारतीय संगीत की प्रमुख शैलियों का आलोचनात्मक अध्ययन है। तीसरा परिच्छेद गीतिकाव्य से सम्बद्ध है क्योंकि विभिन्न काव्य-रूपों में गीतिकाव्य का सम्बन्ध संगीत से सर्वाधिक होता है। इस परिच्छेद के 'क' भाग में गीतिकाव्य के स्वरूप का विवेचन तथा 'ख' भाग में रीतिकाल से पूर्व हिन्दी में गीतिकाव्य का इतिहास उल्लिखित है।

शोध-खण्ड का ग्रारम्भ चौथे परिच्छेद से होता है। यह परिच्छेद रीति-कालीन परिस्थितियों से सम्बद्ध है जिसमें तत्कालीन राजनीतिक, ग्राधिक, सामाजिक ग्रौर धार्मिक परिस्थितियों का उत्लेख करते हुए यह दिलाया गया है कि इन सबसे प्रेरित होकर रीतिकाल की कलागत प्रवृत्तियाँ किस दिशा में ग्रग्रसर हो रही थीं। इस परिच्छेद में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, काव्य ग्रौर संगीत की कलागत प्रवृत्तियों के पारस्परिक साम्य पर भी प्रकाश डाला गया है।

पाँचवें परिच्छेद का प्रतिपाद्य रीतिकालीन संगीत है। इसके 'क' भाग में इस युग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विणित है। 'ख' भाग में रीतिकालीन संगीत की प्रमुख शैलियों का शास्त्रीय ग्रध्ययन उपस्थित किया गया है। छठे परिच्छेद में रीतिकालीन काव्य-प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए उनका उन तत्कालीन सांगीतिक प्रवृत्तियों से पारस्परिक सम्बन्ध दिखाया गया है जिनका उल्लेख पाँचवें परिच्छेद में हुग्रा है। सातवें परिच्छेद में रीतिकालीन छन्द ग्रीर ग्रलंकार-योजना का संगीत से पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट किया गया है।

ग्राठवें परिच्छेद में रीतिकालीन प्रमुख काव्यरूपों का संगीत से सम्बन्ध बतलाया गया है। इसके 'क' भाग में रीतिकालीन गीतिकाव्य ग्रीर संगीत के सम्बन्ध का, 'ख' भाग में रीतिकालीन मुक्तक काव्य ग्रीर संगीत के सम्बन्ध का तथा 'ग' भाग में रीतिकालीन प्रबन्ध-काव्य ग्रीर संगीत के सम्बन्ध का व्याख्यान है। नवें परिच्छेद में ग्रन्थ का उपसंहार है जिसमें ग्रध्ययन के परिणामस्वरूप उपलब्ध निष्कर्षों का निरूपण किया गया है।

## २१८ मतिराम: कवि श्रौर श्राचार्य

## [१९५५ ई०]

श्री महेन्द्रकुमार का प्रवन्ध 'मितराम: किव श्रीर ग्राचार्य' सन् १९५६ ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह ग्रन्थ उपर्युक्त नाम से ही सन् १९६० ई० में भारती साहित्य मन्दिर, फब्वारा, दिल्ली, के द्वारा प्रकाशित हुग्रा।

इस प्रबन्ध में ग्यारह अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में मितराम-विषयक सामग्रो की परीक्षा की गयी है। शिविसिह सेंगर, गार्सा द तासी, मिश्रवन्धु, भगीरथ प्रसाद दीक्षित, याज्ञिकत्त्रय, रामनरेश त्रिपाठी, कृष्णविहारी मिश्र तथा विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र द्वारा विवेचित जीवनवृत्त-सम्बन्धी सामग्री; मिश्र-बन्धु, कृष्णविहारी मिश्र, रामचन्द्र शुक्ल, डा० 'रसाल', 'हरिग्रौध', हरदयाल-

सिंह, डा० किरण कुमारी गुप्त तथा पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत काव्य-विषयक सामग्री एवं डा० भगीरथ मिश्र, डा० नगेन्द्र, प्रभुदयाल मीतल, डा० राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी स्रादि के द्वारा प्रस्तुत स्नाचार्यत्व-विषयक सामग्री की समीक्षा की गयी है।

द्वितीय ग्रध्याय में मितराम के जीवनवृत श्रीर व्यक्तित्व का उपस्थापन है। 'मितराम' नामधारी दो व्यक्तियों की कल्पना, जन्म-संवत्, वर्ग, गोत्र श्रादि, पिता का नाम, वंश-परम्परा, जन्म-भूमि, निवास-स्थान, गुरु ग्रीर सम्प्रदाय, ग्राश्रयदाता, यात्राश्रों, किंवदन्तियों, मृत्यु-संवत्, वेशभूषा, प्रकृति-स्वभाव, प्रतिभा, ग्रध्ययन ग्रादि पर विचार किया गया है।

तृतीय अध्याय में मितराम के ग्रन्थों का परिचय है। 'फूल-मंजरी', 'रस-राज', 'लिलत-ललाम', 'सतसई', 'ग्रलंकार-पंचाशिका', 'वृत्त-कौमुदी', 'लक्षण-श्रृंगार', 'साहित्य-सार' ग्रीर 'बरवै नायिका-भेद' की प्रामाणिकता ग्रादि पर पृथक्-पृथक् विचार किया गया है। ग्रन्तिम कृति को ग्रनुसन्धाता ने मितराम-सम्पादित नहीं माना है।

चतुर्थं ग्रध्याय में मितराम की किवता के प्रतिपाद्य विषयों (शृंगार, राज-प्रशस्ति, धर्म-नीति, प्रकृति ग्रौर राज्य-वैभव) का विवेचन है। पंचम ग्रध्याय में मितराम की शृंगारिक किवता (संयोग-शृंगार, विप्रलम्भ-शृंगार, प्रेम का स्वरूप) की समीक्षा की गयी है। पष्ठ ग्रध्याय का प्रतिपाद्य मितराम का वीर-काव्य है। ग्रारम्भ में वीर रस का स्वरूप (स्थायी भाव, विभाव, ग्रनु-भाव ग्रौर संचारी) वतला कर मितराम के वीरकाव्य ग्रौर राज-विषयक रित का शास्त्रीय दृष्टि से ग्रध्ययन किया गया है। सप्तम ग्रध्याय में मितराम के धार्मिक सिद्धान्तों ग्रौर नैतिक दृष्टि के ग्राधार पर उनकी विचारधारा का ग्रनुशीलन है। ग्रष्टम ग्रध्याय में मितराम के प्रकृति-वर्णन ग्रौर राजवैभव-वर्णन की विवेचना की गयी है।

नवम ग्रव्याय में मितराम की कला की समीक्षा है। 'कला' शब्द ग्रीर उसके ग्रंगों, काव्य के प्रसाधन, ग्रजभाषा के व्याकरण की विशेषताग्रों ग्राहि का विवेचन करके मितराम की भाषा के शब्द-समूह, ग्रुण-दोष, सौष्टव (शब्दा-लंकार, ग्रथंध्वनन, ग्रुण, रीति-वृत्ति), शब्द-शक्ति (ग्रभिधा, लक्षणा, व्यंजना), मुहावरों-कहावतों, उक्ति-वैचित्रय ग्रादि की ग्रालोचना है। ग्रध्याय के ग्रन्त में कितित, सबैया ग्रीर दोहा छन्दों का संक्षिप्त इतिहास ग्रीर विशेषताएँ बतला-कर मितराम की कितता में इनके प्रयोग का मृत्यांकन है।

दशम ग्रध्याय में मितराम के श्राचार्यत्व का श्राकलन है। उनके श्रृंगार-निरूपण, नायक-नाधिका-भेद, श्रलंकार श्रौर पिंगल सम्बन्धी विचारों का विस्तृत श्रध्ययन किया गया है। एकादश श्रध्याय में मितराम पर पूर्ववर्ती कियों तथा परवर्ती कियों पर मितराम के प्रभाव का निदर्शन करके हिन्दी-साहित्य में मितराम का स्थान निर्धारितं किया गया है।

## २१६. केशव ग्रौर उनका साहित्य

[१६५८ ई०]

श्री विजयपाल सिंह का प्रबन्ध 'केशव श्रीर उनका साहित्य' सन् १९५६ ई० में स्रलीगढ़ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। इस शोधप्रबन्ध का प्रकाशन राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, ने सन् १९६१ ई० में किया।

इस शोध-प्रबन्ध को नौ अध्यायों में विभाजित किया गया है। 'विषय-प्रवेश' प्रथम अध्याय है। इसमें विषय का क्षेत्र, विषय पर शोध की आव-श्यकता, उपलब्ध सामग्री का उपयोग, शोध-कार्य का दृष्टिकोण, प्रस्तुत शोध का स्वरूप तथा मौलिकता पर विचार किया गया है।

द्वितीय अध्याय में केशव के जीवन-वृत्त का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसमें केशव की जन्मतिथि, जाति, वंश, गुरु एवं आश्रयदाताओं का विवेचनात्मक परिचय देते हुए केशव और बिहारी के सम्बन्ध का विवेचन उपस्थित किया गया है। इसके अनन्तर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ केशव के सम्बन्ध एवं उनके शास्त्रीय तथा व्यावहारिक ज्ञान आदि की चर्चा की गयी है।

तृतीय ग्रध्याय में केशव की रचनाग्रों का परिचय दिया गया है श्रौर उनकी प्रामाणिकता पर विचार किया गया है। चतुर्थ ग्रध्याय में केशवकालीन परिस्थितियों का विश्लेषणात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, एवं साहित्यिक परिस्थितियों का निरूपण करके ग्रन्त में इन सभी परिस्थितियों का केशव पर जो प्रभाव पड़ा है उसका विवेचन किया गया है। पंचम ग्रध्याय में केशव के जीवन-दर्शन का ग्रध्ययन किया गया है। जिसमें दर्शन, भक्ति एवं धर्म का विवेचन है।

छठें ग्रध्याय में केशव के ग्राचार्यत्व का वैज्ञानिक ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। केशव का ग्राचार्य- एप में मूल्यांकन तीन वृष्टियों से हुग्रा है—ऐति- हासिक वृष्टि से, ग्रध्ययन की प्रौढ़ना की वृष्टि से तथा मौलिकता की वृष्टि से। ग्रमुसन्धाता का विश्वास है कि समस्त मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य में केशव के समान कोई प्रौढ़ एवं मौलिक ग्राचार्य नहीं हुग्रा। सातवें ग्रध्याय में केशव के काव्यपक्ष को ध्यान में रखकर काव्यांगों का विवेचन किया गया है, जैसे— रस-व्यंजना, ग्रलंकार-योजना एवं प्रकृति-चित्रण। उनकी प्रवन्ध-पहुता, चित्रण, संवाद-योजना, छन्दोविधान एवं भाषाधिकार पर भी विचार किया गया है।

ग्रष्टम ग्रध्याय में केशव के श्रादान-प्रदान का विवेचन है। ग्रादान में विशेष-कर 'रामचिन्द्रका', 'विज्ञानगीता', 'रिसकप्रिया' एवं 'कविप्रिया' का संस्कृत-कवियों एवं श्राचार्यों के ग्रन्थों से भाव-साम्य दिखलाया गया है। प्रदान में रीतिकाल के कवियों श्रीर श्राचार्यों पर केशव के प्रभाव का निरूपण एवं ग्राधुनिक ग्रुग पर उनके छायाभासों का वर्णन है।

ग्रन्तिम एवं नवम श्रध्याय में केशव का हिन्दी-साहित्य में स्थान निर्धारित किया गया है। केशव हिन्दी-साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके महत्त्व का कई पशों को ध्यान में रखकर विवेचन किया गया है। कि के दो धरातल हैं—प्रतिभा एवं ब्युत्पत्ति। दोनों धरातलों पर विभिन्न दृष्टियों से केशव का स्थान निर्धारित करते हुए लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि ग्राचार्यत्व की दृष्टि से केशव का स्थान समस्त मध्यकालीन हिन्दी-किवयों में सर्वश्रेष्ठ है, कवित्व की दृष्ट से उनका स्थान सूर-तुलसी से घटकर नहीं है।

# २२०. निर्गु ग्रा-साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

[१६५८ ई०]

श्री मोतीसिंह को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सन् १६५८ ई० में उनके प्रबन्ध 'निर्गुण-साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि' पर पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई।

इस ग्रन्थ में नौ ग्रध्याय हैं। प्रथम ग्रध्याय में भारतीय धर्म के मूल स्रोतों, आर्थ श्रीर श्रायेंतर तत्त्वों, भारतीय चिन्ता के समन्वयात्मक रूप, संस्कृति के सामाजिक ग्रीर समिष्टिमूलक स्वरूप तथा वैदिक काल से सन्तकाल तक के प्रवाह-कम का दिग्दर्शन कराकर भारतीय संस्कृति ग्रीर साहित्य की भूमिका में निर्गुण-पन्थ का ग्राविभीव बतलाया गया है।

द्वितीय ग्रध्याय में निर्गुण-साहित्य का परिचय है। उसकी खण्डनात्मक तथा श्रद्धामूलक सामान्य प्रवृत्तियों एवं कुछ विशिष्ट मतों (सहज-सम्प्रदाय, नाथ-सम्प्रदाय, कवीर-मत, दादूमत, नानक-मत, निरंजन-मत ग्रौर सूफीमत) का निरूपण किया गया है।

तृतीय अध्याय में निर्गुणमत के सहजसम्प्रदाय, नाथसम्प्रदाय और रसेश्वर-सम्प्रदाय का विवेचन है। चतुर्थ अध्याय में निर्गुणमत के कबीरपन्थ, गुरु नानक और सिक्खसम्प्रदाय, परब्रह्म-सम्प्रदाय (दादू दयाल) तथा सूफी सम्प्रदाय का विभिन्न दृष्टियों से व्यापक अध्ययन किया गया है।

पंचम ग्रध्याय में निम्नांकित शीर्षकों के ग्रन्तर्गत निर्गुण-सम्प्रदाय की दार्श-निक भूमि स्पष्ट की गयी है—ग्रद्धैतवाद श्रौर निर्गुणमत, द्वैताद्वैत-विलक्षण-वाद, ग्रात्मतत्त्व की उपलब्धि, शांकर श्रद्धैत श्रौर सन्तमत, श्रात्मज्ञान श्रौर श्रात्म-बोध, भावनामूलक श्रद्धैतवाद, दार्शनिक प्रतीक, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुणमत में माया का स्वरूप, निर्गुनी भक्त श्रौर माया।

षष्ठ अध्याय में निर्गुण-सम्प्रदाय की सामाजिक पृष्ठभूमि का निरूपण है। धर्म और समाज, समाज-संगठन और अन्तर्भूत द्वन्द्व, आर्थ और आर्येतर संस्कृतियों का संगम, भिवत का मूल उत्स, सगुणभिवत का विकास, निर्गुणब्रह्म और भिवत, निर्गुण-साहित्य का आविर्भाव और तत्कालीन सामाजिक स्थिति, मध्यकालीन वर्ण और जातिब्यवस्था, ब्राह्मण-श्रेष्ठता का प्रतिपादन, शूद्रों की स्थिति, सामाजिक विषमता के पोषक विधान; मुस्लिम आक्रमण और प्रभाव, मध्यकालीन भिवत का उद्भव और इस्लाम आदि विषयों का इस अध्याय में विवेचन किया गया है।

'निर्गुण-सम्प्रदाय में सृष्टि-प्रिक्तया' नामक सप्तम ग्रध्याय में कबीरपंथ में सृष्टिप्रिक्तिया का ग्रध्ययन है। इसमें भागवतपुराण, मनुस्मृति, ग्रौर सांख्य-दर्शन में प्रतिपादित सृष्टि-रचना का भी तुलनात्मक दिग्दर्शन है। ग्रष्टम ग्रध्याय में निर्गुणमत के देवता-मंडल (निरंजन, ग्रादिशक्ति, विष्णु ग्रौर कूर्म) का अनुशीलन है। नवम ग्रध्याय में निर्गुणमत की पौराणिक प्रवृत्तियों (ग्रलौ-किकत्व का ग्रारोप ग्रौर ग्रवतारवाद, विभिन्न लोकां की कल्पना, ग्रलौकिक कथाश्रों की उद्भावना, स्वर्ग-नरक की कल्पना तथा कर्मकांड का सन्निवेश) की विवेचना है।

उपसंहार में संत-साहित्य की प्रगतिशीलता (निम्नजन्मा साधकों का साहस, सन्तों की सामाजिक और व्यक्तिवादी दृष्टि, नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण, श्रम का महत्त्व तथा उच्चता का प्रतिमान) का आकलन है।

नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ने इस प्रवन्ध का प्रकाशन सं० २०१६ में 'निर्गुण साहित्य: सांस्कृतिक पृष्ठभूमि' के नाम से किया।

## २२१. मुक्तककाच्य-परम्परा के भ्रन्तर्गत बिहारी का विशेष श्रध्ययन

[१६४८ ई०]-

श्री रामसागर त्रिपाठी का प्रबन्ध 'मुक्तककाव्य-परम्परा के श्रन्तगंत बिहारी का श्रध्ययन' सन् १९५० ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय की पी-एच॰ डी॰ उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह प्रबन्ध 'मुक्तक-काव्य-परम्परा भौर बिहारी' के नाम से सन् १९६० ई० में ग्रशोक प्रकाशन, नई सड़क, दिल्ली, द्वारा प्रकाशित हुग्रा।

इस प्रबन्ध में दो खंड हैं। प्रथम खंड के पहले ब्रध्याय में 'मुक्तक' ब्रौर उसके प्रारम्भिक रूप का विवेचन हैं। 'मुक्तक' के विभिन्न अर्थों ब्रौर प्रवृत्तियों का अनुसन्धान करके उसके क्षेत्र ब्रौर भेदोपभेद का निरूपण किया गया है। दूसरे ब्रध्याय में रसात्मक मुक्तकों का ब्रध्ययन है। रसात्मक मुक्तकों के विकास के तीन चरण हैं। प्रथम चरण प्रकृतिकाल है। इसके अन्तर्गत वैदिक काव्य, थर गाथा, थेरी गाथा ब्रादि का विवेचन है। द्वितीय चरण प्राकृत-काल है। इसके अन्तर्गत राजनीतिक, आधिक ब्रौर सामाजिक स्थितियों का विवेचन करके प्राकृत ब्रौर अपभंश भाषा के मुक्तकों की सामान्य विशेयताब्रों, प्रमुख रचनाब्रों तथा किन-कवित्रियों का अनुशीलन है। तृतीय चरण भिवत-काल है। आरम्भ में सामयिक परिस्थितियों का बिवेचन करके भिवतकालीन मुक्तकों की सामान्य विशेषताब्रों ब्रौर प्रमुख कवियों का ब्रध्ययन किया गया है। तीसरे ब्रध्याय में रसेतर मुक्तकों का ब्रध्ययन है। वैदिक पृष्ठभूमि का निर्देश करके पौराणिक, बौद्ध ब्रौर जैन स्तोत्र-साहित्य का सिहाबलोकन किया गया है। तदनन्तर हिन्दी की धार्मिक काव्यपरम्परा, सूवित-मुक्तकों ब्रौर प्रशस्ति-पुस्तकों की समीक्षा की गयी है।

द्वितीय खंड मे सात ग्रघ्याय हैं। इनमें बिहारी का विशेष श्रष्ययन किया गया है। पहले श्रघ्याय में यह वतलाया गया है कि तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक ग्रौर व्यक्तिगत परिस्थितियों का बिहारी पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरे ग्रध्याय के ग्रारम्भ में संस्कृत की काव्यशास्त्र-परम्परा का संक्षिप्त निरूपण करके बिहारी का काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है। तत्पञ्चात् घ्विनकाव्य की दृष्टि से बिहारी का श्रध्ययन किया गया है।

तीसरे ग्रध्याय में ग्रसंलक्ष्यकमव्यंग्य घ्विन ग्रौर नायिका-भेद की दृष्टि से बिहारी के काव्य का ग्रध्ययन है। रस, भाव, रसाभास, भावीदय ग्रादि, नायिकाग्रों के ग्रवस्था-भेद, ग्रलंकार, नखिशख ग्रादि तथा नायक-भेद ग्रादि का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। चौथे ग्रध्याय में बिहारी के ग्रलंकारों का ग्रध्ययन है। इस ग्रध्याय के प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार हैं—ग्रलंकारों का महत्त्व, ग्रलंकारों के उपभेद, रस-व्यंजना-मूलक ग्रलंकार, वस्तुव्यंजनामूलक ग्रलंकार, ग्रथलंकार, स्वभावोक्ति-ग्रतिशयोक्ति, बिहारी के ग्रलंकारों का संक्षिप्त परिचय, चमत्कार-विधान ग्रौर बिहारी। पाँचवाँ ग्रध्याय है 'वस्तुमूलक परम्परा ग्रौर बिहारी'। इस ग्रध्याय में बिहारी के रसात्मक, धार्मिक सूक्ति-परक ग्रीर प्रशस्तिपरक मुक्तकों का ग्रध्ययन किया गया है।

छठे ग्रध्याय में भाषा का महत्त्व, भाषा की दृष्टि से बिहारी का महत्त्व, बिहारी की भाषा का व्याकरण, सुबन्त, तिङन्त, कृदन्त, बिहारी का शब्दप्रयोग, बिहारी का मुहाबरा तथा लोकोक्ति प्रयोग, भाषा की रमणीयता के विषय में ग्रन्य ग्राचार्यों का मत ग्रौर बिहारी में उनका समन्वय, शब्दालंकार तथा बिहारी की भाषा का महत्त्व—इन शीर्षकों के ग्रन्तगंत बिहारी की भाषा की विवेचना की गयी है। सातवें ग्रध्याय में बिहारी का समीक्षात्मक ग्रध्ययन है। उनके काब्य के उपजीव्य, उनकी प्रतिभा, ग्रम्यास ग्रौर निपुणता, तथा उनके दोषों की ग्रालोचना करके हिन्दी-काव्य-जगत् में उनका स्थान निर्धारित किया गया है

## २२२. हिन्दी-कथासाहित्य के विकास पर श्रांग्ल प्रभाव

[१९५८ ई०]

कु० उषा सक्सेना को सन् १६५८ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फिल० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके प्रबन्ध का विषय था 'हिन्दी-कथासाहित्य

के विकास पर ग्रांग्ल प्रभाव'। यह प्रबन्ध ग्रंग्रेजी विभाग के श्रन्तर्गत प्रस्तुत कियागयाथा।

इस म्रप्रकाशित प्रबन्ध में नौ म्रध्याय हैं। उन म्रध्यायों में प्रतिपादित विषयों की सूची इस प्रकार है:—

पहला ग्रध्याय : ग्रांग्ल प्रभाव ते पूर्व का कथासाहित्य—कथासाहित्य के नीन संस्थान—संस्कृत कथासाहित्य—उर्दू कथासाहित्य—ग्रांग्ल प्रभाव।

दूसरा ग्रथ्याय : ग्रांग्ल प्रभाव के ग्रन्तर्गत सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन, शिक्षा का प्रसार—प्रेस — ब्रह्म-समाज— ग्रायंसमाज—रामकृष्ण मिशन।

तीसरा श्रध्याय: भारतेन्दु-युग और झांग्ल प्रभाव के झन्तर्गत लिखे गये उपन्यास— काव्य पर झांग्ल प्रभाव—नाटक श्रीर झांग्ल प्रभाव—ययः ईतः का जन्म—हिन्दी में पत्र-पत्रिकाझों का प्रकाशन—पाठ्यक्रम में निर्धारित झंग्रेजी उपन्यास—हिन्दी में झनूदित उपन्यास— परीक्षागुरु (हिन्दी का प्रथम उपन्यास जो झांग्ल प्रभाव के झन्तर्गत लिखा गया)।

चौथा श्रध्याय: भारतेन्दु-युग के बाद लिखे गये उपन्यास— देवकीनन्दन स्त्रती श्रार उन पर रेनॉल्ड्स, गॉथिक उपन्यासों तथा रोमान्टिसच्म का प्रभाव— बंगाली उपन्यासों का प्रभाव—किशोरीलाल गोस्वामी—गोपालराम गहमरी।

पाँचवाँ ऋष्याय : हिन्दी-उपन्यास के स्वरूप पर ग्रांग्ल प्रभाव—उपन्यासों के कथानक, कथोपकथन ग्रौर चरित्रचित्रण पर ग्रंग्रेजी का प्रभाव।

छुठा श्रध्याय: प्रेमचन्द — प्रेमचन्द पर पाश्चात्य प्रभाव — यथार्थवाद — हिन्दी उपन्यास में यथार्थवाद का प्रवेश — हिन्दी को प्रभावित करने वाले कितपय अंग्रेजी उपन्यासकार — प्रेमचन्द की शिल्पविधि पर अंग्रेजी प्रभाव — विश्वम्भर नाथ कौशिक — उन पर थैकरे का प्रभाव।

सातवां श्रथ्याय : हिन्दी-उपन्यास तथा समाज पर नये प्रभाव—नयी मान्यताग्रों का प्रवेश—नारी चित्रण में परिवर्तन—रहन-सहन पर पाश्चात्य सम्यता का प्रभाव—इन परिवर्तनों का उपन्यास में समावेश—इस दृष्टिकोण से प्रेमचन्द, प्रसाद, भगवती त्ररण वर्मा, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, उषा देवी मित्रा, राधिकारमण प्रसाद सिंह श्रीर भगवती प्रसाद वाजपेयी के उपन्यासों का विश्लेपण—प्रकृतवाद—विकृतरूप में 'उग्र' श्रीर चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों में उसका प्रवेश।

**श्राठवाँ श्रध्याय**: ऐतिहासिक श्रीर मनोवैज्ञानिक उपन्यास—ऐतिहासिक उपन्यास का स्वरूप—सर वाल्टरस्कॉट श्रोर ऐतिहासिक उपन्यास की परम्परा वृन्दावन लाल वर्मा के उपन्यासों में रोमान्टिक सूत्र श्रौर स्कॉट का प्रभाव — मनोवैज्ञानिक उपन्यास—मनोविश्लेषण — फॉयड, युंग, एडलर का योगदान — फॉयड के सिद्धान्त श्रौर मनोवैज्ञानिक उपन्यास — जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी श्रौर 'श्रज्ञे य'।

नवां भ्रध्याय: कहानी—कहानी के तत्त्व—ग्रांग्ल भ्रौर श्रमरीकन कहानी—हिन्दी में कहानी-लेखन का प्रारम्भ—'सरस्वती' में प्रकाशित प्रारम्भिक कहानियाँ—हिन्दी-कहानी के वस्तुचयन पर ग्रांग्ल प्रभाव—हिन्दी-कहानी को प्रभावित करने वाले कुछ अंग्रेजी कथाकार—प्रेमचन्द की कहानियाँ—सुदर्शन—प्रसाद—जैनेन्द्रकुमार—'भ्रज्ञे य'—इलाचन्द्र जोशी—यशपाल—उपेन्द्रनाथ 'भ्रक्त'।

### २२३. प्रसाद का काव्य भ्रौर दर्शन

### [१६५८ ई०]

श्री ज्ञानवती अग्रवाल का प्रबन्ध 'प्रसाद का काव्य और दर्शन' सन् १९५५ ई॰ में ग्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच॰ डी॰ की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

प्रस्तुत प्रबन्ध सात ग्रध्यायों में विभक्त है। प्रथम ग्रध्याय में प्रसाद-युग की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ग्रौर साहित्यिक पृष्ठभूमि स्पष्ट करके उनके शास्त्रज्ञान ग्रौर काव्य-प्रेरणाग्रों पर विचार किया गया है। द्वितीय ग्रध्याय में प्रसाद की विचारधारा को प्रभावित करने वाले उपादानों (श्रौत ग्रन्थ ग्रौर श्रौत दर्शन, इतिहास, पुराण, वौद्ध-दर्शन, ग्रागम-दर्शन ग्रौर साहित्य, पाश्चात्य-दर्शन, बंगला-साहित्य, उर्दू-साहित्य) का प्रतिपादन है। तृतीय ग्रध्याय में प्रसाद की रचनाग्रों का ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। चतुर्थ ग्रध्याय में प्रसाद की भावुकता (उनके भावों के विविध रूपों) का अनुशीलन है। पंचम ग्रध्याय में प्रसाद के काव्य में चित्रित बाह्य-प्रकृति ग्रौर ग्रन्तःप्रकृति के विभिन्न प्रकारों की समीक्षा की गयी है। पष्ठ ग्रध्याय में प्रसाद के ग्राध्यात्मिक विचारों (ब्रह्म, जीव, जगत्, मोक्ष, माया) की मीमांसा है। सप्तम ग्रध्याय में प्रसाद की शैली की विशेषताएँ बतलाकर उनकी गद्य-शैली, पद्यशैली, भावाभिन्यंजन के सौष्ठव ग्रौर भाषा का विवेचन किया गया है।

## २२४. हिन्दी-पत्रकारिता का इतिहास

[१६५८ ई०]

श्री रामगोपाल चतुर्वेदी का प्रबन्ध 'हिन्दी-पत्रकारिता का इतिहास' सन् १६५८ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुन्ना।

इस प्रबन्ध में प्रतिपादित विषय इस प्रकार हैं :— प्रारम्भिक काल, भारतेन्दु-पूर्व काल, भारतेन्दु-काल के पत्रों पर एक दृष्टि, भाषा का प्रक्त और भारतेन्दु, भारतेन्दु-काल का विवेचन, उस काल के पत्रों की विशेषताएँ, द्विवेदी-युग, दैनिक पत्रों का विकास, सम्पादकाचार्य द्विवेदीजी, हिन्दी-पत्रकार-कला पर द्विवेदीजी का प्रभाव, द्विवेदी-युग—विवेचन, ग्राधुनिक काल, हिन्दी मासिक-पत्रों की परम्परा, ग्राधुनिक काल, विवेचन, प्रमुख पत्रकारों (ग्रमुत-लाल चक्रवर्ती, बालमुकुन्द गुप्त, दुर्गाप्रसाद मिश्र, रुद्रदत्त, सम्पादकाचार्य ग्राम्बकाप्रसाद वाजपेयी, बाबूराव विष्णु पराड़कर, लक्ष्मीनारायण गर्दे, जगन्नाथप्रसाद शुक्ल) का जीवन-परिचय, पत्रकारिता के ग्रादर्श, पत्रकारों की योग्यता, पत्रकारों की कठिनाइयाँ, ग्रखिल भारतीय पत्रकार संघ, पत्रकारों की कानूनी संरक्षण, पत्रों की वर्तमान स्थिति, समाचार-संग्रह की व्यवस्था विदेशों में हिन्दी-पत्र, हिन्दी-पत्रकारिता और उपसंहार।

#### २२५. द्विजदेव ग्रौर उनका काव्य

#### [१९४५ ई०]

श्री अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी को उनके प्रबन्ध 'द्विजदेव श्रौर उनका काव्य' पर सन् १९५८ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई।

इस प्रबन्ध में बारह अध्याय हैं। पहले अध्याय में द्विजदेव का जीवनवृत्त प्रस्तुत किया गया है। दूसरे अध्याय में काव्य-प्रतिभा और दरवार की चर्चा की गयी है। तीसरे अध्याय में द्विजदेव के काव्य-प्रत्थों और उनके प्रकाशन का विवरण है। बीथे और पाँचवें अध्यायों में अलंकृतकाव्य-परम्परा एवं मुक्तक काध्य-परम्परा का ग्रध्ययन है। छठे ग्रध्याय में द्विजदेव के काव्य की समीक्षा है। सातवें ग्रध्याय में द्विजदेव द्वारा प्रयुक्त छन्दों का विवेचन है। ग्राठवें ग्रध्याय में द्विजदेव की भाषा और तद्गत विशेपताग्रों का ग्रनुशीलन है। नवें तथा दसवें ग्रध्यायों में कमशः द्विजदेव की विचारधारा तथा भाविच्यों की विवेचना की गयी है। ग्यारहवें ग्रध्याय में ग्रन्य कवियों के साथ द्विजदेव का तुलनात्मक ग्रध्ययन है। बारहवें ग्रध्याय में प्रवन्ध का उपसंहार है।

## २२६. हिन्दी नाटकों पर पाइचात्य प्रभाव

[१६५८ ई०]

श्रागरा विश्वविद्यालय ने सन् १९५८ ई० में श्री श्रीपित शर्मा को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी-नाटकों पर पाश्चात्य प्रभाव' पर पी-एच० डी० की उपाधि दी।

प्रस्तुत प्रवन्ध दस म्रध्यायों में विभक्त है। प्रथम म्रध्याय में संस्कृत तथा पाश्चात्य नाटकों की उत्पत्ति और विकास, उनकी समानताओं, ट्रेजेडी, कॉमेडी, मेलोड्रामा, फ़ार्स, उदात्तवाद, स्वच्छन्दतावाद, यथार्थवाद, स्वाभाविकतावाद, प्रतीकवाद, म्रभिव्यंजनावाद म्रादि पर विचार किया गया है। द्वितीय म्रध्याय में भारतेन्दु भौर उनके समकालीन तथा परवर्ती नाटककारों पर पाश्चात्य प्रभाव दिखलाते हुए हिन्दी के प्रारम्भिक नाटकों का म्रध्ययन किया गया है। तृतीय मध्याय में द्विवेदी-युग के मौलिक एवं म्रनूदित नाटकों का ममुशीलन है।

चतुर्थं ग्रध्याय में जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण 'प्रेमी', गोविन्द वल्लभ पन्त, बेचन शर्मा 'उग्न', जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द' ग्रौर वृन्दावनलाल वर्मा के नाटकों का विवेचन करके यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रसाद-युग के नाटकों में पाश्चात्य परम्परा का ग्रनुसरण हुगा है। इस ग्रध्याय में प्रहसनों तथा ग्रनुवादों की भी समीक्षा की गयी है। पंचन ग्रध्याय में प्रसादोत्तर-युग के नाटकों (विशेषकर लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठ गोविन्ददास ग्रौर उपेन्द्रनाथ 'ग्रश्क' के समस्या-नाटकों) पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का ग्रध्ययन किया गया है। षष्ठ ग्रध्याय में ग्राधुनिक हिन्दी-नाटकों एवं नाटककारों पर पाश्चात्य प्रभाव की व्याख्या की गयी है।

सप्तम ग्रध्याय में यह निरूपित किया गया है कि हिन्दी के एकांकियों तथा ध्वनि-नाटकों पर कहाँ तक पाश्चात्य प्रभाव पड़ा है। ग्रध्याय में पारचात्य प्रभाव की दृष्टि से हिन्दी के गीतिनाटघों का ग्रनुशीलन किया गया है। नवम ग्रध्याय के ग्रालोच्य विषय हिन्दी के 'नाट्यरूपक' ग्रौर प्रतीक-परम्परा के नाटक हैं। दशम ग्रध्याय में हिन्दी-रंगमंच पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विवेचन है।

यह शोधप्रबन्ध विनोद पुस्तक मन्दिर, हॉस्पिटल रोड, आगरा, से सन् १६६१ ई० में प्रकाशित हुआ।

## २२७. हिन्दी उएन्टास में चरित्र-चित्रएा का विकास

[ 8色以二 套0 ]

श्री रणवीरचन्द्र रांग्रा का प्रबन्ध 'हिन्दी-उपन्यास में चरित्रचित्रणका विकास' सन् १९५८ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। उक्त नाम से ही इस ग्रन्थ का प्रकाशन भारती साहित्य मन्दिर, फब्बारा, दिल्ली, के द्वारा सन् १९६१ ई० में हुग्रा।

इस प्रबन्ध में छः प्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में उपन्यास के स्वरूप, उपन्यास में चिरत्र-चित्रण, श्रोपन्यासिक पात्रों के शास्त्रीय रूप श्रोर श्रोपन्यासिक चरित्र-चित्रण की विविध (बहिरंग, ग्रन्तरंग तथा नाटकीय) प्रणालियों पर विचार किया गया है। दूसरे ग्रध्याय में हिन्दी-उपन्यास की राजनीतिक, सामाजिक श्रोर साहित्यिक पृष्ठभूमि स्पष्ट की गयी है। तीसरे ग्रध्याय में देवकीनन्दन खत्री श्रोर गोपालराम गहमरी के उपन्यासों में किये गये ग्रनायास-चरित्र-चित्रण का ग्रध्ययन है। चौथे ग्रध्याय में प्रेमचन्द, प्रसाद, भगवतीचरण वर्मा, वृन्दावनलाल वर्मा श्रीर यशपाल के उपन्यासों में किये गये सोहेश्य चरित्र-चित्रण की विवेचना है। पाँचवें ग्रध्याय में जैनेन्द्रकुमार, इलाचन्त्र जोशी श्रीर श्रज्ञेय के उपन्यासों में किये गये मनोवैज्ञानिक चरित्र-चित्रण का श्रनुशीलन किया गया है। 'उपसहार' नामक छठे ग्रध्याय में हिन्दी-उपन्यास में चरित्र-चित्रण के विकास-क्रम, श्रीपन्यासिक चरित्र-चित्रण की समस्याशों स्था श्रीपन्यासिक चरित्र-चित्रण की समस्याशों सथा श्रीपन्यासिक चरित्र-चित्रण की समस्याशों सथा श्रीपन्यासिक चरित्र-चित्रण के सविष्य पर प्रकाश डाला गया है।

# २२८. रीतिकविता का ग्राधुनिक हिन्दी-कविता पर प्रभाव

#### [१६५५ ई०]

ग्रागरा विश्वविद्यालय ने सन् १६५८ ई० में श्री रमेशकुमार शर्मा को उनके प्रबन्ध 'रीति-कविता का ग्राधुनिक हिन्दी-कविता पर प्रभाव' पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की।

प्रस्तुत प्रबन्ध तीन खंडों में विभवत है। प्रथम खंड में भारतेन्दु-युग, द्विवेदी-युग तथा प्रसाद-पंत-निराला-युग में रीतिकाल के प्रति बरते गये अन्याय की कृपरेखा स्पष्ट करके भित्तकालीन रीति-परिपाटी, रीतिकाल की किवता की अनेकक्ष्पता, श्रुंगार-काव्य, भिवतकाव्य, वीरकाव्य, नीतिकाव्य आदि का विवे-चन किया गया है। द्वितीय खंड में रीतिकाल की किवता का भारतेन्दु-युग और द्विवेदी-युग की किवता पर प्रभाव दर्शाया गया है। तृतीय खंड में प्रसाद-पंत-निराला-युग की किवता पर रीतिकालीन किवता के प्रभाव का आकलन है। ब्रजभाषा की किवता, उसके लोकगीतों, खड़ीबोली की किवता और उसके लोकगीतों पर रीतिकिवता के प्रभाव की विवेचना की गयी है।

#### २२६. मेरठ-जनपद के लोकगीतों का भ्रध्ययन

#### [१६५८ ई०]

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा का प्रबन्ध 'मेरठ-जनपद के लोकगीतों का ग्रध्ययन' सन् १९५८ ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

प्रस्तुत प्रबन्ध में ग्राठ ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में लोकगीत के ग्राकर्षण, लोकसाहित्य-सम्बन्धी कार्य, मेरठ-जनपद, उसनी भाषा, लोकगीतों के सग्रह ग्रादि पर विचार किया गया है। दूसरे ग्रध्याय में लोकगीत का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताग्रों ग्रीर महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है। तीसरे ग्रध्याय में जन्म, विवाह ग्रीर मृत्यु के ग्रवसरों पर गाये जाने वाले विविध प्रकार के गीतों का ग्रध्ययन है। चौथे ग्रध्याय में पंचदेवों (सूर्य, विष्णु, शिव, गणेश, देवी), ग्रामदेवताग्रों (भूमिया, भैरों, चामड़), निम्नस्तरीय देवों

(हनुमान, पंचपीर म्रादि), रोग-देवताभ्रों (माता, वाराही, बूढ़े बाबू) तथा पितृपूजा ग्रीर प्रकृतिपूजा से सम्बन्ध रखने वाले गीतों का ग्रध्ययन है। पाँचवें ग्रध्याय के प्रतिपाद्य हैं—ऋतुगान, चर्यागीत, उत्सव-मेले के गीत ग्रीर सामध्याय के प्रतिपाद्य हैं—ऋतुगान, चर्यागीत, उत्सव-मेले के गीत ग्रीर सामध्यक गीत। छठे ग्रध्याय में पुरुषों (कृषकों, घोबियों ग्रीर जोगियों) के व्यवसाय तथा मनोरंजन-सम्बन्धी गीतों का ग्रनुशीलन है। सातवें ग्रध्याय में पिक्षों, चरवाहों तथा भिखारियों के गीतों की विवेचना की गयी है। ग्राठवें ग्रध्याय में वालकों के (विविध खेलों, त्योहारों ग्रीर ऋतुश्रों से सम्बन्ध रखने वाले) गीतों का ग्रध्ययन किया गया है।

# २३०. स्वामी हरिदासजी का सम्प्रदाय ग्रौर उसका वाणी-साहित्य

[१९५५ ई०]

श्री गोपालदत्त शर्मा का प्रवन्थ 'स्वामी हरिदासजी का सम्प्रदाय और उसका वाणी-साहित्य' सन् १९५८ ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

इस प्रबन्ध में छः ग्रध्याय हैं। प्रथम ग्रध्याय में रसक्षेत्र वृन्दावन, पुराणें के वृन्दावन, वृन्दावन से इतिहास ग्रौर वृन्दावन के सम्प्रदायों की चर्च करके रसक्षेत्र वृन्दावन के इतिहास में स्वामी हरिदासजी का स्थान बतलाया गया है। द्वितीय ग्रध्याय में साम्प्रदायिक विवाद, ग्रध्ययन के ग्राधार, सम्प्रदाय के स्थानों, सम्प्रदाय के साहित्य, सम्प्रदाय के इतिहास की ग्राधारभूत सामग्री, सम्प्रदाय के रचनाग्रों, स्चनाग्रों के ग्रन्य ग्राधार, सम्प्रदाय के बाहर की सामग्री ग्रादि पर विचार किया गया है। तृतीय ग्रध्याय में स्वामी हरिदासजी की जीवनी ग्रौर सम्प्रदाय के ग्रन्थ प्रमुख ग्राचार्यों एवं वाणी-कर्ताग्रों का विवरण है। चतुर्थ ग्रध्याय में स्वामी हरिदासजी के दार्शनिक मत ग्रौर मिल्त-स्रंगार रस, नित्य-विहारिणी राधा के स्वरूप, नित्यविहार ग्रादि का विवेचन है। पच्य ग्रध्याय में भाषा, शब्द-शक्ति, वर्ण-विन्यास, ग्रलंकार-योजना, भाव-सौंदर्य, छन्द, संगीत ग्रादि की हष्टि से हरिदासजी के काव्य का ग्रनुशीलन किया गया है। ग्रन्थ के परिशिष्ट में निम्वार्क-सम्प्रदाय का संक्षिप्त निरूपण है।

## २३१. हिन्दो में कृष्ण-काव्य का विकास

[१६५८ ई०]

ग्रागरा विश्वविद्यालय ने सन् १६५८ ई० में श्री बालमुकुन्द गुप्त को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी में कृष्ण-काव्य का विकास' पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की।

इस प्रबन्ध में दस ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में वैदिक-साहित्य से लेकर वैतन्य-सम्प्रदाय तक वैष्णवधमं का इतिहास ग्रौर विकास दिखलाया गया है। दूसरे ग्रध्याय में कृष्ण, गोकुल ग्रौर वृन्दावन, ग्राह्णादिनी शक्ति, राधा, गोप-गोपी, व्यक्त ग्रौर ग्रव्यक्त लीला, रासलीला, चीरहरण तथा वेगा की प्रतीका-त्मकता पर विचार किया गया है। तीसरे ग्रध्याय में कृष्ण-काव्य की सामान्य विशेषताग्रों एवं भक्तिकालीन, रीतिकालीन तथा ग्राधुनिक कृष्ण-काव्य की विशेषताग्रों का उपस्थापन है। चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें ग्रौर ग्राठवें ग्रध्यायों में कमशः निम्बार्क-सम्प्रदाय, वल्लभ-सम्प्रदाय, चैतन्य-सम्प्रदाय, राधावल्लभ-सम्प्रदाय ग्रौर हरिदासी (सखी)-सम्प्रदाय के कृष्ण-काव्य का ग्रध्ययन है। नवें ग्रध्याय में विद्यापति, तुलसीदास, मीराँ बाई ग्रादि फुटकल कृष्णकवियों के कृष्ण-काव्य की विवेचना की गयी है। दसवें ग्रध्याय में कृष्ण-काव्य के महत्त्व ग्रौर प्रभाव का ग्राकलन है।

#### २३२. परमानन्ददास: जीवनी श्रौर कृतियाँ

[१६५८ ई०]

श्री श्यामशंकर दीक्षित को राजस्थान विश्वविद्यालय से सन् १९५५ ई॰ में पी-एच॰ डी॰ की उपाधि मिली। उनके प्रबन्ध का विषय था 'परमानन्द- सास: जीवनी श्रीर कृतियाँ'।

## २३३. सत्यं शिवं सुन्दरम्

[ 86以二 至0 ]

श्री रामानन्द तिवारी का प्रवन्ध 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' सन् १६५६ ई० में राजस्थान विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ।

यह प्रवन्ध चार ग्रध्यायों में विभवत है। पहले ग्रध्याय में सत्यम्, शिवम् श्रीर सुन्दरम् तथा किवता के स्वरूप का निरूपण करके काव्य के साथ उनके सम्बन्ध का प्रतिपादन किया गया है। 'काव्य ग्रीर सत्यम्' नामक दूसरे ग्रध्याय के प्रतिपाद्य विषय हैं—काव्य ग्रीर सत्य, सत्य ग्रीर कल्पना, सत्य के रूप, सत्य के उपभेद ग्रीर काव्य में उनका स्थान, काव्य में प्राकृतिक सत्य, सामाजिक सत्य ग्रीर काव्य, ऐतिहासिक सत्य ग्रीर काव्य, वैज्ञानिक सत्य ग्रीर काव्य, कथावृत्त ग्रीर काव्य, मनोवैज्ञानिक तथ्य ग्रीर काव्य, ग्रीर काव्य, प्राक्तिक सत्य ग्रीर काव्य, वार्किक सत्य ग्रीर काव्य, वार्किक सत्य ग्रीर काव्य, वार्किक सत्य ग्रीर काव्य ।

तीसरा ग्रध्याय 'काव्य ग्रौर शिवम्' है। इस ग्रध्याय में काव्य ग्रौर शिवम् के सम्बन्ध तथा प्रेय ग्रौर श्रेय की व्याख्या करके काव्य में विणित नारी, काम, श्रृंगार, प्रेम ग्रादि का ग्रध्ययन किया गया है। तत्पश्चात् शिवम् की साधना के तत्त्वों ग्रालोकदान, शिवत, सर्जनात्मक परम्परा ग्रादि का विवेचन है। 'काव्य ग्रौर सुन्दरम्' नामक चौथे ग्रध्याय में 'सुन्दरम्' के स्वरूप ग्रौर उसके काव्य-सम्बन्ध का प्रतिपादन करके सुख, संवेग, रस, श्रेय, सत्य, हास्य, वेदना, उपयोगिता, जीवन ग्रादि के सम्बन्ध से सौन्दर्य का ग्रनुशीलन किया गया है।

## २३४. मीराँबाई

[१६५८ ई०]

श्री छोटेलाल को उनके प्रबन्ध 'मीराँबाई' पर सन् १६५८ ई० में प्रागरा विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली।

इस प्रबन्ध में पाँच ग्रध्याय हैं। भूमिका में मीराँ के युग का विग्दर्शन है। पहले ग्रध्याय में ग्रध्ययन के ग्राधार का विवेचन किया गया है। कवियों, भन्तों, जनश्रुतियों, इतिहास-ग्रन्थों, इतिहासेतर ग्रन्थों, शिलालेखों, दानपत्रों ग्रादि के बहिःसाक्ष्य एवं मीराँ के अन्तःसाक्ष्य की चर्चा की गयी है। दूसरे अध्याय में निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत मीराँ का जीवनवृत्त प्रस्तुत किया गया है जन्मितिथ, जन्मस्थान तथा प्रारम्भिक निवासस्थल, मीराँ का पितृकुल, पितीमाता, भाई-बहन, मीराँ के परिवार की धार्मिक प्रवृत्ति, मीराँ का शैशव, विवाह, मीराँ का शशव, पित तथा देवर, वैधव्य और संघर्ष, वैराग्य और भित की तीव्रता, चित्तौं इन्त्याग, तीर्थयात्रा, गुरु, भवतों और सन्तों से सम्पर्क, अलौकिक घटनाएँ, कुछ अप्रामाणिक उल्लेख, अन्तरंग सिखयाँ, मृत्यु—कहाँ, कब और कैसे ?'

तीसरे ग्रध्याय में मीराँ की रचनाग्रों (प्रकाशनों तथा हस्तलिखित प्रतिगों) एवं प्रक्षिप्त ग्रंशों की समस्या पर विचार किया गया है। चौथे ग्रध्याय में मीराँ से पूर्व-प्रचलित विचारधाराग्रों तथा भिवत के उद्भव ग्रौर विकास का संक्षिप्त निरूपण करके उक्त विचारधारा एवं भारतीय भक्तपरम्परा की भूमिका में मीराँ की विचारधारा, भिवतपद्धित ग्रौर मीराँ-सम्प्रदाय का ग्रध्ययन है। पाँचवें ग्रध्याय में विषय, भाव, भाषा, पदरचना, संगीतशास्त्र, छन्दोविधान, गीर्तिकाव्य तथा ग्रभिव्यंजना-कौशल की वृष्टि से मीराँ के काव्य की समीक्षा की गयी है। प्रबन्ध में तीन परिशिष्ट भी हैं—१ मीराँ द्वारा सेवित मूर्तिगाँ, र. मीराँ के पूर्व हिन्दी-कृष्ण-काव्य, ३. प्राचीन प्रतियों के चार पृष्ठों के वित्र तथा मीराँ का प्राचीनतम चित्र।

# २३५. हिन्दी-साहित्य पर पौराशिकता का प्रभाव

[१६४८ ई०]

स्रागरा विश्वविद्यालय ने सन् १६५ द ई० में श्री इन्द्रावती सिन्हा को उन के प्रबन्ध 'हिन्दी-साहित्य पर पौराणिकता का प्रभाव' पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की।

इस प्रबन्ध में सात ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय का प्रतिपाद्य है—विश्व-साहित्य ग्रीर पुराण। दूसरे ग्रध्याय में भारतीय पुराणों के मूल ग्राधार, वेदों से पुराणों की भिन्नता तथा पौराणिक शैली की विशेषताएँ बतलायी गयी हैं। तीसरे ग्रध्याय में दैविक, भौगोलिक, साहित्यिक (भावगत, विचारगत तथा शैलीगत) एवं ग्रन्य रूपों में पौराणिकता के प्रभाव की विवेचना की गयी है। चौथे ग्रध्याय में इस प्रभाव के कारणों की समीक्षा है। पाँचवें ग्रध्याय में इस प्रभाव के परिणाम पर विचार किया गया है। छठे ग्रध्याय में हिन्दी-साहित्य के वीरगाथाकाल, भिवत-काल, रीति-काल ग्रौर ग्राधुनिक काल में पौराणिक प्रभावों का तुलनात्मक ग्रध्ययन किया गया है। ग्रन्तिम ग्रध्याय का विवेच्य विषय है—ग्राधुनिक युग ग्रौर पुराण।

# २३६. श्राधुनिक हिन्दी-काव्य में श्रलंकार-विधान [१९५= ई०]

श्री जगदोश नारायण त्रिपाठी का प्रबन्ध 'आधुनिक हिन्दी काव्य में ग्रलं-कार-विधान' सन् १६५० ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुगा।

यह प्रबन्ध दो खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड के छः श्रध्यायों में अलंकरण, किवता के स्वरूप, काव्य के विविध सम्प्रदायों, संस्कृत-श्रलंकार-साहित्य, हिन्दी-प्रलंकार-साहित्य तथा अलंकारों के वर्गीकरण का श्रध्ययन है। द्वितीय खंड (सातवें से तेरहवें अध्याय तक) में आधुनिक हिन्दी-किविता में अलंकार-विधान का अध्ययन किया गया है। सातवें अध्याय में आधुनिक-हिन्दी-किविता में उपमान-योजना और आठवें में प्रतीक-योजना का अनुशीलन है। नवें अध्याय में आधुनिक अलंकृत उक्तियों में प्राचीन आलंकारिक परिभाषाओं के निर्वाह और अलंकारों की नवीन दिशा का विवेचन है। दसवें अध्याय में शब्द शक्ति की दृष्टि से आधुनिक अलंकृत उक्तियों को समीक्षा है। ग्यारहवें अध्याय में आधुनिक अलंकृत उक्तियों में भाव और वस्तु-व्यंजना का अध्ययन है। बारहवें अध्याय में आधुनिक अलंकृत जित्यों में भाव और वस्तु-व्यंजना का अध्ययन है। बारहवें अध्याय में आधुनिक अजभापा-काव्य में अलंकार-विधान की सालोचना है। तेरहवां अप्याय प्रबन्ध के उपसंहार रूप में लिखा गया है।

यह शोधप्रवन्ध ग्रनुसंधान प्रकाशन, कानपुर, से सन् १६६२ ई० में 'भ्राषु-निक हिन्दी-कविता में अलंकार-विधान' के नाम से प्रकाशित हुमा।

#### २३७. ग्रपभ्रंश-काव्य-परम्परा श्रौर विद्यापति

#### [१६५८ ई०]

श्री ग्रम्बादत्त पन्त का प्रबन्ध 'ग्रपभ्रंश-काव्य-परम्परा श्रौर विद्यापित' सन् १९५ र्द के में ग्रागरा विश्वविद्यालय की पी-एच की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

इस प्रबन्ध में नौ अध्याय हैं। पहले अध्याय में 'अप भ्रंश' की निरुक्ति ग्रौर विभिन्न ग्रथों में उसके प्रयोग पर विचार किया गया है। दूसरे ग्रध्याय में ग्रपभंश की उत्पत्ति ग्रौर विकास का ग्रध्ययन है। तीसरे ग्रध्याय का शीर्षक है-ग्रपभ्रंश के विभिन्न रूप तथा साहित्य। दक्षिणी, पश्चिमी तथा पूर्वी के ग्रन्तर्गत ग्रपभ्रंश का क्षेत्रीय विभाजन करके ग्रपभ्रंश-काल की धार्मिक-राज-नीतिक ग्रवस्थाग्रों, परवर्ती ग्रपभ्रंश तथा उसके साहित्य की चर्चा की गयी है। चौथे ग्रध्याय में ग्रपभ्रंश के खंडकाव्यों (णायक्मारचरिउ, जसहरचरिउ, जम्बस्वामिचरित्र, पलमिरीचरिल ग्रादि), धर्मनिरपेक्ष साहित्य (सन्देस-रासक, कीर्तिलता), मुक्तक काव्य (परमात्मप्रकाश, वैराम्यसागर, दोहापाहुड, उपदेश-रसायन, संयम-मंजरी ग्रादि ) ग्रीर सिद्ध-साहित्य (दोहाकोश, चर्यापद) का परिचय देकर उनकी विशेषताश्रों के स्राधार पर निष्कर्षों की स्थापना की गयी है। पाँचवें प्रध्याय में ग्रपभ्रंश-साहित्य के विभिन्न रूपों तथा विशेषताभ्रों का ग्रध्ययन किया गया है। छठे ग्रध्याय में ग्रादि-काल (संक्रान्ति-काल), ग्रवहट्ट ग्रथवा लोकभाषा, पुरानी हिन्दी, ग्रादिकाल की सामग्री, ग्रपभ्रंश का प्रभाव, ग्रपभ्रंश से हिन्दी का जन्म, ध्वनियाँ, रूपात्मक विकास ग्रीर शब्द-कोश-इन विषयों का प्रतिपादन है।

सातवाँ म्रध्याय 'विद्यापित म्रौर उनका काव्य' है। इसमें विद्यापित के स्थान, समय, जीवनवृत्त म्रौर रचनाम्रों पर विचार किया गया है। म्राठवें मध्याय के 'क' भाग में म्रवहट्ठ भाषा की सामान्य विशेषताम्रों (ध्विन, सानुना-सिकता, परिवर्तन, म्रकारण सानुनासिकता, स्वर-प्रयोग, संकोचन, लोप, पर-मर्ग-प्रयोग, सर्वनाम-रूप, क्रियापद, सहायकित्रया-प्रयोग, निर्विभिवतक प्रयोग) भ्रौर पद्मवली की भाषा (ध्विन, सानुनासिकता, स्वराघात, रूपविचार, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया) का म्रध्ययन किया गया है। नवें म्रध्याय में किवत्व (काव्य का रूप, प्रगीत, मुक्तक, प्रृंगार-वर्णन, संयोग-वियोग, प्रकृति-वर्णन, भावपक्ष, कलापक्ष, उवितयाँ) की दृष्टि से विद्यापित की पदा-

वली का श्रनुशीलन है। परिशिष्ट में 'कुछ श्रपभ्रंश-साहित्य की सूची' भी हे दी गयी है।

## २३८. हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषातास्विक अध्ययन

[१६५ ई०]

श्री कैलाराचन्द्र भाटिया को स्नागरा विश्वविद्यालय से सन् १९५८ ई० में उनके प्रबन्ध 'हिन्दी में अंग्रेजी के प्रागत राज्दों का भाषातात्त्विक स्रध्ययन' पर पी-एच० डी० की उपाधि मिली।

यह प्रबन्ध आठ अध्यायों में विभक्त है। 'भूमिका' नामक पहले अध्याय में हिन्दी-प्रदेश, हिन्दी-प्रदेश पर अंग्रेजों के अधिकार और शासन, हिन्दी-प्रदेश में अंग्रेजी-शिक्षा के विकास तथा प्रसार, प्रेस और पत्रकारिता के विकास, भाषा में आगत शब्दों एवं अंग्रेजी के आगत शब्दों के पूर्व हिन्दी में विदेशी भाषाओं के शब्दों पर विचार किया गया है। दूसरे अध्याय में बहुशिक्षित व्यक्तियों की भाषा, किवता में अंग्रेजी के आगत शब्दों तथा विज्ञापन में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों का अध्ययन है। तीसरे अध्याय में अंग्रेजी तथा हिन्दी की ध्वनियों और अंग्रेजी की ध्वनियों के हिन्दी-रूपों (स्वर-ध्वनियाँ, व्यंजन-ध्वनियाँ, विशेष ध्वनि-परिवर्तन, ध्वनियों के गुण) की समीक्षा है। चौथे अध्याय में ध्वनि-प्रकिया, आवृत्ति तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी के आगत शब्दों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है।

पाँचवें अध्याय में रूप-विचार (संज्ञा, विशेषण, किया, मिश्र-शब्द, समस्त-पद, संकर शब्द, अंग्रेजी शब्दों से बने मुहावरे) और वाक्य-विन्यास (सर्वनाम और संज्ञा का प्रयोग, सम्बन्धवाचक सर्वनाम का प्रयोग, विशेषण-उपवाक्य, निक्षिप्त-उपवाक्य, बलप्रदान करने की विधियाँ, पदरूपात्मक वाक्य अंग्रेजी में सोचना और हिन्दी में लिखना, विधेय-श्रृंखला, निवेशित उपवाक्य, अनावश्यक सब्दों का प्रयोग, विराम चिह्नों का प्रयोग) का अनुशीलन है। छठे अध्याय का प्रतिपाद्य है—ग्रागत शब्द और अर्थ-विचार (अर्थ-संकोच, अर्थ-विस्तार, अर्थादेश, भेद का भेदीकरण, अर्थापकर्ष, मंगलभाषित, अंगांगी अन्तरण, व्यंग्यार्थ, विशेषण से विशेष्य के अर्थ में प्रयोग, सामासिक पदों के एक पद से

ही पूरे पद का भाव, ग्रन्य रोचक परिवर्तन, ग्रंग्रेजी शब्दों का ग्रालंकारिक प्रयोग)। सातवें ग्रध्याय में ग्रागत शब्दों के ग्रनुवाद (शाब्दिक ग्रनुवाद, भावानुवाद, निकटतम पर्यायों के ग्राधार पर ग्रनुवाद, एकरूपता, विभिन्न विधियाँ, प्रसार, वाक्यांशों-मुहावरों का ग्रनुवाद, पारिभाषिक शब्दावली, कविता में ग्रनुवाद) की विवेचना की गयी है। ग्राटवाँ ग्रध्याय ग्रन्थ का उपसंहार है। प्रबन्ध में छः परिशिष्ट भी हैं—भाषा में ग्रागत शब्दों के सम्बन्ध में विचार, एक रोचक कहानी, कविता में ग्रागत शब्द, ग्रंग्रेजी शब्दों के बोलीगत रूप, कुछ विवादास्पद शब्द, लोक-निरुवित पर ग्राधारित शब्द।

## २३ ह. हिन्दी-साहित्य के ग्राधार पर भारतीय संस्कृति

#### [१६५८ ई०]

ग्रागरा विश्वविद्यालय ने श्री सोमनाथ शुक्ल को उनके प्रबन्ध 'हिन्दी साहित्य के ग्राधार पर भारतीय संस्कृति' पर सन् १९५८ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की।

इस प्रबन्ध में पाँच ग्रध्याय हैं ।पहला ग्रध्याय 'भूमिका' है जिसमें संस्कृति, संस्कृति के सूत्र, साहित्य, साहित्य-प्रकार ग्रौर साहित्य तथा भारत-भूमि पर विचार किया गया है। दूसरे ग्रध्याय के प्रथम खण्ड में सामाजिक जीवन (विभिन्न वर्ग ग्रौर सम्प्रदाय—भारतीय समाज की रूपरेखा, राज-समाज, मध्य वर्ग, जन-समाज, ग्रथं-व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, चतुर्वणं, विभिन्न सम्प्रदाय, भिवत-ग्रारोहण) ग्रौर द्वितीय खण्ड में पारिवारिक जीवन का ग्रध्ययन है। तीसरे ग्रध्याय के प्रथम खण्ड में लोक जीवन, व्रत-पर्व-त्योहार, खान-पान, कीड़ा-विनोद, लोकविश्वास, शिक्षा ग्रादि तथा द्वितीय खण्ड में सौन्दर्यानुभूति (सौन्दर्य, श्रृंगार ग्रौर प्रसाधन, वस्त्र, ग्राभूषण, काव्य, संगीत-कला, चित्रकला, वस्तुकला) का ग्रनुशीलन है। चौथे ग्रध्याय में धर्म, व्याख्या ग्रौर विस्तार, निगमागम, पुराण, सदाचार तथा सन्त शीर्षकों के ग्रन्तर्गत धर्म का विवेचन है। पाँचवें ग्रध्याय के प्रथम खण्ड में धर्म-साधना (साधना, धर्म-साधना, ज्ञानसाधना, कर्मसाधना, भिततसाधना, रहस्यमय साधना ग्रौर सद्गुरु) एवं दर्शन की समीक्षा की गयी है।

## २४०. हिन्दी-उपन्यास में नारीचित्रस

[१६४८ ई०]

श्रीमती इन्द्रावती ग्रोवर का प्रवन्ध 'हिन्दी-उपन्यास में नारीचित्रण' सन् १६५= ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

इस प्रबन्ध में चौदह ग्रध्याय हैं। प्रथम ग्रध्याय में प्रबन्ध के उद्देश्य ग्रीर परिधि पर विचार किया गया है। द्वितीय ग्रध्याय में उपन्यास के रूप में कथा-साहित्य का विकास ग्रीर उसमें नारी का स्थान बतलाया गया है। ततीय ग्रध्याय का प्रतिपाद्य है—साहित्य का केन्द्र नारी ग्रौर उसकी प्रकृति । वतर्थ श्रध्याय में नारी के प्रति भारतीय संस्कारभावना का दिग्दर्शन है। पंचम ग्रध्याय में उपन्यास-काल से पूर्व हिन्दी-साहित्य में नारी-भावना ग्रौर नवीन चेतना का अध्ययन किया गया है। पष्ठ अध्याय में नारी-चरित-चित्रण के सिद्धान्तों का निरूपण है। सप्तम ग्रध्याय में हिन्दी-उपन्यासकारों की नारी-भावना एवं नारी के विभिन्न रूपों का अनुशीलन है। अष्टम अध्याय में भारतेन्द्र-ग्रा के उपन्यासों में नारी-चित्रण की पद्धति का विवेचन है। नवम ग्रध्याय के विवेच्य हैं--प्रेमचन्द तथा प्रेमचन्दोत्तर उपन्यास ग्रीर उनकी नारियाँ। दशम श्रध्याय में हिन्दी-उपन्यासों में प्रेमिकान्नों के चित्रण की समीक्षा है। एकादश श्रध्याय में विवाहित नारी के चित्रण और हिन्दी-उपन्यासकारों की पली-सम्बन्धी धारणाश्रों की विवेचना है। द्वादश ग्रध्याय में हिन्दी-उपन्यासों में श्रंकित नारी के माता, विमाता, पुत्री, भगिनी, सखी, सास, बहु, ननद, जेठानी, देवरानी म्रादि पारिवारिक रूपों का म्रालोचन है। त्रयोदश मध्याय में हिन्दी-उपन्यासों में वेश्या के चित्रण पर विचार किया गया है। चतुर्दश ग्रध्याय में नारी के राजनीतिक, ग्राधिक ग्रीर मानवतावादी चित्रण का प्रनुसन्धान है।

## २४१. हिन्दी के मध्ययुगीन साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव

#### [१६४८ ई०]

श्चागरा विश्वविद्यालय ने सन् १६५८ ई० में श्री० सरलादेवी को पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । उनके प्रबन्ध का विषय था 'हिन्दी के मध्ययुगीन साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव'।

इस प्रवन्ध में सात अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में धर्म के स्वरूप, धर्म और साहित्य के सम्बन्ध, भारत के धार्मिक इतिहास में बौद्ध धर्म के महत्त्व, बौद्ध धर्म के प्रवर्तन आदि पर विचार किया गया है। द्वितीय अध्याय में बौद्धों के परमार्थ-चिन्तन, शून्यवाद, क्षणिकवाद, सहजवाद, अनात्मावाद, निर्वाण आदि का विवेचन करके मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव बतलाया गया है। तृतीय अध्याय में बौद्ध धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों में उपस्थापित सृष्टि-विज्ञान, प्रतिबिम्बवाद, कामवाद, त्रिकायवाद, द्विकायवाद आदि सिद्धान्तों की व्याख्या करके यह निरूपित किया गया है कि मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य पर उसका क्या प्रभाव पडा।

चतुर्थ ग्रध्याय में मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य पर पड़ने वाले बौद्ध नैतिकता एवं ग्राचार-शास्त्र सम्बन्धी विचारों का ग्रध्ययन किया गया है। पंचम ग्रध्याय का प्रतिपाद्य बौद्ध धर्म का साधना-पक्ष है। इस ग्रध्याय में बौद्धों की योग-साधना, भिनतमार्ग ग्रीर वैराग्य का स्वरूप-निरूपण करके मध्यकालीन साहित्य पर उसके प्रभाव का ग्रमुशीलन किया गया है। परलोक, इहलोक, शरीर, पाप-पुण्य, शुभाशुभ, मृत्यु ग्रीर पूजा के विषय में बौद्ध विश्वासों का मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य पर जो प्रभाव पड़ा उसकी विवेचना षष्ठ ग्रध्याय में की गयी है। 'उपसंहार' नामक सप्तम ग्रध्याय में बौद्ध धर्म की कुछ ग्रन्य विशेषताग्रों तथा मध्यकालीन साहित्य पर पड़े हुए बौद्ध प्रभावों का सिहावलोकन है।

## २४२. भ्रवधी, जज श्रोर भोजपुरी साहित्य का तुलनात्मक श्रध्ययन

[१६५८ ई०]

श्री गंगाशरण त्रिपाठी का प्रवन्थ 'ग्रवधी, क्रज ग्रौर भोजपुरी साहित्यका तुलनात्मक ग्रध्ययन' १६५८ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फ़िल् उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

#### २४३. श्रागरा जिले की बोली का श्रध्ययन

[१६५८ ई०]

श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी को उनके शोधप्रवन्ध 'ग्रागरा जिले की बोली का अध्ययन' पर सन् १६५ = ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फ़िल० की उपाधि प्राप्त हुई। हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, ने इस प्रवन्ध का प्रकाशन सन् १६६१ ई० में किया। प्रकाशित ग्रन्थ का शीर्षक है— 'ग्रागरा जिले की बोली'।

इस प्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार हैं—जनजीवन तथा बोली; व्वित्तिसमूह (मूल स्वर, व्यंजन, विदेशी शब्दों की व्वितियाँ, उच्चारण-सम्बन्धी अन्य विशेषताएँ, व्वित्तिकम तथा अक्षर); संज्ञा (लिंग, वचन, रूप-रचना) सर्वनाम; विशेषण; परसर्ग (परसर्गों के समान प्रयुक्त शब्द, संयुक्त परसर्ग, रचनात्मक उपसर्ग तथा प्रत्यय); किया (सहायक किया, मूल काल, संयुक्त काल, संयुक्त किया, प्रेरणार्थक किया, नाम-थानु, वाच्य-प्रयोग-अर्थ, कृदंत) अव्यय (कियाविशेषण, समुच्चयबोधक, निश्चयार्थक, सादृश्यसूचक, विस्मयादिबोधक); वाक्य-रचना (पादपूरक, शपथग्रहण, मुहाविरे तथा कहावतें) शब्दसमूह (तत्सम, अर्थतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी तथा स्थानीय, विशिष्ट शब्दक्प, दुवंचन, समास, अभ्यास, द्विरुवित, सम्बोधन-शब्द, तात्कालिक शब्दिमाण) और आगरा जिले की बोली—प्रभाव, साम्य तथा स्तरों का अध्ययन। परिशिष्ट में संकलित आगरा जिले की बोली के चुने हुए नमूने और शब्दानु-कमणी भी उपयोगी हैं।

## २४४. सूरसागर की शब्दावली का अध्ययन

#### [१६४८ ई०]

प्रयाग विद्यविद्यालय ने श्री० निर्मेला सबसेना को सन् १६५८ ई० में उनके प्रवन्ध 'सूरसागर की शब्दावली का ग्रध्ययन' पर डी० फ़िल० की उपाधि प्रदान की। हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद ने इस शोधप्रवन्ध का प्रकाशन सन् १६६२ ई० में 'सूरसागर शब्दावली (एक सांस्कृतिक ग्रध्ययन)' के नाम से किया।

यह शोधप्रवन्य बारह खंडों श्रीर तदंतर्गत तिहत्तर श्रध्यायों में विभाजित किया गया है जिनमें 'सूरसागर' के लगभग १७०० संज्ञा-शब्दों का सांस्कृतिक विवेचन हमा है। पहले खंड के ग्यारह मध्यायों में वस्त्राभूषणों के प्रयुक्त नामों का अध्ययन है। दूसरे खंड के दस अध्यायों में खाद्य तथा पेय पदार्थों की शब्दावली का अनुशीलन है। तीसरे खंड के पाँच अध्यायों के विवेच्य हैं स्थानवाचक एवं कालविभाजन-सम्बन्धी शब्द । चौथे खंड के पाँच श्रध्यायों में व्यापार-वाणिज्य, व्यवसाय-शिल्प, ग्राम-प्रबन्ध, कृषि, नगों, धातुम्रों तथा सिक्कों की शब्दावली का विवेचन है। पाँचवें खंड में तीन ग्रध्याय हैं जिनमें राजदर-बार, शासन-व्यवस्था एवं युद्ध से सम्बन्ध रखने वाले शब्दों का ग्रध्ययन किया गया है। छठे खंड के चार ग्रध्यायों में सामाजिक संगठन, संस्कार एवं त्यौहार से सम्बद्ध शब्दों की विवेचना है। सातवें खंड के पाँच ऋध्यायों में धर्म भीर दर्शन की शब्दावली का तथा माठवें खंड के छः मध्यायों में साहित्य, संगीत एवं नृत्य की शब्दावली का अनुशीलन है। नवें खंड के नी ग्रध्यायों में पशु-पक्षियों के लिए प्रयुक्त. श्रीर दसवें खंड के सात श्रध्यायों में वनस्पति-वर्ग के लिए प्रयुक्त शब्दों का भ्रध्ययन है। ग्यारहवें खंड के पाँच अध्यायों में गृहस्थी की उपयोगी वस्तुओं एवं बारहवें खंड के तीन भ्रध्यायों में मनोविनोद भीर वाहन म्रादि के लिए व्यवहृत शब्दावली का विवेचन किया गया है। ग्रन्थ के मन्त में शब्दानुक्रमणिका भी है जिसमें थीसिस में प्रयुक्त 'सूरसागर' के समस्त सांस्कृतिक नामों की सूची प्रस्तृत की गयी है।

# २४५. हिन्दी-सगुराकाच्य की सांस्कृतिक भूमिका

[१६५५ ई०]

श्री रामनरेश वर्मा का प्रबन्ध 'हिन्दी-सगुणकान्य की सांस्कृतिक भूमिका' सन् १६५८ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

इस प्रवन्थ में नौ अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में हिन्दी-साहित्य की समा-लोचना-पद्धित, साहित्य की सांस्कृतिक व्याख्या, सगुणकाव्य की विशेषता, सगुणभिक्त पर इस्लामौ प्रभाव, धर्म के चतुर्विध जीवन आदि पर विचार किया गया है। द्वितीय अध्याय में भिक्त-आन्दोलन के प्रवर्तन, स्वरूप और उद्भवस्थान का अध्ययन है। तृतीय अध्याय में मूर्त एवं अमूर्त आराधना, देवतातत्त्व, भिक्त के स्वरूप तथा विभाग, राम-पूजा, रामपंचायतन, भिक्त-परम्परा में अद्धैत आदि का विवेचन किया गया है। चतुर्थ अध्याय में शास्त्र-भिक्त, रसभिक्त, राधातत्त्व निकुं जलीला, वृन्दावन आदि का अनुशीलन है।

पंचम श्रव्याय में चनुविध समाज, सामाजिक व्यवस्थाश्रों के श्राधार, तीन प्रकार के (मर्यादावादी, शास्त्रीय, रमवादी) भक्तों, ग्राश्रम-व्यवस्था, नारा श्रादि पर विचार किया गया है। पष्ठ श्रव्याय में धार्मिक सम्प्रदायों की विधिधता, निर्णुण-संगुण-संघर्ष, मठ-परम्परा के इतिहास, वैरागियों के संगठन, श्रीत-स्मार्त-परम्परा, देवालयाय परम्परा तथा रसवादी परम्परा का श्रध्यम है। सप्तम श्रीर श्रप्टम श्रध्यायों में साहित्य श्रीर कला की दृष्टि से सगुणकाव्य की सांस्कृतिक भूमि स्पष्ट की गयी है। नवम श्रध्याय में ग्रन्थ का उपसंहार है।

यह शोधप्रबन्ध 'सगुण-साहित्य: सांस्कृतिक भूमिका' के नाम से काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ।

## २४६. कृष्णभिनत में मधुर रस

[१६५५ ई०]

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने श्री पूर्णमासी राय को उनके प्रबन्ध 'कृष्ण-भक्ति में मधुर रस' पर सन् १९५८ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की।

## २४७. मध्यकालीन ग्रलंकृत कविता ग्रीर मतिराम

#### [१६५८ ई०]

श्री त्रिभुवनसिंह को १६५ द ई० में उनके शोधप्रवन्ध 'मध्यकालीन म्रलंकृत किवता और मितराम' पर हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, मानमिन्दर, वाराणसी-१, द्वारा यह शोधप्रवन्ध सं० २०१७ में 'महाकिव मितराम और मध्यकालीन हिन्दी किवता में म्रलंकरण-वृत्ति' के नाम से प्रकाशित हुम्रा। 'प्रस्तुत ग्रन्थ में मध्यकालीन हिन्दी म्रलंकृत किवता को दिष्ट में रखते हुए महाकिव मितराम के जीवन और काव्य का विशद एवं शोधपूर्ण विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है।'

यह प्रबन्ध ग्राठ ग्रध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम ग्रध्याय में ग्रलंकृत काव्य के मूल तत्त्वों ग्रीर परिवेश का ग्रध्ययन है। द्वितीय ग्रध्याय में मध्यकालीन हिन्दी-कविता में ग्रलंकरणवृत्ति का ग्रनूसन्धान किया गया है। ततीय ग्रध्याय में मतिराम के वंश, जन्म, कविता-काल, सहोदर भौर भ्राश्रय-दाताओं का परिचय दिया गया है। चतुर्थ ग्रध्याय में मितराम के ग्रन्थों ('फलमंजरी', 'रसराज', 'ललितललाम', 'मतिराम-सतसई', 'भ्रलंकार-पंचाशिका', 'छन्दसारपिंगल', 'साहित्य-सार', 'लक्षण-प्रृंगार' ग्रीर 'वृत्तकौमदी') एवं उनके रचना-काल का परिचय है। पंचम ग्रध्याय में मतिराम के नायिका-भेद का निरूपण करके हिन्दी के अन्य नायिका-भेद-निरूपक कवियों के साथ उनकी तूलना की गयी है। षष्ठ ग्रध्याय में ग्रलंकार-वर्णन की पूर्व-परम्परा की पृष्ठभूमि में मतिराम के अलंकार-वर्णन की विवेचना करके अन्य प्रमुख भाचार्यों के साथ मतिराम का तूलनात्मक ग्रध्ययन किया गया है। सप्तम मध्याय में सतसई-परम्परा भौर हिन्दी-सतसइयों पर पूर्ववर्ती साहित्य के प्रभाव का संक्षिप्त निरूपण करके ग्रन्य सतसईकारों के साथ मतिराम की तुलना करते हुए सतसईकार मितराम की समीक्षा की गयी है। अष्टम अध्याय में मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य में मितराम का स्थान निर्धारित किया गया है। परिशिष्ट में सम्पूर्ण 'मतिराम-सतसई' उद्धृत कर दी गयी है जो अनुसन्धाताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

### २४८. हिन्दो-उपन्यासों पर पाइचात्य प्रभाव

[१६५८ ई०]

श्री एस० एन० गणेशन को १९५८ ई० में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली। उनके शोधप्रवन्ध का विषय था—'हिन्दी-उपन्यासों पर पाश्चात्य प्रभाव'।

### २४६. कबीर के बीजक की टीकाभ्रों की दार्शनिक व्याख्या

[१६५८ ई०]

हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, ने श्री गिरीशचन्द्र तिवारी को सन् १९५६ ई॰ में उनके शोधप्रवन्ध 'कबीर के बीजक की टीकाओं की दार्शनिक व्याख्या' पर पी-एच॰ डी॰ की उपाधि दी।

#### २४०. दसम ग्रन्थ की कविता

[१६५८ ई०]

पंजाब विश्वविद्यालय ने श्री धर्मपाल ग्रष्टा को सन् १६५८ ई० में उनके प्रबन्ध 'दसम ग्रन्थ की कविता' (दि पोयट्री ग्रॉफ़ दि दसम ग्रन्थ) पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। ग्रंग्रेजी में लिखित यह प्रबन्ध मुद्रित रूप में ही प्रस्तुत किया गया था। इसका प्रकाशन ग्रुह्ण प्रकाशन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-३, ने सन् १६५६ ई० में किया।

इस ग्रन्थ में छः ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में 'दसम ग्रन्थ' के कर्तृत्व पर विचार किया गया है। बहिस्साक्ष्य ग्रीर ग्रन्तस्साक्ष्य के ग्राधार पर विरोधी मतों की परीक्षा करके ग्रनुसन्धाता ने यह स्थापित किया है कि 'दसम ग्रन्थ' के रचयिता गुरु गोविन्दसिंह ही हैं। दूसरे ग्रध्याय में गुरबानी, कबीर, सूर, गुलसी, ग्रन्य भवतकवियों, ग्रज-परम्परा, रीति-सम्प्रदाय ग्रीर भूषण का प्रभाव दिखलाते हुए 'दसम ग्रन्थ' की काव्य-भूमिका स्पष्ट की गयी है। तीसरे ग्रह्याय में 'दसम ग्रन्थ' में संगृहीत रचनाग्रों का संक्षिप्त समीक्षात्मक ग्रह्ययन प्रस्तुत किया गया है।

चौथे ग्रध्याय में 'दसम ग्रन्थ' में निबद्ध दार्शनिक, धार्मिक, नैतिक ग्रादि विचारों की मीमांसा की गयी है। पाँचवें ग्रध्याय में कला (रस, गुण, ध्विन, ग्रम्बकार, छन्द, संगीत, भाषा शैली ग्रादि) की दृष्टि से उसका ग्रमुशीलन किया गया है। छठे ग्रध्याय में धार्मिक ग्रौर साहित्यिक परम्परा में 'दसम ग्रंथ' का स्थान तथा महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। ग्रन्थ के ग्रन्त में गुरु गोविन्दिसिंह के जीवन की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है। सैतालीस पृष्ठों के परिशिष्ट में 'दसम ग्रन्थ' की कृतियों से महत्त्वपूर्ण उद्धरण संकलित किये गये हैं।

### २४१. हिन्दी-काव्य में भ्रन्योक्ति

### [१६५८ ई०]

पंजाब विश्वविद्यालय ने श्री संसारचन्द्र महरोत्रा को उनके शोधप्रबन्ध 'हिन्दी काव्य में श्रन्योक्ति' पर सन् १९५८ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि दी। यह ग्रन्थ राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, से सन् १९६० ई० में प्रकाशित हुग्रा।

प्रबन्ध के विषय-प्रवेश में शोध की आवश्यकता और उसके रूप तथा काव्य के विविध पक्षों का निरूपण किया गया है। तत्पश्चात् अन्योक्ति के स्वरूप और महत्त्व की विवेचना की गयी है। इसके अन्तर्गत अप्रस्तुत विधान, उपमा, रूपक, समासोक्ति, प्रस्तुतांकुर, श्लेष, व्याजस्तुति आदि की तुलना में अन्योक्ति का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। 'अन्योक्ति अलंकार' शीर्षक के अन्तर्गत अलंकारों की प्रयोजनीयता एवं अन्योक्ति की अलंकारता का निर्देश करके वेद से लेकर प्रयोगवादी काव्य तक की रचनाओं में निबद्ध अन्योक्ति अलंकार का विवेचन है। 'अन्योक्ति-पद्धति' के अन्तर्गत वैदिक, संस्कृत तथा हिन्दी-साहित्य में उपलब्ध अन्योक्ति-पद्धति के विविध रूपों का अध्ययन किया गया है। 'अन्योक्ति ध्वनि' के अन्तर्गत करके 'अन्योक्ति ध्वनि' के स्वरूप का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करके 'अन्योक्ति: वस्तुध्वनि',

'अन्योक्तिः अलंकारध्वनि' तथा 'अन्योक्तिः रसध्वनि'का अध्ययन किया गया है। प्रवन्ध के अन्त में अन्योक्ति-कोष भी दे दिया है।

### २४२. पृथ्वीराजरासो के लघुतम संस्करण का ग्रध्ययन श्रीर उसके पाठ का सम्पादन

[१६५= ई०]

श्री वेणीप्रसाद शर्मा का प्रवन्ध पृथ्वीराजरासो के लघुतम संस्करण का सम्पादन ग्रीर उसके पाठ का सम्पादन रान् १९५८ ई० में पंजाब विक्वविद्यालय की पी-एच० धी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ।

प्रबन्ध के विषय-प्रवेश में 'पृथ्वीराजरारो' की लोकप्रियता और भारतीय एवं विदेशी विद्वानों द्वारा किये गयं अनुशीलन पर प्रकाश डाला गया है। मूल प्रबन्ध दो भागों में विभवत है। पहले भाग में छः अध्याय हैं। पहले अध्याय में रासो की हस्तलिखित प्रतियों पर विचार करके यह प्रतिपाद्धि किया गया है कि लघुतम संस्करण प्राचीनतम है। दूसरे अध्याय में हस्तिलिखित प्रतियों के सम्बन्ध और पाठशोध की समस्या पर विचार किया गया है। तीसरे अध्याय में रासो के कथानक का विवेचन है। चौथे अध्याय में रासो की ऐतिहासिकता का अध्ययन है। पाँचवें अध्याय में उसका साहित्यक मूल्यांकन किया गया है। छठे अध्याय में भाषा-विज्ञान और व्याकरण की दृष्टि से रासो की समीक्षा की गयी है। प्रबन्ध के दूसरे भाग में सम्पाद्धि पाठ, नामानुक्रनणिका और शब्द-कोप हैं।

### २५३. हिन्दी-उपन्यास में नायक की परिकल्पना

[१६५८ ई०]

पंजाब विश्वविद्यालय ने सन् १६५८ ई० में श्री भीष्म साहनी को उनके प्रवन्य हिन्दी-उनन्यास में नायक की परिकल्पना'पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रवान की।

#### २५४. बीसलदेवरात का सम्पादन

### [१६५८ ई०]

श्री तारकनाथ अग्रवाल को कलकत्ता विश्वविद्यालय से सन् १६५० ई० में उनके शोधप्रवन्ध 'बीसलदेवरास का सम्पादन' पर डी० फिल० की उपाधि प्राप्त हुई। 'नरपितनाल्ह-रिचत यह गेय काव्य ग्रद्याविध प्राप्त २७ हस्तिलिखत प्रतियों के ग्रद्ययन द्वारा निश्चित पाठ के ग्राधार पर सम्पादित, पाद-टिप्पणी में दिये गए पाठान्तरों एवं ग्रारम्भ में १०० पृष्ठों की शोध एवं विशेषता से पूर्ण भूमिका के सिहत—प्रकाशित हो गया है।' हिन्दी प्रचारक पुस्तकः लय, वाराणसी-१, द्वारा प्रकाशित इस ग्रन्थ का नाम है— बीसलदेव रासो। भूमिका के पाँच ग्रद्यायों में प्राप्त हस्तिलिखत प्रतियों का परिचय, ग्रन्थ की रचना-तिथि का विवेचन, काव्यगत कथा एवं काव्यकार का परिचय, 'बीसलदेव रासो' के काव्यसौध्ठव (ऋतु-वर्णन, चरित्रचित्रण, रस, ग्रलंकार ग्रौर छन्द) तथा भाषा का ग्रध्ययन है। परिशिष्ट में ग्रन्थ में ग्राये हुए विभिन्न नगरों के नामों ग्रौर जातियों का परिचय भी दे दिया गया है।

### २५५. पंजाबी भ्रौर पश्चिमी हिन्दी के वार्ता-साहित्य में श्रभिप्राय

#### [१६५८ ई०]

श्री० सावित्री सरीन का प्रबन्ध 'पंजाबी ग्रौर पिरुचमी हिन्दी के नार्ता-साहित्य में ग्रिभिप्राय' सन् १६५८ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िल० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुन्ना।

### २५६. भिनतकालीन कृष्णभिनत-काव्य पर पौराणिक प्रभाव

### [१६५५ ई०]

दिल्ली विश्वविद्यालय ने श्री सदानन्द को सन् १९५८ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि दी। उनके स्रनुसन्धान का विषय था 'भक्तिकालीन कृष्ण- भिक्ति-काव्य पर पौराणिक प्रभाव'। यह प्रबन्ध संस्कृत-विभाग के ग्रन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था।

इस प्रवन्ध में पाँच झध्याय हैं। पहले झध्याय में श्रीमद्भागवत की सांस्कृतिक भूमिका, पुराणों के प्रयोजन, आगवत के महत्त्व, प्रतिपाद्य विषय, दर्शन, धर्म झादि पर विचार किया गया है। दूसरे झध्याय में मध्यकालीन हिन्दी-कृष्ण-काव्य की पुष्टण्सि, चतुःमम्प्रदाय, कृष्ण-भवित-वाव्य की सामाय विवेचताओं और प्रवृत्तियों, उस काव्य में झिशव्यवत भवितरस झादि का अध्ययन है। तीसरे झध्याय में कृष्णभवित-शासा पर संस्कृत-साहित्य, विशेषकर पुराण-साहित्य और उसमें भी विशेषत्या 'भागवत' के प्रभाव का सामाय विवेचन किया गया है। चौथे झध्याय में कृष्ण-भवित-काव्य की प्रतिपाद्य वस्तु (कृष्ण, राधा, गोपी) पर 'भागवत' के प्रभाव की मीमांसा की गयी है। आध्याय के झन्त में हिन्दी-कवियों की मौलिकता पर भी प्रकाश डाला गया है। पाँचवें झध्याय में कृष्णभवत कवियों द्वारा 'भागवत' से गृहीत भवितभावना और उन कवियों के मौलिक योगदान का सन्दिशितन किया गया है।

# २५७. हरियाना-प्रदेश का लोक-साहित्य

[१६५८ ई०]

श्री शंकरलाल यादव को लखनऊ विश्वविद्यालय से सन् १६५० ई॰ में उनके प्रबन्ध 'हरियाना-प्रदेश का लोक-साहित्य' पर पी-एच० डी० की उपाधि मिली।

यह शोधप्रवन्ध सन् १६६० ई० में हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, से प्रकाशित हुग्रा। इसके 'विषय-प्रवेदा' में लोक-साहित्य एवं लोकवार्ता का विवेचनापूर्ण ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। प्रथम ग्रध्याय में हरियाना प्रदेश के प्रामाणिक इतिहाप को खोज की गयी है ग्रीर उसकी प्राचीन गौरवगाथा को परखा गया है। द्वितीय ग्रध्याय में हरियानी बोली का भाषा-विषयक ग्रध्याय प्रस्तुत किया गया है। ग्रगले चार ग्रध्यायों में हरियानी लोक-साहित्य का विस्तृत प्रनुशीलन है। हतीय ग्रध्याय में हरियानी लोक-गीतों की, चतुर्य ग्रध्याय में हरियानी लोक-गीतों की, चतुर्य ग्रध्याय में हरियानी लोक-कथाश्रों की, पचम श्रध्याय में हरियानी लोक-नाट्य की ग्रामें हरियानी लोक-कथाश्रों की पचम श्रध्याय में हरियानी लोक-नाट्य की ग्रामें हरियानी लोक-कथाश्रों की पचम श्रध्याय में हरियानी लोक-नाट्य

सप्तम श्रध्याय में हरियाना-प्रदेश की लोक-संस्कृति का चित्र उपस्थित किया गया है। परिशिष्ट में दो हरियानी लोक-कहानियों श्रौर हरियानी शब्द-सूची का भी संग्रह है।

# २४८. वृत्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों का ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन

### [१६५८ ई०]

श्री शशिभूषण सिंहल का प्रबन्ध 'वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों का ग्रालोचनात्मक श्रध्ययन' सन् १६५८ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। इसका प्रकाशन सन् १६६० ई० में विनोद पुस्तक मन्दिर, हॉस्पिटल रोड, श्रागरा, से हुग्रा। प्रकाशित ग्रन्थ का नाम है— 'उपन्यासकार वृन्दावनलाल वर्मा'।

प्रस्तृत प्रबन्ध में ग्राठ ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में वृन्द वनलाल वर्मा के संस्कार, ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा, बुन्देलखण्ड के प्रति अनुराग, वाल्टर स्कॉट के प्रभाव, ऐतिहासिक, धार्मिक ग्रौर राजनीतिक दृष्टि, उनके उपन्यासों पर ग्रन्य प्रभाव, उनके 'सजीव व्यक्तित्व ग्रौर बाँकी शैली' पर संक्षेप में विचार किया गया है। दूसरा ग्रध्याय है—'उपन्यास ग्रौर वर्माजी के उपन्यासों का वर्गीकरण'। इस ग्रध्याय में तत्त्वों ग्रौर वर्ण्य-वस्तु के ग्राधार पर वर्माजी के उपन्यासों का वर्गीकरण किया गया है। वर्ण्य-वस्तु की दृष्टि से उनके तीन वर्ग हैं-सामाजिक, ऐतिहासिक ग्रीर लोककथात्मक । प्रथम दो वर्गों का उपवर्गीकरण भी किया गया है। तीसरे श्रध्याय में वर्माजी के उपन्यासों की कथावस्तु का विस्तृत श्रध्ययन है। चौथे श्रध्याय में उनके उपन्यासों में ग्रंकित पात्रों के चरित्र-चित्रण की विवेचना की गयी है। पाँचवें श्रध्याय में उनके उपन्यासों में निबद्ध कथोपकथन का विश्लेषण है। छुटे ग्रध्याय में उनके उपन्यासों में की गयी दातादरण-स्टि की समीक्षा है। सातवें श्रध्याय में उनकी भाषा श्रीर लेखन-शैली का श्रनुशीलन है। श्राठवे श्रध्याय में उनके उपन्यासों में उपस्थापित जीवन-दर्शन का विवेचना की गयी है। परिशिष्ट में वर्माजी के कुछ पत्र उद्युत किये गये हैं और उनकी रचनाओं की कालकमानुसार सुची दे दी गयी है।

### २४६. हिन्दी-उपन्यास में कथा-शिल्प का विकास

[१६५८ ई०]

लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन् १९४० ई० में श्री प्रतापनारायण टण्डन को उनके प्रवन्थ 'हिन्दी-उपन्यास में कथा-शित्प का विकास' पर पी-एच०डी० की उपाधि प्रदान की। इस प्रवन्ध का प्रकाशन सन् १९५६ ई० में हिन्दी साहित्य भण्डार, गंगाप्रसाद रोड, लखनऊ, से हुआ।

यह प्रनथ ग्राठ ग्रध्यायों में विभाजित है। पहले ग्रध्याय में साहित्य में उपन्यास का स्थान निर्धारित करके उसकी परिभाषा, स्वरूप ग्रौर महत्त्व का स्पष्टीकरण किया गया है। दूसरे ग्रध्याय में उपन्यास के मूल तत्त्वों, उनमें कथानक की प्रधानता तथा विशिष्टता का ग्रध्ययन किया गया है। तीसरे ग्रध्याय का प्रतिपाद्य निषय है — हिन्दी-उपन्यास के प्रेरक-स्रोत तथा कथा-शिल्प के ग्रादि रूप। चौथे ग्रध्याय में हिन्दी-उपन्यास के उद्भव, प्रारम्भिक विकास ग्रौर उसमें कथा-शिल्प के स्वरूप का निरूपण है। पाँचवें ग्रध्याय में कथा-विकास की विविध पद्धतियों की विवेचना की गयी है। छठे ग्रध्याय में कथा-विकास की विविध पद्धतियों की विवेचना की गयी है। छठे ग्रध्याय में 'परीक्षा गुरु' से लेकर 'उखड़े हुए लोग' तक के प्रमुख उपन्यासों में किये गये प्रयोगों की समीक्षा की गयी है। ग्राठवें ग्रध्याय में प्रवन्ध का उपसंहार करते हुए उपन्यास में कथा-शिल्प के महत्त्व का प्रतिपादन करके शिल्प की दृष्टि से हिन्दी-उपन्यास की भावी सम्भावनात्रों पर विचार किया गया है।

## २६०. हिन्दी-काव्य में करुए रस

[१६५८ ई०]

सन् १९५८ ई० में कु० तारा कपूर को लखनऊ विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली। उनका शोध-विषय था 'हिन्दी-काव्य में करण रस'।

### २६१. वाल्मीकि-रामायण श्रीर रामचरितमानस का तुलनात्मक श्रध्ययन

[१६५८ ई०]

कु॰ विद्या मिश्र ने ग्रपना शोधप्रबन्ध 'वाल्मीकि-रामायण ग्रौर राम-चरितमानस का तुलनात्मक ग्रध्ययन' प्रस्तुत करके सन् १९५८ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की ।

### २६२. हिन्दी-सन्तकाव्य की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

[१६५८ ई०]

श्री० सावित्री शुक्ल का प्रबन्ध 'हिन्दी-सन्तकाव्य की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि' सन् १९५८ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ।

### २६३. गढ़वाली भाषा श्रौर उसका लोक-साहित्य

[१६५८ ई०]

लखनऊ विश्वविद्धालय ने श्री जनार्दनप्रसाद काला का प्रबन्ध सन् १९५६ ई० में पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत किया। शोध का विषय था— 'गढ़वाली भाषा और उसका लोक-साहित्य'। प्रबन्ध में प्रतिपादित विषय इस प्रकार है—

#### प्रथम खंड

प्रथम अध्याय—गढ़वाल की भौगोलिक रूपरेखा, ऐतिहासिक रूपरेखा, प्रागैतिहासिक काल, प्रारम्भिक काल, कत्यूरी शासन, बहुराजकता, पवाँर वंश, गोरखा-शासन, गोरखा-प्रांग्रेज-युद्ध, गणतन्त्र के रूप में।

र्द्धितीय ध्रध्याय---विषय-प्रवेश, धर्म, जातिभेद, गढ्वाली लोकजीवन।

#### हितीय खंड

गड़वाली लोकभाषा-—विषय-प्रवेदा, गड़वाली का विकास, गड़वाली के उपभेद और उनकी अवृत्तियाँ, गड़वाली भाषा की विशेषताएँ—ध्वनि-सम्बन्धी, ब्यागरग-सम्बन्धी, सब्द-तत्त्व-सम्बन्धी, उपसंहार।

#### तृतीय खंड

प्रथम ग्रथ्याय—गढ़वाली लोक-साहित्य, लोक-साहित्य का क्षेत्र ग्रीर महत्त्व, लोक-साहित्य का वर्गीकरण, लोक-साहित्य ग्रीर लोक-जीवन, लोक-साहित्य में परिवार एवं पारिवारिक चरित्र-चित्रण, लोक-साहित्य में सामाजिक चित्रण।

द्वितीय श्रथ्याय—गढ़वाली लोक-गीतों का वर्गीकरण, मंगल-गीत, वार्त-गीत, जागर-गीत, तन्त्र-मन्त्र-सम्बन्धी-गीत, कुलाचार-गीत, पंवाड़े, भुगैतो, थड़या. चौफुँला, खुदेड़, वसन्ती-गीत, गढ़वाली लोक-गीतों का महत्त्व।

तृतीय प्रध्याय-गढ़दाली लोक-गीतों का साहित्यिक विवेचन।

पंचम अध्याय—गढ़वाली लोकोक्तियाँ, भूमिका, साहित्यिक महत्त्व, वर्गी-करण, कहावतें, मुहाबरे, पहेलियाँ, उपसंहार।

### २६४. द्विवेदीयुगीन गद्य-शैलियाँ

[१६५८ ई०]

श्री शंकरदयाल चौऋषि को सन् १६५ ई० में सागर विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली। उनके प्रवन्य का विषय था—'द्विवेदीयुगीन गद्य-शैलियां'।

यह प्रबन्ध बारह ग्रध्यायों में विभाजित है। पहले ग्रध्याय में शैंनी के सैद्धान्तिक विकास का प्रतिपादन है। दूसरे ग्रध्याय में पद्य से गद्य की भिन्तता, गद्योन्निति के कारणों, गद्य-क्षेत्र की विशेषताग्रों तथा गद्यशैनियों पर प्रकाश

डाला गया है। तीसरे श्रव्याय में द्विवेदी-पूर्व गद्य की पृष्ठभूमि स्पष्ट की गयी है। चौथे श्रव्याय में महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व, कर्तृत्व, गद्यशैली श्रादि का श्रव्ययन किया गया है। पाँचनें श्रव्याय में द्विवेदी-युग के निवन्ध-साहित्य की गद्य-दौलियों का अनुत्रीलन है। छठे श्रव्याय में उस युग के समीक्षा-साहित्य की गद्य-दौलियों की समीक्षा है। सातवें श्रव्याय में कथा-साहित्य की, श्राठवें में नाट्य-साहित्य की, नवें में गद्य-काव्य की श्रीर दसवें श्रव्याय में पत्र-पत्रिकाशों की गद्य-दौलियों का विवेचन है। ग्यारहवें श्रव्याय में शास्त्रीय विषयों या उपयोगी साहित्य, श्रमुख साहित्यकारों के पत्रों तथा प्रमुख श्रनुवाद-कर्ताशों की गद्य-दौलियों पर विचार किया गया है। 'उपसंहार' नामक बारहवें श्रव्याय के प्रतिपाद्य विषय हैं—हिन्दी की दशा एवं उत्तरदायित्व, नवीन दौलियों की उद्याटक परिस्थितियाँ, द्विवेदी जी की दौली का स्थान, श्रनुवादों का दौली पर प्रभाव, द्विवेदी जी के कठोर शासन की प्रतिक्रिया श्रीर विभिन्न काव्यहपों की दौलियाँ।

# २६५. हिन्दी-काव्य में श्रृंगार-परम्परा श्रौर महाकवि बिहारी [१९५८ ई०]

श्री गणपित गुप्त का प्रबन्ध 'हिन्दी-काव्य' में श्रृंगार-परम्परा भौर महाकिव बिहारी' सन् १९५८ ई० में पंजाब विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुमा। यह प्रबन्ध विनोद पुस्तक मन्दिर, हॉस्पिटल रोड, म्रागरा, से १९५९ ई० में प्रकाशित हुम्रा।

प्रस्तुत प्रबन्ध चार खण्डों में विभक्त है। पहले खण्ड में सैद्धान्तिक विवेचन है। इस खण्ड में सर्वप्रथम विभिन्न दृष्टिकोणों (मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक) से रस-सिद्धान्त का परीक्षण करते हुए उसकी न्यूनताग्रों पर विचार किया गया है। तदनन्तर श्रृंगाररस का शास्त्रीय विकास निर्दाशत किया गया है। श्रृंगाररस की परिभाषा, स्वरूप, उसके भेद ग्रौर उसके विभिन्न ग्रवयवों का विवेचन किया गया है। इसके बाद श्रृंगाररस का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसी खण्ड में 'श्रृंगारिक तत्त्वों का विशेष ग्रथ्ययन' शीर्षक से काम-तत्त्व, सौंदर्य-तत्त्व, ग्रौर प्रम-तत्त्व पर विचार किया गया है।

हितीय खण्ड 'ऐतिहासिक अनुशीलन' है। इसमें सर्वप्रथम भारतीय शृङ्गार-परम्परा का विश्लेषण किया गया है। तदनन्तर भारतीय शृङ्गार के विभिन्न रूपों का विकास प्रदिशत किया गया है। अनुसन्धाता ने भारतीय शृङ्गार के ये आठ रूप माने हैं—स्वतन्त्र, मर्यादाप्रधान, शौर्यप्रधान, रिसकताप्रधान, परकीयोन्मुल, संवर्षपूर्ण, धार्मिकता-समन्वित और रुढ़िबद्ध।

तीगरे खण्ड में हिन्दी-काव्य में शृङ्गार-चित्रण पर विचार किया गया है। सर्वप्रधम हिन्दी-साहित्य का सामान्य परिचय है। इस क्रम में हिन्दी भाषा ग्रीर साहित्य के उदय, हिन्दी-साहित्य के काल-विभाग ग्रीर उसकी मुख्य काव्य-परम्पराग्रों का विवेचन किया गया है। तदनन्तर हिन्दी-साहित्य की सामान्य परिस्थितियों का विवरण है ग्रीर तब शृङ्गारस-प्रधान काव्य-परम्पराग्रों का ग्रनु-कीलन किया गया है। खण्ड के ग्रन्त में हिन्दी-काव्य में चित्रित शृङ्गार के विभिन्न स्वरूपों पर विचार किया गया है।

चीया लण्ड 'महाकवि बिहारी ग्रीर शृङ्गाररस' है। सर्वप्रथम बिहारी के युग परिस्थितियों ग्रीर उनके व्यक्तित्व का परिचय है। तदनन्तर सतसई-रचना के प्रेरणास्नोत, उद्देश्य ग्रीर प्रवृत्तियों का ग्रनुशीलन है। किव के प्रेम-सम्बन्धी दृष्टिकोण तथा श्रुंगार-निरूपण पर भी पर्याप्त विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ग्रागे चलकर श्रुंगार-वर्णन को दूषित करने वाली प्रवृत्तियों की छानबीन की गयी है। बिहारी पर पूर्ववर्ती भारतीय काव्य का प्रभाव दिखलाया गया है। बिहारी पर फारसी काव्य के प्रभाव को भी स्पष्ट किया गया है। इसके बाद भारतीय श्रुंगार-परम्परा ग्रीर बिहारी का ग्रव्ययन करते हुए श्रनुसन्धाता ने पहले तो बिहारी के काव्य में विणित श्रुंगार के विभिन्न रूपों पर विचार किया है ग्रीर उसके बाद बिहारी की तुलना प्रमृत्र भारतीय श्रुंगारी कियों— कालिदास, ग्रमरुक, गाथासप्तश्तीकार, बब्बर, विद्यापित, सूरदास, देव ग्रीर विक्रम से की है। ग्रन्त में बिहारी के महत्त्व का ग्राकलन किया गया है।

ग्रन्थ के ग्रन्त में चार परिशिष्ट हैं— १. ग्रादिकाल का ग्रस्तित्व कहाँ है ? २. बिहारी ग्रीर केशव का पिता-पुत्र-सम्बन्ध; ३. बिहारी का वंश-वृक्ष; ४. केशव के वंशज श्री मधुरेश से लेखक का पत्र-व्यवहार।

### २६६. हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों का श्रालोचनात्मक श्रध्ययन

### [१६५८ ई०]

श्री गोतिन्दराम शर्मा को नागपुर विश्वविद्यालय से सन् १६५८ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके शोधप्रवन्ध का विषय था— 'हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों का ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन'।

### २६७. मध्यकालीन हिन्दी-काव्य में प्रयुक्त मात्रिक छन्दों का ऐतिहासिक एवं विश्लेषशात्मक ग्रध्ययन

### [१६५८ ई०]

श्री शिवनन्दन प्रसाद को सन् १९५० ई० में पटना विश्वविद्यालय से डी० लिट० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके शोधप्रबन्ध का विषय था—'मध्यकालीन हिन्दी-काव्य में प्रयुक्त मात्रिक छन्दों का ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक ग्रध्ययन'।

विभिन्न ग्रध्यायों श्रौर प्रकरणों में विभाजित इस शोधप्रबन्ध की विषय-सूची इस प्रकार है—

#### ग्रध्याय १

प्रकरण १—विषय-सीमा भ्रौर उद्देश्य प्रकरण २—कृछ पारिभाषिक शब्द भ्रौर उनकी ग्रर्थपरिधि

#### ग्रध्याय २

प्रकरण १—संस्कृत-प्राकृत-ग्रपभ्रंश के छन्दोलक्षणग्रन्थ
प्रकरण २—हिन्दी के छन्दोलक्षणग्रन्थ
प्रकरण ३—संस्कृत-हिन्दी-छन्दोलक्षणग्रन्थों की परम्परा—वर्गीकरण ग्रौरः
मृत्यांकन

#### श्रध्याय ३

विभिन्न छन्द.पद्धतियों का उद्भव ग्रौर विकास

प्रकरता १ — छन्द का जन्म ग्रीर उसका प्रवर्तन

प्रकरण २ - छन्द का विकास

प्रकरण ३---वर्णवृत्त की उद्भावना और उसका विकास

प्रकर्ण ४ — गंस्कृत और प्राकृत की छन्दः परम्पराएँ

प्रकररा ५—मात्रावृत्त का उद्भव और विकास—तालसंगीत एवं तालवृत्त का प्रभाव

#### ग्रध्याय ४

छन्दोलक्षणग्रन्थों के ग्राधार पर मात्रिक छन्दों का तुलनात्मक ग्रौर विश्लेषणात्मक ग्रध्ययन

प्रकरण १--संस्कृत के छन्दोग्रन्थों में उत्लिखित छन्द

प्रकरण २—प्राकृत-ग्रपभ्रंश के छन्दोग्रन्थों में उल्लिखित मात्रिक छन्द—जके भेद ग्रौर प्रकार

प्रकरण ३---प्राकृत-ग्रपभ्रंश के छन्दोलक्षणग्रन्थों में उल्लिखित मात्रिक छन्दः सम्बन्धी सामान्य निष्कर्ष

प्रकरण ४—हिन्दी के छन्दोलक्षणग्रन्थों के ग्राधार पर मात्रिक छन्दों क तुलनात्मक ग्रौर विश्लेषणात्मक ग्रध्ययन

प्रकरण ५-सामान्य समीक्षा एवं निष्कर्ष

#### ग्रध्याय ५

काव्य में प्रयोग के स्राघार पर कुछ विशिष्ट मात्रिक छन्दों के ऐतिहासिक विकास का स्रध्ययन

#### द्विपदी छन्द

प्रकरण १—गाथा-वर्ग

प्रकरण २ - दुवई (सार) छन्द

प्रकरण ३ - उल्लाला छन्द

प्रकर्ण ४- वत्ता छन्द तथा कड्वकान्त घत्ताविधान

#### अध्याय ६

काव्य में प्रयोग के प्राधार पर कुछ विशिष्ट मात्रिक छन्दों के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन

प्रकरण १—छोटे पद वाले छन्द प्रकरण २—चौपाई-पद्धरि-वगं प्रकरण ३—काव्य (रोला) छन्द प्रकरण ४—च उपइया-त्रिभगी-वगं प्रकरण ४—दोहा-सोरठा-वगं प्रकरण ६—-विषम मात्रिक छन्द

#### यध्याय ७

उपसंहार — सामान्य समीक्षा, शोधकार्य के परिणाम और निष्कर्ष परिशिष्ट १ — सहायक ग्रन्थों की सूची परिशिष्ट २ — मात्रिक गणों के भेदस्वरूप श्रीर भेदनाम परिशिष्ट ३ — संख्यासूचक सांकेतिक शब्दावली

### २६८ रामभक्ति-साहित्य में मधुर उपासना

#### [१६५ ई०]

श्री भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' का शोधप्रवन्य 'रामभिवत-साहित्य में मधुर उपासना' सन् १६५८ ई० में बिहार विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह प्रवन्ध सम्भवतः प्रकाशित रूप में ही परीक्षणार्थं प्रस्तुत किया गया था। प्रकाशक है—बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना।

यह ग्रन्थ ग्राठ ग्रध्यायों में विभाजित किया गया है। पहले ग्रध्याय में 'रागमयीभिक्त ग्रीर उसकी वैष्णव-परम्परा' का निरूपण है। इसके ग्रन्तगंत उपास्य के स्वरूप ग्रीर गुण, जीव के त्वरूप, भिक्त के स्वरूप ग्रीर प्रकार, भक्त के लक्षण ग्रादि की विवेचना की गयी है। दूसरे ग्रध्याय का प्रतिपाद्य विषय है— मधुर रस का स्वरूप ग्रीर उसकी व्यापकता। इस ग्रध्याय में मधुर रस के ग्राश्रय, विषय, ग्रातमा, उत्कृष्टता, ग्रनुभाव स्थायी भाव, व्यभि-

चारी भाव म्रादि का निरूपण करके सहज साधनाम्रों की पृष्ठभूमि में मधुर रस की उपासना की व्यापकता प्रतिपादित की गयी है। 'भारतीय मन्तरंग (एसॉटरिक) धमंसाधनाम्रों में मधुर भाव' नामक तीसरे मध्याय में बौद्ध-सहजिया, सिद्ध-सम्प्रदाय मौर रसेश्वर-दर्शन, कापालिक, नाथ तथा सन्त-साधना म्रीर वैष्णव सहजिया सम्प्रदायों में म्रिभव्यक्त मधुर भाव का विक्लेषण किया गया है। चौथे मध्याय में रागानुगा भिक्त में प्रवेशाधिकार, लीला-विलास, प्रेम की परमपुरुषार्थता, सम्बन्ध-भाव, साधक-सिद्ध-देह म्रादि पर विचार करते हुए 'सिद्धदेह म्रौर लीला-प्रवेश' का प्रतिपादन किया गया है।

पाँचवाँ ग्रध्याय है—'ग्रवतार-तत्त्व तथा रामोपासना'। इस ग्रध्याय में भगवत्स्वरूप के प्रकारों, ग्रवतार-भेदों, ग्रवतार-तत्त्व के मूल सिद्धान्त ग्रौर विकासवाद, रामभिवत की ऐतिहासिकता ग्रादि का विवेचन करके 'शिवसंहिता', 'लोमशसंहिता' ग्रौर 'हनुमत्संहिता' के मधुररस-विषयक मतों का विहंगावलोकन किया गया है। छठे ग्रध्याय में 'रामोपासना की रिसकपरम्परा' का ग्रध्ययन है। सातवें ग्रध्याय में निम्नांकित शीर्षकों के ग्रन्तगंत 'रिसक-परम्परा का साहित्य' ग्राकलित किया गया है—उपनिषद्-ग्रन्थ; संहिता-ग्रन्थ; स्तवराज ग्रौर गीति; रामायण; नाटक, उपाख्यान, लीलाविरतकाव्य; प्रमाण ग्रथवा सिद्धान्त-ग्रन्थ। ग्राठवें ग्रध्याय के सवा दो सौ पृष्ठों में रिसक-परम्परा में लिखे गये हिन्दी-साहित्य का विस्तृत सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है।

### २६६. राम-काव्य की परम्परा में रामचिन्द्रका का विशिष्ट ग्रध्ययन

### [१६५६ ई०]

श्री० गार्गी गुप्ता का प्रबन्ध 'रामकाव्य की परम्परा में रामचिन्त्रका का विशिष्ट श्रध्ययन' सन् १६५६ ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। यह प्रबन्ध शीझ ही प्रकाशित होने जा रहा है।

इस प्रबन्ध में पाँच ग्रध्याय हैं। प्रथम ग्रध्याय में राम-भावना के विकास पर विचार किया गया है। द्वितीय ग्रध्याय में केशव के पूर्व की रामकाव्य-परम्परा का ग्रध्ययन है। तृतीय ग्रध्याय में केशव के युग की राजनीतिक,

सामाजिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों ग्रौर केशव के वैयक्तिक संस्कारों एवं ग्रिभिष्ठिक का निरूपण है। चतुर्थ ग्रध्याय में महाकाव्य की परिभाषा, उसके भेदों एवं विशेषताग्रों का प्रतिपादन करके उनके ग्राधार पर 'रामचन्द्रिका' की समीक्षा की गयी है। पाँचकें ग्रध्याय में परवर्ती राम-साहित्य पर 'रामचन्द्रिका' के प्रभाव का ग्राकलन है।

### २७० हिन्दी-गद्य-साहित्य का विकास

[१९४६ ई०]

श्री कृष्णकुमार मिश्र का शोधप्रवन्ध हिन्दी-गद्य-साहित्य का विकास सन् १९५ ई० में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के स्वीकृत हुआ।

#### २७१ भिकतकालीन हिन्दी-साहित्य में योग-भावना

[१६५६ ई०]

ग्रंलीगढ़ विश्वविद्यालय ने श्री शिवशंकर शर्मा का प्रबन्ध 'भिक्तकालीन हिन्दी-साहित्य में योग-भावना' सन् १९५९ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत किया।

इस प्रबन्ध में नौ अध्याय हैं। पहले अध्याय में विषय का स्पष्टीकरण है। दूसरे अध्याय में 'योग' के व्युत्पत्त्यर्थ, लक्षण और प्रस्थान-भेद, पातंजल योग-दर्शन तथा योग के मूल तत्त्वों का निरूपण करके योग-साधना का उद्भव और विकास दिखलाया गया है। तीसरे अध्याय में भारतीय भनित-साधना के विकास का अध्ययन करके भित्त और योग के सम्बन्ध पर विचार किया गया है। चौथे अध्याय में नाथ-सम्प्रदाय का परिचय देकर उसके सिद्धान्त-पक्ष एवं उसमें अभिव्यात योग-साधना के स्वरूप तथा प्रकारों की विवेचना की गयी है। इती प्रकार पाँचार्वे अध्याय में निरंजनी साहित्य की योग-भावना का अनुशीलन किया गया है।

छठे ग्रध्याय में 'निर्णुण' श्रीर 'सन्त' शब्दों की व्याख्या करके तथा निर्णुणसन्त-साहित्य का परिचय देकर उसके सिद्धान्त-पक्ष, योग-भावना श्रीर संकेतों का ग्रध्ययन किया गया है। सातवें श्रध्याय में श्रेममार्गी सूफ़ी साहित्य, उसके सिद्धान्त-पक्ष श्रीर योग-भावना का निरूपण है। श्राठवें श्रध्याय में सगुणभिवत-साहित्य (कृष्णभिवतशाखा, रामभिवतशाखा), उसके सिद्धान्त-पक्ष श्रीर उसमें पायी जाने वाली योग-भावना की मीमांसा की गयी है। नवें श्रध्याय में भिवत-युग के साहित्य में उपलब्ध योग के विविध प्रतीकों एवं पारिभाषिक शब्दों के श्रर्थ श्रीर प्रयोग का श्रध्ययन किया गया है।

### २७२. ग्रष्टछाप-कवियों के काव्य (विशेषकर सूर-साहित्य) में विश्वित कज-संस्कृति

[१९४६ ई०]

श्री रयामेन्द्र प्रकाश शर्मा का प्रवन्ध 'स्रष्टछाप-कवियों के काव्य (विशेषकर सूर-साहित्य) में विणित ब्रज-संस्कृति' सन् १६५६ ई० में स्रलीगढ़ विश्व-विद्यालय की पी-एव० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ।

प्रस्तुत प्रबन्ध सात ग्रध्यायों में विभक्त हुमा है। प्रथम ग्रध्याय में भारतीय संस्कृति के व्यापक रूप का निरूपण करके ब्रज-संस्कृति का व्याख्यान किया गया है। द्वितीय ग्रध्याय में ग्रध्टछाप-कियों ग्रौर उनकी रचनाग्रों का संक्षिप्त परिचय है। वृतीय ग्रध्याय में ग्रध्टछाप काल की राजनीतिक, धार्मिक ग्रौर सामाजिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। चतुर्थ ग्रध्याय में 'ब्रज' के ग्रथ ग्रौर ब्रजक्षेत्र का स्पष्टीकरण है। पंत्रम ग्रध्याय में सूरदास द्वारा विणत ब्रज-संस्कृति का विशेष ग्रध्ययन किया गया है। षष्ठ ग्रध्याय में सूर के ग्रितिक्त ग्रध्टछाप के ग्रन्थ कवियों द्वारा विणत ब्रज-संस्कृति की विवेचना करके ग्रष्टछाप के ग्रन्थ कवियों के काव्य में विणित ब्रज-संस्कृति के प्रमुख तत्त्वों की तुलनात्मक समीक्षा की गयी है। सप्तम ग्रध्याय में ग्राधुनिक ब्रज-संस्कृति के रूप का प्रतिपादन करके ग्रप्टछापकालीन ब्रज-संस्कृति से उसकी तुलना की गयी है।

# २७३. ब्राघ्रुनिक हिन्दी-काव्य में परम्परा तथा प्रयोग (१६२०-५० ई०)

#### [१६५६ ई०]

श्री गोपालदत्त सारस्वत का प्रबन्ध 'श्राधुनिक हिन्दी-काव्य में परम्परा तथा प्रयोग (सन् १६२०-५०)' सन् १६५६ ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय की पी-एव० डो० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

यह प्रबन्ध दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में परम्पराम्रों का तथा द्वितीय भाग में प्रयोगों का म्रध्ययन है। ग्रन्थ में कुल मिलाकर दस म्रध्याय हैं। प्रथम म्रध्याय में परम्परा तथा प्रयोग के स्वरूप, विषय तथा सीमा का विवेचन है। द्वितीय म्रध्याय का प्रतिपाद्य है—प्रयोग की परम्परा: उद्भव तथा विकास। इसमें काव्य के उदय, म्रलंकार, म्रलंकार-रूढ़ियों, प्रतीक-योजना, छन्द, महाकाव्य, गीत, गीतिकाव्य, लोकगीत म्रादि की विवेचना की गयी है। तृतीय म्रध्याय में म्रायुनिक काव्य की वस्तु तथा उपादानों की परम्परा का म्रध्ययन किया गया है।

चतूर्थं ग्रध्याय में शृंगार (संयोग, विप्रलम्भ, ऋतू, बारहमासा, ग्रब्टयाम, सन्देशहर, चन्द्रोपालम्भ, कामदशा), हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, म्रद्भुत, शान्त ग्रौर वात्मल्य रसों की परम्परा का ग्रनुशीलन है। पंचम ग्रध्याय में काव्यरूपों (महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तककाव्य, सतसई-काव्य, प्रगीत-काव्य) की परम्परा का विवेचन किया गया है। षष्ठ अध्याय में काव्यशैली के अन्तर्गत शब्दालंकारों (अनुप्रास, यमक, श्लेष), अप्रस्तृत विधान (अन्योक्ति, रूपकाति-शयोक्ति, समासोक्ति, विरोधाभास), चित्रकाव्य, प्रतीक (प्रकृतिमूलक, यथार्थतामूलक), छन्द (मात्रिक, वर्णिक), ग्रन्त्यानुप्रास, पादयोजना ग्रीर कवि-समय की परम्परा का व्याख्यान है। सन्तम ग्रध्याय में प्रयोग के प्रेरक स्रोतों (वैज्ञानिक उन्नति, सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय ग्रान्दोलन, स्वच्छन्दतावाद, साम्यवाद, यथार्थवाद, मनोविश्लेषण, यौनभावना, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद), नवीन वस्तुत्रों तथा उपादानों (प्रकृति, राष्ट्, मातुभूमि, राष्ट् के वीर, निम्न-वर्ग, संस्कृति, विष्लवगान, दु.खवाद), राजनीतिक विषयों (पूँजीवादी वर्ग तथा श्रमिक वर्ग से सम्बद्ध विषय, वैज्ञानिक विषय, श्रण्वाद, पदार्थ की श्रनश्वरता, विकासवाद का सिद्धान्त) एवं भ्रन्तरराष्ट्रीय विषयो का भ्रध्ययन है।

ग्रस्टम ग्रध्याय में हास्य, वीर, करूण, रौद्र ग्रादि रसों एवं विविध भागें के क्षेत्र में किये गये प्रयोगों तथा भावक्षेत्र के विस्तार की मीमांसा है। नवम अध्याय में महाकाव्य, ग्राख्यानकाव्य, मुक्तक, प्रगीति, व्यंग्यगीति, शोकगीति, सम्बोधगीति, राष्ट्रीयगीति, विचारात्मकगीति, पत्र-गीति, लोकगीति ग्रीर चित्रपटगीत—इन काव्यरूपों में किये गये प्रयोगों का ग्रध्ययन किया गया है। दशम ग्रध्याय में काव्यशैली (ग्रलंकार, मानवीकरण ग्रादि), प्रतीक, भाषा ग्रौर छन्द-सम्बन्धी प्रयोगों का ग्रनुसन्धान किया गया है।

### २७४. हिन्दी-महाकाव्यों में नारी-चित्रगा

[१६५६ ई०]

श्रागरा विश्वविद्यालय ने सन् १९५६ ई० में श्री श्यामसुन्दर व्यास का प्रबन्ध 'हिन्दी-महाकावधों में नारी-चित्रण' पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत किया।

प्रस्तुन प्रबन्ध सात प्रध्यायों में विभक्त है। प्रथम ग्रध्याय में नारी की ऐतिहासिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक विकास, ग्राध्यात्मिक दृष्टिकोण, सामाजिक स्वरूप एवं संस्कृत महाकाव्यों से लेकर हिन्दी-महाप्राच्यों तक की साहित्यिक मान्यताग्रों ग्रौर उनके ग्रन्तर्गत नारी के मूल्यांकन पर विचार किया गया है। द्वितीय ग्रध्याय में नारी-चित्रण की प्रधान प्रवृत्तियों (व्याख्यात्मक, शैलीगत, भावात्मक, बौद्धिक ग्रौर कलात्मक) का निरूपण है। तृतीय ग्रध्याय में हिन्दी-महाकाव्यों में ग्रंकित विभिन्न नायिकाग्रों, उपनायिकाग्रों ग्रौर ग्रन्य महत्त्वपूर्ण नारीपात्रों के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया गया है। चतुर्थ ग्रध्याय (हिन्दी-महाकाव्यों की भावभूमि) में भावों के ग्रन्तर्गत नारी ग्रौर उसके विविध स्व-रूप, विभावों के ग्रन्तर्गत नारी के विविध ग्रालम्बन-स्वरूप एवं उसकी उद्दीपनमयी चेष्टाग्रों, ग्रनुभावों के ग्रन्तर्गत नारी के कायिक, मानसिक ग्रौर सात्त्विक कार्य-कलाप, संचारी भावों के ग्रन्तर्गत नारी जीवन की विविध तरंगा-विलयों ग्रौर ग्रन्त में भावभूमि की विशेषताग्रों का ग्रध्ययन है।

पंचम अध्याय (हिन्दी-महाकाव्यों की कलाभूमि) में कला, सौन्दर्य एवं नारी; नारा-सौन्दर्य के बाह्य उपकरणों, रूपवर्णन, उसके उपकरणों तथा विशेषताओं का अध्ययन है। षष्ठ अध्याय (हिन्दी-महाकाव्यों की बौद्धिक भूमि) में महाकाव्य कारों के नारी-विषयक उद्गारों, नारी-विषयक दृष्टिकोण, नारी-चित्रण के बौद्धिक पक्ष, उसकी विशेषताओं तथा सीमाओं का विवेचन है। सप्तम अध्याय (हिन्दी-महाकाव्यों की तुलनात्मक भूमि) में नारी-पात्रों का तुलनात्मक विवेचन (विरहिणियाँ, जीवन-संगिनियाँ, प्रेमिकाएँ और माताएँ) तथा हिन्दी-महाकाव्यकारों के नारी-विषयक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

### २७५. भक्तिकालीन कृष्ण-काव्य में राधा का स्वरूप

[१६५६ ई०]

श्री द्वारकाप्रसाद मीतल का प्रबन्ध 'भिक्तकालीन कृष्णकाव्य में राधा का स्वरूप' सन् १६५६ ई० में ग्रलीगढ़ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह प्रबन्ध ग्रभी प्रकाशित नहीं हुग्रा।

इस प्रबन्ध में सात अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में भिनत के स्वरूप, प्रकार और विकास का निरूपण करके कृष्ण और राधा के विकास पर विचार किया गया है। द्वितीय अध्याय में 'राधा' की न्युत्पत्ति, और राधा के आध्यात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, ज्यौतिष, धार्मिक तथा यौगिक स्वरूप का निरूपण है। तृतीय अध्याय में वैदिक, पौराणिक, तान्त्रिक तथा कान्यात्मक संस्कृत-साहित्य में राधा के स्वरूप का विवेचन है।

चतुर्थं ग्रध्याय में भिक्त के विभिन्न सम्प्रदायों तथा उनमें प्रतिपादित राधा के स्वरूप का ग्रध्ययन किया गया है। पंचम ग्रध्याय में जयदेव, विद्यापित ग्रौर चण्डीदास द्वारा चित्रित राधा के स्वरूप की विवेचना की गयी है। षष्ठ ग्रध्याय में विभिन्न भिक्ति-सम्प्रदायों के किवयों की रचनाग्रों में ग्रंकित राधा के स्वरूप का ग्रनुशीलन किया गया है। सप्तम ग्रध्याय में रीतिकालीन तथा ग्राधुनिक काव्य में विणित राधा के स्वरूप की समीक्षा की गयी है।

# २७६. हिन्दी-कृष्णभिकत-काव्य की पृष्ठभूमि

#### [१९५९ ई०]

श्री गिरधारीलाल शर्मा का प्रबन्ध 'हिन्दी-कृष्णभिक्त-काव्य की पृष्ठभूमि' सन् १६५६ ई० में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। यह प्रबन्ध अप्रकाशित है।

यह प्रबन्ध दस ग्रध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम ग्रध्याय में कृष्णभिवत-काव्य की परम्परा, स्वरूप ग्रार विकास का निरूपण है। द्वितीय ग्रध्याय का प्रतिपाद्य है—वैदिक साहित्य में कृष्ण-लीला ग्रीर भिवत के श्रोत। तृतीय ग्रीर चतुर्थ ग्रध्यायों में कमशः महाभारत एवं पुराणों में विणित कृष्ण-लीला का ग्रध्ययन किया गया है। पंचम ग्रीर षष्ठ ग्रध्यायों में क्रमशः कृष्ण-मिवत-काव्य की साहित्यिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि स्पष्ट की गयी है। सप्तम ग्रध्याय में कृष्णभिवत-काव्य की सामाजिक परिस्थित एवं भिवत की विभिन्न वाराग्रों का ग्रनुशीलन किया गया है।

'धार्मिक पृष्ठभूमि' नामक अष्टम भ्रष्ट्याय में मध्ययुग की धार्मिक भावना, हिन्दू-मुस्लिम-संघर्ष, भिनत-भ्रान्दोलन की मान्यताग्रों, भ्राचार्यों के योगदान भादि की विवेचना है। नवम भ्रष्ट्याय में विभिन्न सम्प्रदायों की दार्शिनक मान्यताश्रों पर विचार करते हुए कृष्ण-भिनत-काव्य की दार्शिनक पृष्ठभूमि का भ्रष्ट्ययन किया गया है। दशम भ्रष्ट्याय में तत्कालीन संस्कृतियों के संघर्ष और समन्वय, मुगलकालीन साहित्य-सर्जन, कलाश्रों की स्थिति और कृष्णभिनत-काव्य में चित्रित संस्कृति के स्वरूप पर विचार किया गया है।

### २७७. पद्माकर तथा उनके रचित ग्रन्थों का ग्रालोचनात्मक श्रध्ययन

### [१६५६ ई०]

श्री रेवतीसिंह का प्रबन्ध 'पद्माकर तथा उनके रिचत ग्रन्थों का आलोच-नात्मक ग्रध्ययन' सन् १९५९ ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा पा-एच० डी॰ की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। यह प्रबन्ध ग्रभी तक ग्रप्रकाशित है।

### २७८. मैथिली लोकगीतों का ग्रध्ययन

### [१६५६ ई०]

श्री तेजनारायण लाल का प्रबन्ध 'मैथिली लोकगीतों का श्रध्ययन' सन १६५६ ई० में नागपुर विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुमा। इसी नाम से इस प्रबन्ध का प्रकाशन विनोद पुस्तक मन्दिर, म्रागरा, ने सन् १९६२ ई० में किया। प्रस्तुत प्रबन्ध म्राठ मध्यायों में विभा-जित है। पहले ग्रन्याय में मानव के ग्रस्तित्व की विवेचना करते हुए जीवन भीर साहित्य की उपादेयता पर किचित् विचार किया गया है। दूसरे भ्रध्याय के प्रतिपाद्य विषय हैं — मिथिला की सांस्कृतिक परम्परा, मैथिली की भौगो-लिक सीमा, मैथिली का वर्गीकरण तथा पूर्वी और पश्चिमी मैथिली में साम्य-वैषम्य । तीसरे अध्याय में मैथिली-संस्कृति की मूल प्रेरणाओं का निरूपण करके मैथिली-लोकगीतों का वर्णन किया गया है। चौथे प्रध्याय में श्रन्य भारतीय लोकगीतों के साथ मैथिली-लोकगीतों का तुलनात्मक अध्ययन है। पाँचवें ग्रध्याय में मैथिली-लोकगीतों में निरूपित दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक श्रौर सामाजिक भावों का ग्रध्ययन है। छठे ग्रध्याय में मैथिली काव्य-परम्परा तथा मैथिली-लोकगीतों का पारस्परिक सम्बन्ध बतलाया गया है। सातवें भ्रध्याय में मैथिली-लोकगीतों की काव्यगत विशेषताग्रों की समीक्षा है । ग्राठवें ग्रध्याय में ग्रन्थ का 'उपसंहार' है। परिशिष्ट में मैथिली के ७२ लोकगीतों का एक संकलन भी है।

#### २७९. पद्माकर भ्रौर उनके समसामयिक

### [ १६५६ ई० ]

श्री ब्रजनारायण सिंह का प्रबन्ध 'पद्माकर श्रीर उनके समसामयिक' सन् १९५९ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी॰ उपाधि के लिए स्वीकृत हुगा।

## २८० हिन्दी में नीतिकाव्य का विकास (सं०१६०० वि० तक)

### [१६५६ ई०]

श्री रामस्वरूप का प्रबन्ध 'हिन्दी में नीतिकाव्य का विकास' सन् १६५६ ई॰ में दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच॰ डी॰ उपाधि के लिए स्वीकृत हम्रा।

यह प्रबन्ध दो खण्डो में विभाजित किया गया है। प्रथम खण्ड में भूमिका है। इस खण्ड में दो ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में 'नीति' की परिभाषा ग्रौर उसके प्रकारों का निरूपण किया गया है। काव्य एवं जीवन के विविध पक्षों की व्याख्या करके यह प्रतिपादित किया गया है कि नीतिकाव्य का सम्बन्ध प्रधानतया बुद्धिपक्ष से हैं, गौणतया भावपक्ष से; ग्रतएव, नौतिकाव्य सामान्य कोटि का काव्य है। दूसरे ग्रध्याय में वैदिक, संस्कृत, पालि-प्राकृत ग्रौर ग्रप- भ्रांश भाषाग्रों के नीतिकाव्य का पर्यालोचन करके भारतीय साहित्य में नीतिकाव्य की परम्परा का उपस्थापन किया गया है।

द्वितीय खण्ड (शोध-खण्ड) में छः ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में ग्रादि-कालीन नीतिकाच्य का ग्रध्ययन किया गया है। दूसरे ग्रध्याय में वीरकाच्य में पाये जाने वाले नीतितत्त्व (सं० १३७५-१६०० वि०) का विवेचन हैं। तीसरे एवं चौथे ग्रध्यायों में भिक्तकालीन तथा भित्तकालोत्तर सन्तकिवयों, सूफ़ियों, कृष्णभक्त किवयों, रामभक्त किवयों तथा तत्कालीन श्रन्य नीतिकारों के नीति-काच्य का ग्रनुशीलन है। पाँचवें ग्रध्याय में रीतिकालीन बिहारी, मितराम, कुलपित मिश्र, कालिदास त्रिवेदी, देव, तोषिनिधि, शिवसहाय दास, बेनी बन्दीजन, रिसक गोविन्द, वृन्द, बेताल, गिरिधर, दीनदयाल गिरि ग्रादि किवयों के नीति-काव्य की विवेचना की गयी है। छठे ग्रध्याय में हिन्दी-नीति काव्य पर पूर्ववर्ती नीतिकाव्य का प्रभाव दिखलाया गया है। सातवाँ ग्रध्याय उपसंहार है। परिशिष्ट में हस्तिलिखित ग्रन्थों की सूची भी दे दी गयी है।

### २८१. प्रेमचन्द-पूर्व हिन्दी-उपन्यास

### [१९५६ ई०]

श्री • कैलाश प्रकाश का प्रबन्ध 'प्रेमचन्द-पूर्व हिन्दी-उपन्यास' सन् १६५६ है • में दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच • डी • उपाधि के लिए स्वीकृत हुमा ।

इसका प्रकाशन सन् १६६२ ई० में हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली, से हुग्रा। प्रस्तुत प्रबन्ध में पाँच ग्रध्याय हैं। प्रथम ग्रध्याय में 'उपन्यास' तथा उसके मूल रूप 'नाँवल' शब्दों तथा उनसे ग्रभिव्यक्त काव्यरूपों की विशेषताग्रों का ग्रध्ययन किया गया है। द्वितीय ग्रध्याय में संस्कृत से लेकर प्राकृत, पालि एवं ग्रपभ्रंश भाषाग्रों के कथा-साहित्य पर विचार करते हुए यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि उनके किस रूप से उपन्यास का कितना साम्य तथा कितना वैषम्य है। तृतीय ग्रध्याय में सामाजिक जीवन ग्रौर उसका चित्रण करने वाले उपन्यासों का ग्रध्ययन है। चतुर्थं ग्रध्याय में ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक के कठोर कर्म का निर्देश करके प्रेमचन्द-पूर्व हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों का विवेचन किया गया है। पंचम ग्रध्याय में घटनात्मक उपन्यासों (तिलस्मी, जासूसी ग्रौर ग्रद्भुत) की समीक्षा की गयी है। उपसंहार में ग्रालोच्यकाल का मूल्यांकन है जिसमें प्रेमचन्द-पूर्व के हिन्दी-उपन्यास-साहित्य का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए उसे तत्कालीन जीवन का प्रतिनिधि प्रतिविम्ब सिद्ध किया गया है।

### २८२. श्राधुनिक हिन्दो कवियों के काव्यसिद्धान्त

### [१६५६ ई०]

श्री सुरेशचन्द्र गुप्त का शोधप्रबन्ध 'ग्राधुनिक हिन्दी कवियों के काव्य-सिद्धान्त' सन् १९५९ ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह ग्रन्थ हिन्दी साहित्य संसार, नई सड़क, दिल्ली, से सन् १९६० ई० में प्रकाशित हुग्रा।

प्रबन्ध के 'विषय-प्रवेश' में 'ग्राधुनिक', 'काव्यसिद्धान्त', उपलब्ध सामग्री, विषय के महत्त्व ग्रादि का निरूपण है। प्रबन्ध के प्रथम प्रकरण में भारतेन्दु-युग के किवयों (भारतेन्दु-हिर्चन्द्र, बदरीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, ग्रम्बिकादत्त व्यास, राधाकुष्ण दास ग्रीर जगमोहनसिंह) के काव्यसिद्धान्तों का विवेचन है। द्वितीय प्रकरण में द्विवेदी-युग के किवयों (महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय, जगननाथ दास 'रत्नाकर', मैथिलीशरण गुप्त ग्रादि) के काव्यसिद्धान्तों का ग्रध्ययन किया गया है। तृतीय प्रकरण में वर्तमान युग के राष्ट्रीय-सांस्कृतिक किवयों (माखनलाल चतुवदी,

रामधारी सिंह ग्रादि), छायावादी किवयों (प्रसाद, निराला, पन्त ग्रोर महादेवी), वैयिक्तिक किवता के रवियताग्रों श्रीर प्रगतिवादी किवयों के काव्यसिद्धान्तों का श्रनुशीलन किया गया है।

### २८३. बाँगरू भाषा का रचनात्मक व्याकरण

[१६५६ ई०]

श्री जगदेवसिंह को सन् १९५९ ई० में पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय से भाषा-विज्ञान में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके शोध-प्रबन्ध का विषय था— 'बाँगरू भाषा का रचनात्मक ब्याकरण' (डेस्किप्टिव ग्रामर श्रांफ़ दि बाँगरू लैंगवेज)।

# २८४. भ्राधुनिक हिन्दी-साहित्य पर बँगला-साहित्य का प्रभाव

[१६४६ ई०]

श्री केशवचन्द्र सिन्हा का शोध-प्रबन्ध 'झाधुनिक हिन्दी-साहित्य पर बंगला-साहित्य का प्रभाव' सन् ११६५६ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िल० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ।

# २८४. श्राधुनिक हिन्दी-कविता का काव्य-शिल्प

[१६५६ ई०]

श्री मोहनलाल श्रवस्थी को सन् १६५६ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फ़िल० की उपाधि मिली। उनके श्रनुसन्धान का विषय था — 'श्राधुनिक हिन्दी-कविता का काव्य-शिल्प'। इस प्रबन्ध का प्रकाशन हिन्दी परिषद्, प्रयाग

विश्वविद्यालय, प्रयाग, ने किया। प्रकाशित ग्रन्थ का शीर्षक है--'ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्प'।

इस प्रवन्ध में ग्राठ ग्रध्याय हैं। पहले ग्रध्याय में 'शिल्प', 'कला', 'शैली' ग्रादि का शास्त्रीय विवेचन है। दूसरे ग्रध्याय में काव्य के विविध विषयों का निरूपण है। तीसरे ग्रध्याय के विवेच्य विषय हैं—काव्यरूप तथा नवीन उद्भावनाएँ। चौथे ग्रध्याय में प्रकृति-चित्रण का ग्रध्ययन किया गया है। पाँचवें ग्रध्याय में छन्द-योजना की विवेचना है। छठे ग्रध्याय में ग्राधुनिक हिन्दी-कविता में रस-व्यंजना की समीक्षा की गयी है। सातवें ग्रध्याय में ग्रप्रस्तुत-योजना, ग्रलंकार ग्रीर ध्वनि पर विचार किया गया है। ग्राठवें ग्रध्याय में ग्राधुनिक हिन्दी-कविता की भाषा का ग्रनुशीलन है।

### २८६. श्रादिकाल का हिन्दी-जैनसाहित्य

[१६४६ ई०]

श्री हरिशंकर शर्मा ने प्रयाग विश्वविद्यालय से १६५६ ई० में डी०फिल० की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध-प्रबन्ध का विषय था—'ग्रादिकाल का हिन्दी-जैनसाहित्य'।

#### २८७. लक्षरा। श्रीर उसका विस्तार

[१९४६ ई०]

श्रनुसन्धाता—श्री राममूर्ति त्रिपाठी विश्वविद्यालय—हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी उपाधि—पी-एच० डी०

### २८८. हिन्दी-भिक्त साहित्य में लोकतत्त्व

[१६४६ ई०]

श्रनुसन्धाता—श्री रवीन्द्रनाथ राय विश्वविद्यालय—हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी उपाधि—पी-एच० डी०

### २८६. श्री गुरुग्रन्थ साहब में उल्लिखित कवियों के धार्मिक विश्वासों का ग्रध्ययन

[१६५६ ई०]

श्रनुसन्धाता—श्री धर्मपाल मेनी विश्वविद्यालय—हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी उपाधि—पी-एच॰ डी०

### २६०. मध्यकालीन साहित्य में भ्रवतारवाद

[१६५६ ई०]

ग्रनुसन्धाता—श्री कपिलदेव पाण्डेय विश्वविद्यालय—हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी उपाधि—पो-एच० डी०

### २६१. चाचा हित वृन्दावनदास ग्रौर उनका साहित्य

[१६४६ ई०]

ग्रनुसन्धाता—श्री गोपाल व्यास विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

### २६२. स्राधुनिक हिन्दी-काव्य में रहस्यवाद

[१९५९ ई०]

श्री विश्वनाथ गौड़ को सन् १६५६ ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय से पी-एव० डी० की उपाधि मिली। उनके ग्रनुसन्धान का विषय था— 'ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य में रहस्यवाद'। यह शोध-प्रबन्ध सन् १६६१ ई० में नन्दिकशोर एण्ड संस, चौक, वाराणसी, से प्रकाशित हुआ।

यह ग्रन्थ ग्राठ ग्रघ्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम ग्रघ्याय 'विषया-वतार' है, जिसमें ग्रह तैत-तत्त्व ग्रौर उस पर ग्राधारित रहस्य-भावना का विवे-चन किया गया है। द्वितीय ग्रघ्याय में ग्राधुनिक युग में रहस्य-भावना के उदित होने के कारणों का ग्रन्वेषण किया गया है। तृतीय ग्रघ्याय में रहस्यवाद के स्वरूप की व्याख्या है। चतुर्थ ग्रघ्याय में रहस्यवाद के ग्रालोचकों पर विचार किया गया है। पंचम ग्रघ्याय में रहस्यवाद के प्रमुख कवियों (प्रसाद, निराला, पन्त ग्रौर महादेवी) की, तथा पष्ठ ग्रध्याय में ग्रन्य कवियों के रहस्यवाद का ग्रध्ययन किया गया है। सप्तम ग्रध्याय का प्रतिपाद्य विषय है—'रहस्यवाद का नूतन विकास'। ग्रष्टम ग्रध्याय में रहस्यवाद की शिवत, सीमा, हास ग्रौर भविष्य का ग्राकलन किया गया है।

## २६३. कन्नौजी बोली का श्रनुशीलन तथा ठेठ बज से तुलना

[१६५६ ई०]

अनुसन्धाता—श्री शंकरलाल शर्मा विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# २६४. श्राधुनिक हिन्दी-सांहित्य में नार

[१६४६ ई०]

अनुसन्धात्री—श्वी० सरला देवी विश्वविद्यालय —ग्रागरा उपाधि—पी-एव० डी०

### २६५. निम्बार्क-सम्प्रदाय ग्रौर उसके कृष्णभक्त कवि

[१६५६ ई०]

यनुसन्धाता—श्री एन० डी० शर्मा विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# २६६. महाकवि भानुभवत के नेपाली-रामायरा श्रीर गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस का तुलनात्मक श्रध्ययन

[१९५६ ई०]

म्रनुसन्धात्री-अभिनती कमलमाया सांकृत्यायन विश्वविद्यालय-प्रागरा उपाधि-पी-एच० डो०

## २९७. हिन्दी के भिवतकाव्य में जैन साहित्यकारों का योगदान (वि० सं० १४००-१८००)

[१६५६ ई०]

ग्रनुसन्धाता—श्री प्रेमसागर जैन विश्वविद्यालय—आगरा उपाधि—पी-एच० डी०

### २६८. हिन्दी-उपन्यास-साहित्य का शास्त्रीय विवेचन

[१६५६ ई०]

ग्रनुसन्धाता—श्री एस० एन० ग्रग्निहोत्री विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

### २६६. हिन्दी का प्राचीन श्रौर मध्यकालीन गद्य

### [१६४६ ई०]

ग्रागरा विश्वविद्यालय नं सन् १९५६ ई० में श्री प्रेमप्रकाश गौतम को पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। उनके ग्रनुसन्धान का विषय था— 'हिन्दी का प्राचीन ग्रौर मध्यकालीन गद्य'।

सात ग्रध्यायों में विभवत इस प्रबन्ध के प्रारम्भ में भूमिका-रूप में हिन्दी भाषा की कुछ समस्याग्रों (हिन्दी भाषा की परिधि, हिन्दी शब्द का ग्रर्थं, खड़ीबोली का उद्भव, खड़ीबोली तथा दिक्खनी का सम्बन्ध ग्राहि) पर विचार करते हुए प्रबन्ध के लेखक ने प्रथम ग्रध्याय में गद्य की प्रकृति, प्राचीन काल में गद्य की न्यूनता, गद्य-विकास के विलम्ब के कारणों, प्राचीन गद्य के महत्त्व ग्रीर उसके विविध रूपों तथा विषयों पर प्रकाश डालते हुए प्राचीन गद्य-वाङ्मय सम्बन्धिनी कुछ भ्रान्तियों का निवारण किया है। तदनन्तर द्वितीय ग्रध्याय से सप्तमपर्यन्त १२वीं शती से लेकर १८७२ ई० तक के खड़ीबोली, दिक्खनी, राजस्थानी ग्रीर पूर्वी हिन्दी के गद्य का साहित्यक ग्रीर भाषा-सम्बन्धी ग्रध्ययन किया गया है। पुरातन गद्य परम्परा को तीन युगों में विभक्त किया गया है— (क) रीतिकाल से पूर्व का युग (१२वीं शती से १६५० ई० तक), (ख) मध्ययुग (१६५१-१८०० ई०), (ग) उत्तरमध्ययुग (१८०१-१८७२ ई०)।

द्वितीय ग्रध्याय के प्रारम्भ में १७वीं शताब्दी से पूर्व के खड़ीबोली-गद्य के प्रामाणिक नमूनों की ग्रनुपलिब्ध की सूचना देते हुए, 'चंद छंद बरनन की महिमा' ग्रादि तथाकथित प्राचीनतर गद्य-रचनाग्रों की ग्रप्रामाणिकता पर प्रकाश डालते हुए ग्रोर रूप, शैली तथा विषय की दृष्टि से रीतियुग से पूर्व के गद्य-वाङ्मय पर दृष्टिक्षेप करते हुए प्रबन्धकार ने १२वीं शती से १६५० ई० तक के हिन्दी-गद्य का विवरण प्रस्तुत किया है। प्राचीन खड़ीबोली-गद्य के ग्रन्तगंत 'कुतुबशत', 'भोगलु पुरान', 'गेणेस गोसठ' ग्रादि; दिक्सनी गद्य के ग्रन्तगंत दिक्सनी गद्य के रूपों ग्रीर विषयों का परिचय देते हुए 'मेराजुल आश्चिकोन', 'कल्मिनुल हकायक', 'ग्रहकामुस्सलात', 'सबरस' ग्रादि; राजस्थानी गद्य के ग्रन्तगंत 'ग्राराधना', 'ग्रतिचार', 'बाल-शिक्षा', 'नवकार व्याख्यान-दीका', 'षडावश्यक बालावबीध', 'ग्रचलदासखीची री वचनिका', 'ग्रादिनाथ चरित्र' ग्रादि; पूर्वी हिन्दी के ग्रन्तगंत 'उत्तव्यक्तिप्रकरण', 'वर्णरत्नाकर',

'कीर्तिलता', 'कीर्तिपताका', 'कालियदमन', 'ग्रर्जुन भंजन' ग्रादि कितनी ही गद्यमय ग्रौर गद्यपद्यमय मौलिक-ग्रनूदित रचनाग्रों का परिचय, विषय, साहित्यिक सौन्दर्य, रूप, शैली ग्रौर भाषा की समीक्षा के साथ दिया गया है।

तृतीय ग्रध्याय में १६५१ से १८०० ई० तक के खड़ीबोली हिन्दी-गद्य का इतिवृत्त प्रस्तुत किया गया है। इस समय के गढ़क्पों, शैलियों ग्रौर विषयों पर दृक्पात करते हुए प्रबन्धकार ने ग्रमेकानेक मौलिक-ग्रनूदित गद्य-रचनाग्रों का ग्रौर ग्रन्त में कुछ कागज-पत्रों का उल्लेख किया है। पूर्ववत् भाषा की सामान्य समीक्षा भी ग्रन्त में प्रस्तुत की गई है। चतुर्थ ग्रध्याय में इस समय के हिन्दुस्तानी (उर्दू), दिक्खनी, राजस्थानी ग्रौर ग्रवधी, मैथिली ग्रादि पूर्वी हिन्दी-प्रदेश की भाषाग्रों के गद्य का विवरण गद्यक्पों ग्रौर विषयों की चर्चा के साथ मौलिक ग्रौर टीकानुवाद के भेद से दिया गया है। इन ग्रध्यायों में शोधकर्ता ने 'नरसिंह गौड़ की दवावत', 'ग्रनुभव प्रकाश', 'मोक्ष-मार्ग प्रकाश', 'भाषा उपनिषद', 'भाषापद्यपुराण', 'हितोपदेश वचिनका', 'सीधारस्ता', 'हकीकत', 'गुलजारुस्सालिकीन', 'कंजुलमोमिनीन', ग्रादि कितनी ही सद्यःशोधित गद्य-पुस्तकों का विवेचन किया है। कागज-पत्रों, शिलालेखों ग्रौर भित्तिलेखों का भी उल्लेख किया गया है। प्रत्येक विभाषा के गद्य-विवरण के ग्रन्त में गद्य की सामान्य भाषा-समीक्षा भी प्रस्तुत की गयी है।

पंचम अध्याय में गद्य-रूपों के विकास पर दृक्पात करते हुए और एतत्कालीन गद्यविधाओं, शैलियों और विषयों की चर्चा करते हुए अनुसन्धाता ने
१६वीं शती के १८७२ ई० तक के लिलत खड़ीबोली-गद्य का इतिहास प्रस्तुत
किया है। षष्ठ अध्याय में खड़ीबोली के इस समय के उपयोगी गद्य की
(दर्शन, धर्म, राजनीति, शकुन, ज्योतिष, चिकित्सा आदि विषयों की मौलिक
गद्य पुस्तकों, अनूदित, टीकात्मक रचनाओं, पाठ्य-पुस्तकों, कागज-पत्रों और
अन्त में पत्र-पत्रिकाओं के गद्य की) समीक्षा की गयी है। साथ ही इस समय
के विद्यालयों, अध्यापकों और पाठ्य-पुस्तक-निर्माताओं का भी परिचय दिया
गया है। इन अध्यायों में 'प्रेमसागर' 'नासिकेतोपाख्यान' आदि सुज्ञात प्रन्थों
के साथ अनेकानेक अज्ञात प्रन्थों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अन्त में
गद्यभाषा के स्वरूप और विकास पर प्रकाश डाला गया है। सप्तम अध्याय में
इस काल के हिन्दुस्तानी (उदू) और दिक्खनी के गद्य की संक्षिप्त चर्चा के
साथ एतत्युगीन राजस्थानी और पूर्वी हिन्दी के गद्य की (जो प्राय: खड़ीबोली
से प्रभावित है) विवेचना की गई है। मौलिक रचनाओं और टीकानुवादों के साथ
कागज-पत्रों का भी उल्लेख किया गया है। अन्त में परिशिष्ट में अजमाषा

गद्य का संक्षिप्त इतिवृत्त देते हुए प्राचीन गद्य-रचनाम्रों की सूची के साथ जिन पित्रकान्नों, पुस्तकालयों भौर संग्रहालयों का उपयोग किया गया है उनकी सूची प्रस्तुत की गयी है।

## ३००. बघेली लोकसाहित्य का ग्रध्ययन

[१६४६ ई०]

श्रनुसन्धाता—श्री बी० पी० शुक्ल विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ३०१. खड़ीबोली (बोलीरूप) के विकास का ग्रध्ययन

[१६४६ ई०]

श्रनुसन्धाता—श्रो हरिश्चन्द्र शर्मा विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

### ३०२ हिन्दी-कृष्णभिवत-कान्य में सखी-भाव [१६५६ ई०]

श्री शरण बिहारी गोस्वामी का शोध-प्रबन्ध 'हिन्दी-कृष्णभवित-काव्य में सखी-भाव' सन् १६५६ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हमा।

उपासना और साहित्य का विधिवत् अध्ययन करने के लिए प्रवन्ध को दो भागों में बाँट लिया गया है—सिद्धान्त और साहित्य। सिद्धान्त-पक्ष के अथम अध्याय में विषय का परिचय दिया गया है। द्वितीय अध्याय में सखी-भाव की पृष्ठभूमि और उसके उपादानों का विवेचन किया गया है। इस कम में संवर्षशील राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक रीतियों, धर्म-भावना श्रादि का निरूपण किया गया है। कान्ता-भाव श्रीर युगल-उपासना-परक सखी-भाव, वैष्णवों के लीला-दृष्टिकोण, तन्त्रों से सखी-भाव के सम्बन्ध श्रादि की भी व्याख्या की गयी है। तृतीय श्रव्याय में गोपीतत्त्व श्रीर सखीतत्त्व का विस्तृत परिचय दिया गया है। चतुर्थ श्रव्याय में उपास्य-तत्त्व का विवेचन है। इसमें प्रतिपादित किया गया है कि सखी-भाव के उपास्य रसरूप राधा-विहारी हैं। ये ब्रज के श्रीकृष्ण श्रीर राधा से भिन्न हैं। ये नित्ययुग्म श्रीर श्रवतारी हैं। नित्यविहार ही सखीभावोपासकों का उपास्य है। इसी में प्रवेश प्राप्त करना उनका लक्ष्य है। पंचम श्रव्याय में सखी-भाव की उपासना-पद्धति का दिग्दर्शन कराने के लिए स्वामी हरिदास के सखी-सम्प्रदाय की उपासना-पद्धति का परिचय प्रस्तुत किया गया है।

साहित्य-पक्ष के प्रथम ग्रध्याय में सखी-भाव के साहित्य की विशालता का ग्रनुमान कराकर इसकी सूक्ष्म ग्रभिव्यंजना-शैली ग्रीर रस-परिपाटी की समीक्षा की गयी है। द्वितीय ग्रध्याय में सखी-सम्प्रदाय के प्रमुख सखीभावोपासक रिसकों एवं उनके काव्य का परिचय कराया गया है। तृतीय ग्रध्याय में राधावल्लभीय रिसकों की सखी-भाव-सम्बन्धी रचनाग्रों का विवेचन है। चतुर्थं ग्रध्याय में निम्बाकं-सम्प्रदाय के किवयों के सखी-भाव का ग्रध्ययन है। पंचम ग्रध्याय में गौड़ीय सम्प्रदाय के हिन्दी-किवयों की ग्रालोचना की गयी है। षष्ठ अध्याय में वल्लभ-सम्प्रदाय के सखीभावोपासक किवयों का परिचय है। सप्तम ग्रध्याय में वंशीग्रलिजी के सम्प्रदाय का परिचय दिया गया है। ग्रष्टिम ग्रध्याय में प्रणामी-सम्प्रदाय की सखीभावोपासना का ग्रध्ययन है। नवम ग्रध्याय में चरणदासी सम्प्रदाय का विवेचन है। उपसंहार में सम्पूर्ण ग्रध्ययन के निष्कर्ष ग्रीर उपलब्धियों का विवरण है।

### ३०३. हिन्दी भाषा का ध्वनिमूलक ग्रध्ययन

[१६५६ ई०]

ग्रनुसन्धाता—श्री नानक शरण निगम विश्वविद्यालय —ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

### ३०४. श्राधुनिक हिन्दी-काव्य में प्रतीक-विधान (१८७४ से १६३४ ई० तक)

[१६५६ ई०]

अनुसन्धाता—श्री नित्यानन्द शर्मा विश्वविद्यालय—श्रागरा उपाधि—गी-एच० डी०

### ३०५. हिन्दी तथा मराठी उपन्यासों का तुलनात्मक ग्रध्ययन (१६००-१६५०)

[१६५६ ई०]

श्चनुसन्धाता—श्री शान्तिस्वरूप गुप्त विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ३०६. सन्त-वैष्णव-काव्य पर तान्त्रिक प्रभाव (१४००-१७००)

[१६५६ ई०]

श्रनुसन्धाता—श्री विश्वम्भर नाथ उपाध्याय विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

### ३०७. सन्तकवि पलदूदास ग्रौर सन्त-सम्प्रदाय

[१६४६ ई०]

भ्रनुसन्धाता—श्री प्रयागदत्त तिवारी विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

### ३०८. मथुरा जिले की बोलियाँ

[१६५६ ई०]

भ्रनुसन्धाता—श्री सी० बी० रावत विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

#### ३०६. कविवर बनारसीदास-जीवनी ग्रीर कृतित्व

[१६५६ ई०]

मनुसन्धाता—श्री रवीन्द्रकुमार जैन विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पा-एच० डी०

# ३१० पन्द्रहवों शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी तक हिन्दी-साहित्य के काव्यरूपों का ग्रध्ययन

[१६५६ ई०]

मनुसन्धाता—श्री राम बाबू शर्मा विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डो०

### ३११. मीराँ के साहित्य के मूल स्रोतों का ग्रनुसन्धान

[१९५६ ई०]

श्चनुसन्धात्री—श्री० विमला गौड़ विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

३१२. गोस्वामो तुलसीदास—रत्नावली की जीवनी श्रौर रचना एवं सूकरक्षेत्र के तादात्म्य तथा इतिवृत्त के विशिष्ट परिचय से समन्वित गोस्वामी तुलसीदास के जन्म-स्थान, श्राविर्भाव-काल, परिवार, व्यक्तित्व श्रादि का श्रालोचनात्मक श्रध्ययन

[१६५६ ई०]

डा॰ रामदत्त भारद्वाज का उपर्युक्त शोधप्रवन्ध सन् १९५६ ई॰ में आगरा विश्वविद्यालय की डी॰ लिट्॰ की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। इसका प्रकाशन भारती साहित्य मन्दिर, फ़ब्बारा, दिल्ली, ने सन् १९६२ ई॰ में किया। प्रकाशित ग्रन्थ का ग्राभिधान है—

### गोस्वामी तुलसीदास

व्यक्तित्व : दर्शन : साहित्य

प्रस्तुत शोधप्रबन्ध पन्द्रह ग्रध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम ग्रध्याय के (क) भाग में यूरोपीय विद्वानों के ग्रनुसन्धानों की ग्रौर (ख) भाग में भारतीयों द्वारा की गयी गवेषणा की चर्चा की गयी है। द्वितीय ग्रध्याय में भारतीयों द्वारा की गयी गवेषणा की चर्चा की गयी है। द्वितीय ग्रध्याय में भान्त साहित्य (तुलसीचरित, मूल गोसाईचरित ग्रौर घटरामायन) की ग्रालोचना है। तृतीय ग्रध्याय में भूकरक्षेत्र की तत्ता पर प्रकाश डाला गया है। लेखक की मान्यता है कि सूकरक्षेत्र एटा जिले में गंगा के उपकंठ पर विद्यमान है। चतुर्थं ग्रध्याय में गोस्वामीजी के जन्मस्थान पर विचार किया गया है। श्रनुसन्धाता के मत से उपर्यु कत सूकरक्षेत्रांतर्गत गंगोपकंठस्थ रामपुर ही तुलसीदास की जन्मभूमि है। पंचम ग्रध्याय में गोस्वामीजी की जन्मभरण-तिथि पर विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला गया है कि तुलसी का जन्मकाल सम्भवतः सं० १५६६ ग्रौर मृत्युकाल निश्चय ही सं० १६६० है। षष्ठ ग्रध्याय में ग्रन्तःसाक्ष्य ग्रौर सोरों-सामग्री के ग्राधार पर तुलसीदास की वर्णा-कृति, चित्र-प्रतिमा एवं स्वभाव-प्रकृति का उल्लेख किया गया है।

सप्तम अध्याय में सोरों-सामग्री का सचित्र परिचय एवं हस्तलिखित पुस्तकों का विवरण दिया गया है। अष्टम ग्रध्याय में रत्नावली को गोस्वामी- जी की पत्नी मानते हुए उनके आत्मपरिचय, काव्यकौशल और दर्शन पर विचार किया गया है। नवम ग्रध्याय में अन्तःसाक्ष्य के आधार पर गोस्वामी- जी की जीवन-चर्चा की गयी है।

दशम श्रध्याय में गोस्वामीजी की साहित्यिकता का निरूपण है। एकादश श्रध्याय में किव के प्रकीर्ण विचारों का सामंजस्य उपस्थित किया गया है। द्वादश श्रध्याय में तुलसी के दार्शनिक विचारों की विवेचना है। त्रयोदश श्रध्याय में उनके मनोवैज्ञानिक विचारों का श्रध्ययन किया गया है। चतुर्दश श्रध्याय में उनके श्राचारशास्त्र का श्रनुशीलन है। पंचदश श्रध्याय में उनके राजनैतिक विचारों एवं रामराज्य के गौरव का उपस्थापन है। परिशिष्ट में तुलसीदास के श्रध्ययन से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री का उल्लेख है।

# ३१३. गुरु-ग्रन्थ-साहित्य

[१६५६ ई०]

श्रनुसन्धाता—श्री रामकुमार गुक्ल विश्वविद्यालय—नागपुर उपाधि—पी-एच० डी०

### ३१४. हिन्दी-साहित्य में राष्ट्रीय काव्यधारा का विकास

[१९४६ ई०]

भनुसन्धाता—श्री क्रान्तिकुमार शर्मा विश्वविद्यालय—नागपुर उपाधि—पी-एच० डी०

# ३१५ प्रेमचन्द तथा प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी-उपन्यास की प्रवृत्तियाँ

[१९५६ ई०]

श्री सुषमा धवन का शोधप्रबन्ध 'प्रेमचन्द तथा प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी-उपन्यास की प्रवृत्तियाँ' सन् १६५६ ई० में पंजाब विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुमा। इस प्रबन्ध का प्रकाशन 'हिन्दी-उपन्यास' के नाम से सन् १६६१ ई० में राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, द्वारा हुमा। इस शोधप्रबन्ध की विवेच्य सामग्री निम्नांकित सात शीर्षकों के भ्रन्तर्गत उपस्थापित की गयी है—विषय-प्रवेश, सामाजिक उपन्यास, व्यक्तिवादी उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, समाजवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास श्रीर उपसंहार।

### ३१६. श्री हित ध्रुवदास श्रीर उनका साहित्य

[१९४६ ई०]

ग्रनुसन्धाता—श्री केदारनाथ दुवे विश्वविद्यालय—पंजाव उपाधि—पौ-एच० डी०

### ३१७. प्रसाद-चिन्तन ग्रौर कला

[१६४६ ई०]

ब्रनुसन्धाता—श्री दुर्गादत्त मेनन विश्वविद्यालय—पंजाब उपाधि—पी-एच० डी०

### ३१८ सिद्धों की संधा भाषा

[१६५६ ई०]

भ्रनुसन्धाता —श्री मंगलविहारी शरण विश्वविद्यालय —पटना उपाधि —पी-एच० डी०

### ३१६. गुजरात की हिन्दी-सेवा

[१६५६ ई०]

भनुसन्धाता—श्री श्रम्बाशंकर नागर विश्वविद्यालय—राजस्थान उपाधि—पी-एच० डी०

# ३२०. श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में समालोचना का विकास

[१६५६ ई०]

श्री वेंकट शर्मा को सन् १६५६ ई० में राजस्थान विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्ति हुई। उनका शोध-विषय था—'ग्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में समालोचना का विकास'। ग्रात्माराम एण्ड संस, दिल्ली, ने इस प्रबन्ध का प्रकाशन इसी नाम से १६६२ ई० में किया।

प्रस्तुत प्रबन्ध ग्यारह अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अघ्याय है—'जीवन, साहित्य और समालोचना' जिसमें यह संकेतित किया गया है कि आधुनिक हिन्दी-समालोचना-विधा के निर्माण में इन तीनों शक्तियों का दाय क्या है। द्वितीय अघ्याय में वर्तमान युग-जीवन की सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख करके मुख्य रूप से आधुनिक हिन्दी-साहित्य के रचनात्मक पक्ष का विवेचन किया गया है। तृतीय अध्याय में आधुनिक हिन्दी-समालोचना के स्रोतों का निरूपण है। चतुर्थ अध्याय में आधुनिक हिन्दी-समालोचना का काल-विभाग किया गया है। पंचम अध्याय में आधुनिक हिन्दी-समालोचना के प्रवर्तन काल का, पष्ठ अध्याय में उसके संवर्धन-काल का, सप्तम अध्याय में विकास-काल का, तथा अष्टम और नवम अध्यायों में उसके प्रसार-काल का अध्ययन किया गया है। दशम अध्याय में समालोचना के विकास-पथ की समस्याओं एवं स्वतन्त्र मानदंडों पर विचार किया गया है। 'उपसंहार' नामक एकादश अध्याय में आधुनिक हिन्दी-समालोचना की उपलब्धियों और आवश्यकताओं का सारभूत विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

### ३२१. राजस्थानी लोकगीत

[१६५६ ई०]

श्रनुसन्धात्री—श्री स्वर्णेलता श्रग्नवाल विश्वविद्यालय—राजस्थान उपाधि—पी-एच० डी०

### ३२२. ग्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में ग्राख्यायिका के विकास का ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन

[१६५६ ई०]

म्रनुसन्धात्री—श्री सीता हांडा विश्वविद्यालय —राजस्थान उपाधि —पी-एच० डी०

# ३२३. गुरुमुखी लिपि में उपलब्ध हिन्दी-काव्य का ग्रालोच-नात्मक ग्रध्ययन (सत्रहवीं ग्रौर ग्रठारहवीं शती)

[१६५६ ई०]

श्री हरभजनिसह को दिल्ली विश्वविद्यालय से सन् १६५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके शोधप्रवन्ध का विषय था— 'गुरुमुखी लिपि में उपलब्ध हिन्दी-काव्य का ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन (सत्रहवीं ग्रीर ग्रठारह्वीं श्रातब्दी)'। यह प्रवन्ध भारती साहित्य मन्दिर, फ़व्वारा, दिल्ली, से प्रकाशित हो रहा है।

इस शोधप्रवन्ध का विभाजन तीन खण्डों में किया गया है। प्रथम खण्ड के छः ग्रध्यायों में कमशः गुरु-वाणी, गुरु-दास-वाणी, कच्ची-वाणी, उदासी सन्तों की वाणी और निर्मल (निर्मला) सन्तों की वाणी का अनुशीलन किया गया है। द्वितीय खण्ड में प्रवन्धकाव्यों की समीक्षा की गयी है। इस खण्ड के चार ग्रध्यायों में कमशः पौराणिक प्रवन्धों, ऐतिहासिक प्रवन्धों, प्रेम-प्रवन्धों एवं उपाख्यानों का ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। तृतीय खण्ड का प्रतिपाद्य दरवारी काव्य है। इस खण्ड के प्रथम ग्रध्याय में गुरुदरवारी काव्य और द्वितीय ग्रध्याय में राजदरवारी काव्य की विवेचना है।

### ३२४. श्राधुनिक हिन्दी-काव्य में विरह

[१६५६ ई०]

श्रनुसन्धात्री--श्रीमती मधुरमालती सिंह विश्वविद्यालय--दिल्ली उपाधि-पी-एच॰ डी॰ यह शोधप्रबन्ध छप रहा है।

### ३२४. छायावाद-युग के पश्चात् हिन्दी-काव्य की विभिन्न विकास-दिशाएँ

[१६५६ ई०]

श्री शिवकुमार मिश्र का शोधप्रवन्ध 'छायावाद-युग के पश्चात् हिन्दी-कान्य की विभिन्न विकास-दिशाएँ' सन् १९५६ ई० में सागर विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच॰ डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। अनुसन्धान प्रकाशन, श्राचार्य नगर, कानपुर, ने इस शोधप्रवन्ध का प्रकाशन, सन् १९६२ ई० में 'नया हिन्दी-काव्य' के नाम से किया।

इस ग्रन्थ में 'विषय-प्रवेश' श्रीर 'उपसंहार' के श्रतिरिक्त नौ श्रध्याय हैं। पहले श्रध्याय में श्राधिक-राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक तथा श्रन्तराष्ट्रीय परिवेश का श्रध्ययन है। दूसरे श्रीर तीसरे श्रध्यायों में क्रमागत काव्यधाराश्रों एवं उनके प्रतिनिधि कवियों का श्रनुशीलन किया गया है। चौथे, पाँचवें श्रीर छठे श्रध्यायों में क्रमशः उत्तरछायावादी व्यक्तिपरक काव्य, प्रगतिवादी काव्य श्रीर प्रयोगवादी काव्य की समीक्षा की गयी है। सातवें श्रध्याय में मध्यवर्ती काव्य का विवेचन है। श्राठवें श्रध्याय का श्रालोच्य विषय है—नव्यतर गीत-कविता। नवें श्रध्याय में 'काव्यरूप: कला श्रीर शिल्प' का श्रध्ययन किया गया है।

# ३२६. बीसवीं शताब्दी के हिन्दी-काव्य श्रौर मलयालम-काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन

[१६५६ ई०]

ग्रनुसन्धाता—श्री एन० ई० विश्वनाथ ग्रय्यर विश्वविद्यालय—सागर उपाधि—पी-एच० डी०

# ३२७. कृष्णकाव्यधारा में मुसलमान कवियों का योगदान (१६००-१८५०)

[१६५६ ई०]

ग्रनुसन्धाता—श्री हरीसिंह विश्वविद्यालय—मुस्लिम विश्वविद्यालय, ग्रलीगढ़ उपाधि—पी-एच० डी•

### ३२८. प्रसाद को काव्य-प्रवृत्ति

[१९५६ ई०]

अनुसन्धाता—श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह विश्वविद्यालय—बिहार उपाधि—पी-एच० डी० स्पब्टीकरण करते हुए ग्रलंकारशास्त्र के उन समस्त सम्प्रदायों का ग्रनुशीलन किया गया है जो काव्य के कलापक्ष का विशेष रूप से उद्घाटन करते हैं।

तृतीय प्रकरण पाश्चात्य काव्य-शिल्पविधि का स्वरूप स्पष्ट करता है। प्रतीक, बिम्ब ग्रादि शिल्पविधि के तत्त्व पाश्चात्य काव्य-शास्त्र के ही ग्रंग हैं। इस प्रकरण में इन तत्त्वों की ऐतिहासिक परम्परा को स्पष्ट करते हुए इनकी प्रकृति ग्रौर विकास का ग्रध्ययन किया गया है। 'मिथ' (पुराख्यानतत्त्व) का व्यापक ग्रथं में ग्रहण करके उसके ग्रन्तगंत किंवदित्यों, धर्माधारित मान्यताग्रों, पारलौकिक घटनाविश्वास तथा लोकप्रचलित कथाग्रों का भी समावेश कर लिया गया है। चौथे प्रकरण में भारतीय काव्य-शिल्पविधि के समस्त उपयोगी तत्त्वों को एक साथ रखकर उन्हें ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य-शिल्पविधि के ग्रंग-स्वरूप प्रतिष्ठापित किया गया है। इस सन्दर्भ में प्रतीकों ग्रौर बिम्बों का वर्गीकरण भी किया गया है।

पाँचवें और छठे प्रकरणों में हिन्दी-साहित्य के वीरगाथा-युग से लेकर दिवेदी-युग तक के काव्य पर शिल्पविधि की दृष्टि से विचार किया गया है। इन प्रकरणों में प्रत्येक युग के प्रतिनिधि किवयों की रचनाग्रों का ग्रध्ययन करते हुए इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया गया है कि किस किव में शिल्पिविधि का कौन-सा ग्रंग व्यापकतया प्रयुक्त हुग्रा है। बाद के प्रकरणों में पूर्व-स्थापित शिल्पविधि के ग्रंगों के ग्राधार पर ग्राधुनिक हिन्दी-किवता की शिल्पिक विशेषताग्रों (प्रतीक, बिम्ब, रूपकोक्ति ग्रौर पुनराक्त्यानतत्त्व) का विस्तृत विशेषण है। ग्राधुनिक हिन्दी-किवता के लयाधारों ग्रौर उसकी छांदसिक नवीनताग्रों को भी यथासाध्य स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। साथ ही, काव्यशैलियों के शिल्प-सम्बन्धी दोषों पर भी सम्यक् प्रकाश डाला गया है।

# ३३२ कम्बरामायराम् श्रौर तुलसी-रामायरा का तुलनात्मक श्रध्ययन

[१६५६ ई०]

श्री सु०. शंकर राजू नायडू का शोधप्रवन्ध 'कम्बरामायणम् ग्रौर तुलसी-रामायण का तुलनात्मक ग्रध्ययन' सन् १६५६ ई० में मद्रास विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। ग्रंग्रेजी में लिखित यह प्रवन्ध तिमल-विभाग के श्रन्तगंत प्रस्तुत किया गया था। डा॰ नायडू ने बतलाया है कि इसका प्रकाशन होने जा रहा है।

#### ३३३. दिविखनी का प्रारम्भिक गद्य

[१६५६ ई०]

भ्रनुसन्धाता—श्री राजिकशोर पाण्डेय विश्वविद्यालय—उस्मानिया, हैदराबाद उपाधि—पी-एच० डी०

### ३३४. तुलसी-दर्शन-मीमांसा

[१६६० ई०]

मेरा शोधप्रबन्ध 'तुलसी-दर्शन-मीमांसा' सन् १६५६ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी० लिट० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ जिस पर मुक्ते सन् १६६० ई० में उक्त उपाधि ब्राप्त हुई। यह प्रबन्ध लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा सं० २०१८ में प्रकाशित हुआ।

यह ग्रन्थ नौ ग्रध्यायों में विभाजित है। 'उपकम' नामक प्रथम ग्रध्याय में भारतीय दर्शन के स्वरूप, विशेषतायों ग्रौर प्रतिपादन-शैली किव की दार्शनिकता एवं तुलसीदास की दार्शनिकता के प्रेरक तत्त्वों का संक्षिप्त निरूपण है। द्वितीय ग्रध्याय में ब्रह्म राम के स्वरूपलक्षण, तटस्थलक्षण, निर्गुण-सगुण-रूप, निर्गुण-सगुण-निरूपण की विशेषतायों, राम के विराट् रूप, ग्रव-तार-निरूपण, माया के विविध रूपों ग्रौर सीता के स्वरूप, त्रिदेव ग्रौर उनकी सक्तियों के स्वरूप की मीमांसा करके तुलसीदास की समन्वय-भावना का निर्देश किया गया है। तृतीय ग्रध्याय में चेतन जीव का ग्रध्ययन किया गया है। इसके विवेच्य विषय हैं—जीव का लक्षण, कर्मवाद, जीव की त्रिविध शिक्तयां ग्रौर त्रिविध कर्म, दैववाद, पुरुषार्थवाद, संयागवाद, ईश्वर ग्रौर जीव, जीव ग्रौर जगत्, जीव के त्रिविध शरीर—कारण, सूक्ष्म (अन्तःकरण-

चतुष्टय, सहज प्रवृत्तियाँ, मानस रोग, इन्द्रियाँ, पंचप्राण) भोर स्थूल (माँच कोश), जीव की चार प्रवस्थाएँ, विविध प्रकार के जीव, मुक्ति भौर मुक्त जीव, जीवन्मुक्ति भौर विदेहमुक्ति, चतुर्विध भक्त भौर उनका तारतम्य। चतुर्थं भ्रध्याय में जड़-जगत् के भ्राविभाव, सृष्टिकम, कालवाद, स्वभाववाद, कर्मवाद, त्रिविध गुणों, प्रकृति-सृष्टि, द्विविध प्रकृतियों, पंचीकरण की प्रक्रिया, ब्रह्माण्ड भौर सप्तावरण, सृष्टि-विस्तार, प्रलय, जगत् के स्वरूप, जगत्कारणवाद भौर वैकुष्ठ लोक का निरूपण किया गया है।

पंचम ग्रध्याय में मोक्षसाधन का सामान्य विवेचन है। विभिन्न प्रसंगों में परिगणित साधनों की विचार-चर्चा करते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि मोक्ष के तत्त्वतः दो ही साधन हैं - ज्ञान ग्रौर भिवत । कारणनिर्देशपूर्वक भिक्त की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गयी है। ज्ञान-वैराग्य ग्रौर भिक्त के पूर्वा-पर सम्बन्ध तथा भिवत की सुगमता एवं दुस्साध्यता का भी उपस्थापन किया गया है। षष्ठ ग्रध्याय में निस्नांकित शीर्षकों के ग्रन्तर्गत 'धर्मविधि' का भ्रनुशीलन किया गया है--धर्म-लक्षण, धर्म-मूल, साधारण धर्म, धर्ममय रथ, वर्णधर्म, ग्राश्रमधर्म, संस्कार, राजधर्म, स्त्रीधर्म, धर्मसाधन ग्रौर ग्रधर्म। सप्तम ग्रध्याय में ज्ञान-लक्षण, ज्ञान के प्रमाकारक ग्रीर ग्रनुभवकारक साधनों, सप्तपदा ज्ञानभूमि ग्रादि का ग्रास्यान करते हुए 'ज्ञान पंथ' की विवेचना की गयी है। अष्टम अध्याय में शास्त्रसम्मत भिक्त-सिद्धान्त का व्याख्यान करके तुलसीदास के भिक्तमत का विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया है। नवम भ्रष्याय में वेदों, उपनिषदों, पांचरात्र आगम, ब्रह्मवाद, विशिष्टाद्वेतवाद, रामानन्द-सम्प्रदाय, शुद्धाद्वैतवाद, सांख्य-योग, भिनतशास्त्र, गीता श्रीर पुराणी के दार्शनिक सिद्धान्तों के साथ तुलसी-दर्शन का साम्य-वषम्य बतलाते हुए यह स्यापना की गयी है कि तुलसीदास की विचारघारा पौराणिक विचारघारा है, उनका दर्शन समन्वयवादी दर्शन है।

'अनुबन्ध' में तुलसी-दर्शन की दृष्टि से दो अन्य उपयोगी विषयों का भी अध्ययन प्रस्तुत किया गया है— तुलसीदास का काव्य-दर्शन, भिवत रस और तुलसी-साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति।

### ३३५. ब्रजभाषा के कृष्णभिक्त-काव्य में स्रभिव्यंजना-शिल्प

### [१६६० ई०]

श्रीमती सावित्री सिन्हा का शोधप्रवन्ध 'व्रजभाषा के कृष्णभिक्त-काव्य में श्रिभिव्यंजना-शिल्प' सन् १९६० ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की ही॰ लिट० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। इसका प्रकाशन नेशनल पिल्लिशिंग हाउस, दिल्ली, ने किया।

इस प्रबन्ध में, भूमिका और उपसंहार के स्रतिरिक्त, सात ग्रध्याय है। भूमिका में विषय के सैंढांतिक पक्ष का निरूपण किया गया है। इसके प्रथमांश में 'स्रभिव्यंजना' के सर्थ का विवेचन और उसके तत्त्वों का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। द्वितीयांश में सूर-पूर्व अजभाषा में लिखित कृष्णभिक्त-काव्य का संक्षिप्त मूल्यांकन है। तृतीय स्रंश में अजभाषा के कृष्णभिक्त-काव्य का संक्षिप्त सर्वेक्षण है।

प्रबंध के प्रथम ग्रध्याय में कृष्णभित-काच्य के प्रतिपाद्य के विभिन्न ह्णों का विवेचन किया गया है। द्वितीय ग्रध्याय में काच्यभाषा की विशेषताग्रों की दृष्टि से ग्रालोच्य कियों की भाषा का ग्रध्ययन किया गया है तथा ब्रजभाषा की समृद्धि ग्रौर परिष्करण में उनका जो योग रहा है, उसका विवेचन किया गया है, इसी ग्रध्याय में उनके द्वारा प्रयुक्त मुहावरों ग्रौर लोकोक्तियों का ग्रध्ययन प्रस्तुत विवेचन भी है। तृतीय ग्रध्याय में कृष्णभक्त किया गया है। भाषा-सज्जा के उपकरणों का विवेचन करते हुए ग्रादर्श वर्ण-योजना तथा शब्दालंकारों के प्रयोजन के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। उन्हीं मानदण्डों के ग्रनुसार ग्रालोच्य कियों की रचनाग्रों की परीक्षा की गयी है।

चतुर्थं ग्रध्याय का विवेच्य विषय है—कृष्णभक्त कवियों की लक्षित चित्र-योजना। इसमें यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि इन किवयों की चित्र-कल्पना ने तत्कालीन चित्रकला को ग्राधारभूमि प्रदान करके मध्यकालीन चित्रकला के रूपनिर्माण तथा विकास में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। पंचम भध्याय में उनकी ग्रप्रस्तुत-योजना के विविध रूपों, ग्रलंकरण-सामग्री तथा उपमान-योजना सम्बन्धी कौशन्त का विवेचन किया गया है।

षष्ठ ग्रध्याय में इन कवियों द्वारा प्रयुक्त छन्दों तथा उनके काव्य में प्राप्त बाह्य संगीत के तत्त्वों के विवेचन द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि प्रायः सभी कृष्णभवत किव 'वाग्गेयकार' थे जिन्होंने संगीत-विधान से युक्त काव्य-रचना की थी। सप्तम ग्रध्याय में विविध काव्यरूपों की दृष्टि से कृष्णभिक्त-काव्य का ग्रध्ययन किया गया है। ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए ग्रिभिव्यंजना-शिल्प के क्षेत्र में कृष्णभक्त कवियों की सिद्धि का ग्राकलन किया गया है।

### ३३६. ग्रष्टछाप कवियों की कविता का सांस्कृतिक ग्रध्ययन

[१९६० ई०]

कुमारी मायारानी टंडन का शोधप्रबन्ध 'ग्रब्टछाप किवयों की किवता का सांस्कृतिक ग्रध्ययन' सन् १६६० ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। इस प्रबन्ध का प्रकाशन हिन्दी साहित्य भंडार, गंगाप्रसाद रोड, लखनऊ, से हुग्रा। प्रकाशित ग्रन्थ का नाम है—'ग्रब्ट-छाप-काव्य का सांस्कृतिक मूल्यांकन'।

प्रस्तुत प्रबन्ध में विषय-प्रवेश श्रीर मूल्यांकन के श्रितिरिक्त नौ पक्षों पर विचार किया गया है। प्रथम परिच्छेद प्राकृतिक वातावरण से सम्बन्धित है। द्वितीय परिच्छेद श्रष्टछाप-काव्य में चित्रित सामान्य जीवन के चित्रण को लेकर लिखा गया है। तृतीय परिच्छेद में श्रष्टछापी किवयों के काव्य में चित्रित पारिवारिक जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है। चतुर्थ परिच्छेद में सामाजिक-जीवन-चित्रण की विवेचना है। पंचम परिच्छेद वाणिज्य, व्यव साय श्रीर जीविका के साधनों से सम्बन्ध रखता है। षष्ठ परिच्छेद में श्रष्ट-छापी किवयों के राजनैतिक-जीवन-सम्बन्धी विचार दिये गये हैं। सप्तम परिच्छेद में भिक्त-धर्म-सम्बन्धी, तथा श्रष्टम परिच्छेद में दार्शनिक विचारों का श्रष्ट्ययन है। नवम परिच्छेद में श्रष्ट्ययन है। नवम परिच्छेद में श्रष्ट्ययन है। नवम परिच्छेद में श्रष्ट्य हित्र कला श्रीर विज्ञान सम्बन्धी विचारों का परिचय देते हुए उनके काव्य के सांस्कृतिक महत्त्व पर श्रकाश डाला गया है।

### ३३७. तुलसी की काव्यकला

[१६६० ई०]

कुमारी भाग्यवती सिंह को सन् १६६० ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय है पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके अनुसंधान का विषय था—तुलसी की काव्यकला। यह ग्रन्थ सरस्वती पुस्तक सदन, मोती कटरा, ग्रागरा, है प्रकाशित हुग्रा।

प्रस्तुत प्रबन्ध बारह ग्रध्यायों में विभक्त है। उनके प्रतिपाद्य विषय क्रमशः इस प्रकार हैं—काव्य ग्रौर कला, तुलसी का काव्य ग्रौर कला सम्बन्धी दृष्टिकोण, तुलसी की कला में मर्यादा ग्रौर ग्रौचित्य, तुलसी की शब्दप्रयोगसम्बन्धी कला, तुलसी के काव्य में संगीत-तत्त्व ग्रौर चित्रात्मकता, ग्रलंकार ग्रौर ध्वित सम्बन्धी विशेषताएँ, तुलसी का प्रवन्ध-सौष्ठव ग्रौर वर्णन-पद्धित, तुलसी के चरित्र-चित्रण की कला, छन्द-योजना ग्रौर संवाद-कला, तुलसी के काव्य में भाव-वर्णन तथा रस-निरूपण, शैली ग्रौर उक्ति-वैचित्रण, तुलसी की कला में प्रभावात्मकता।

# ३३८. हिन्दी के नाट्य-रूपों का विकास—एक शिल्पगत ग्रध्ययन

[१६६० ई०]

श्री सुरेशचन्द्र श्रवस्थी का शोधप्रवन्ध 'हिन्दी के नाटच-रूपों का विकास— एक शिल्पगत श्रध्ययन' सन् १९६० ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुमा।

यह शोबप्रबंध छः अध्यायों में विभाजित किया गया है। पहले अध्याय में विषय-विवेचना के क्षेत्र और स्वरूप आदि का स्पष्टीकरण करके प्रवन्ध की मूल स्थापनाओं का उल्लेख किया गया है। दूसरे अध्याय में संस्कृत नाटय-पदित और परम्परा का अध्ययन है। इसके विवेच्य विषय हैं—नाटक का स्वरूप, रस, पाठच-अश, अंक-विधान, वस्तु-संगठन, अभिनय, अभिनय और नृत्य, संगीत, अन्वितियाँ, संवाद-निवेदन, नाटच-प्रयोगत्व, प्रयोग-रूढ़ियाँ.

क्षक-विधान, प्रदर्शन-पद्धिति श्रीर कुछ श्राधुनिक प्रदर्शन । तीसरे प्रध्याय में मध्ययुगीन नाटघपरम्परा का श्रनुशीलन किया गया है । चौथे ग्रध्याय का प्रितिपाद्य विषय लोकनाटक है । इस श्रध्याय के प्रथम विभाग में रासलीला, रामलीला श्रादि लीला-नाटकों की समीक्षा है । द्वितीय विभाग में नौटंकी, स्वांग, माच, भड़ेंती ग्रादि गेय नाटकों के रचना-शिल्प श्रीर प्रदर्शन-पद्धिति ग्रादि का श्रध्ययन किया गया है । तृतीय विभाग (श्राकृति-नाटघ) में विभिन्न प्रदेशों श्रीर शैलियों के कठपुतली-नाटकों का प्रदर्शन-शिल्प, रंगमंच, दृश्य-सज्जा, संगीत ग्रादि की दृष्टि से विवेचन है । पाँचवाँ ग्रध्याय है—रंगमंच-नाटक । इस श्रध्याय में रंगमंच-नाटक के विकास के तीन चरण मानकर उसका ऐतिहासिक श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । छठे श्रध्याय का शीर्षक है—साहित्यिक नाट्य-रूप । इस श्रध्याय में हिन्दी की साहित्यिक नाट्य-परम्परा श्रीर रेडियो-नाटकों की नाट्य-कला ध्रीर शिल्प-विधान का सर्वागीण श्रध्य-यन है ।

## ३३६. ग्राघुनिक हिन्दी ग्रौर मराठी काव्यशास्त्र का तुलनात्मक ग्रध्ययन

### [१६६० ई०]

श्री मनोहर काले को सन् १९६० ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके श्रनुसन्धान का विषय था—'ग्राधु-विक हिन्दी श्रीर मराठी काव्यशास्त्र का तुलनात्मक श्रध्ययन'। यह शोधप्रबन्ध हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय, बम्बई, से प्रकाशित हो रहा है।

प्रस्तुत प्रबन्ध में सात ग्रध्याय हैं। प्रथम ग्रध्याय में हिन्दी ग्रीर मराठी की एक हजार वर्ष की साहित्यशास्त्र की विकास-परम्परा का ऐतिहासिक दिग्दर्शन प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय ग्रध्याय में रस-सिद्धान्त का तुलनात्मक ग्रध्ययन है। इसके ग्रन्तगंत परम्परा-प्रथित एवं नवीन भावों का, वस्तुवादी, गाववादी एवं ग्रानन्दवादी दृष्टियों से रस के स्वरूप का; भिवतरस, ग्रीर प्रकृतिरस, विषादरस ग्रादि नवीन रसों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। तृतीय ग्रध्याय में ग्रलंकार के लक्षण, उपादेयता, वर्गीकरण, संख्या, संकोच-विस्तार ग्रादि का उपस्थापन है। चत्र्यं ग्रध्याय में हिन्दी ग्रीर मराठी के

काव्यशास्त्रज्ञों द्वारा प्रस्तुत रीति-सिद्धान्त का तुलनात्मक अनुशीलन है। पंचम अध्याय में घ्वनि-सिद्धांत के विविध पक्षों की विवेचना की गयी है। षष्ठ अध्याय में वकोक्ति-सिद्धान्त का व्यापक विवेचन करते हुए कुन्तक के वकोक्ति-वाद और कोचे के अभिव्यंजनावाद की तुलना भी की गयी है। सप्तम अध्याय में औचित्य-सिद्धान्त की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की गयी है।

### ३४०. हिन्दी-कविता में जनवादी प्रवृत्तियाँ

### [१६६० ई०]

श्री रामसिंह चौहान का शोधप्रबन्ध 'हिन्दी कविता में जनवादी प्रवृत्तियाँ सन् १६६० ई • में दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच • डी • उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । यह ग्रन्थ प्रकाशित होने जा रहा है ।

यह शोधप्रबन्ध सात ग्रध्यायों में विभक्त है। प्रथम ग्रध्याय में 'जनवाद' के स्वरूप का निरूपण है। 'जनवाद' के ग्रभिधेयार्थ की चर्चा करके डेमॉकेसी, समाजवाद, मानवताबाद और साम्यवाद से जनवाद का साम्य-वैषम्य प्रदिश्ति करते हुए उसके स्वरूप का विवेचन किया गया है। द्वितीय ग्रध्याय में भारतीय इतिहास में जनवादी प्रवृत्तियों का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। तृतीय ग्रध्याय में हिन्दी-साहित्य के ग्रादि-मध्य-काल की राजनैतिक, सामाजिक, ग्राधिक ग्रादि परिस्थितियों का सम्यक् विवेचन करके तत्कालीन कविता में प्रायी जाने वाली जनवादी प्रवृत्तियों का ग्रध्ययन किया गया है।

चतुर्थं अध्याय में भारतेन्दुयुगीन हिन्दी-किवता में अभिव्यक्त जनवादी प्रवृत्तियों का विश्लेषण है। अध्याय के आरम्भ में उस युग की राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, आधिक और साहित्यिक भूमिका स्पष्ट की गयी है। तत्पश्चात् उस युग के किवयों की जनवादी प्रवृत्तियों के विविध रूपों का अनुशीलन किया गया है। पंचम अध्याय में द्विवेदी-युग की परिस्थितियों का विश्लेषण करके तत्कालीन किवता में निबद्ध जनवादी विचारधारा की विवेचना की गयी है। षष्ठ अध्याय में द्विवेदी-उत्तर युग की किवता का अध्ययन है। पूर्ववर्ती अध्ययन कम अनुसार इस अध्याय में द्विवेदी-युग के पश्चात् और स्वतन्त्रता के पूर्व की हिन्दी-किवता में उपलब्ध जनवादी प्रवृत्तियों की समीक्षा की गयी

है। सप्तम म्राध्याय में स्वातन्त्र्योत्तर युगकी पृष्ठभूमि का विवेचन करके इस युगकी कविताकी जनवादी प्रवृत्तियों का ग्रध्ययन किया गया है।

#### ३४१. रामचरितमानस पर पौराशिक प्रभाव

### [१६६० ई०]

श्री विजयबहादुर ग्रवस्थी का शोधप्रबन्ध दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एवं डी॰ उपाधि के लिए सन् १६६० ई० में स्वीकृत हुग्रा। उनका शोधविषय था—रामचरितमानस पर पौराणिक प्रभाव। यह ग्रन्थ शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है।

यह प्रबन्ध छः ग्रध्यायों में विभक्त है। प्रथम ग्रध्याय में पुराणों के रचना-काल, उनके प्रतिपाद विषय ग्रौर प्रतिपादन शैली की विशेषताग्रों का विवेचन है। पुराणों के रचनाकाल का विवेचन पुराण-साहित्य के शोधकर्ताग्रों की उप-लब्धियों के ग्राधार पर किया गया है।

द्वितीय ग्रध्याय में 'रामचरितमानस' की कथावस्तु पर पुराणों के प्रभाव का ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। तृतीय एवं चतुर्थ ग्रध्यायों में कमशः 'राम-चरितमानस' के तत्त्वचिन्तन एवं मोक्षसाधन का विवेचन है जो पौराणिक पृष्ठभूमि में उपस्थापित किया गया है। तत्त्वचिन्तन की विवेचना में ब्रह्म राम, जीव एवं जगत् के स्वरूप का विवेचन है। 'मोक्षसाधन' शीर्षक चतुर्थ ग्रध्याय में मोक्ष के स्वरूप, जीवबन्ध के मुख्य कारण, वर्णांधर्म, ग्राश्रमधर्म, ज्ञानमार्ग एवं भक्तिमार्ग ग्रादि का निरूपण किया गया है।

पंचम अध्याय में मानसकार द्वारा पुराणों से किये गये विभिन्न प्रकार के शब्द-प्रहण एवं अर्थ-प्रहण का विश्लेषण है। इस अध्याय से सम्बद्ध दो परिशिष्ट भी हैं जिनमें 'रामचरितमानस' एवं विभिन्न पुराणों की समशील पंक्तियों की विस्तृत सूची है।

षष्ठ अध्याय में 'रामचरितमानस' पर पुराणों की प्रतिपादन-शैली का प्रमाव दिखाया गया है।

जपसंहार में लेखक ने यह सिद्ध किया है कि 'रामचरितमानस' अनेक पौराणिक विशेषताओं से मंडित होते हुए भी पुराण न होकर पौराणिक शैली का महाकाव्य ही है।

# ३४२. भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम श्रौर उसका श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव

[१६६0 ई0]

श्रनुसन्धात्री—श्री० कीतिलता विश्वविद्यालय—प्रयाग उपावि—डी० फ़िल०

# ३४३. राजस्थान के हिन्दी-ग्रिभिलेखों (सन् ११५० से १७५० तकं) का पैलियोग्राफ़िकल (पुरालिपिशास्त्रीय) ग्रौर भाषाशास्त्रीय ग्रध्ययन

[१६६० ई०]

त्रनुसन्धाता—श्री रामचन्द्र राय विश्वविद्यालय—प्रयाग उपाधि—डी० फ़िल०

### ३४४. श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में नारी-चित्रण

[१६६० ई०]

म्रनुसन्धात्री—श्रीमती बिन्दु म्रग्नवाल विश्वविद्यालय —प्रयाग उपाधि —डी० फ़िल०

### ३४५. प्रवधी ग्रौर भोजपुरी के सीमाप्रदेश की बोली का ग्रध्ययन

[१६६० ई०]

ग्रनुसन्धाता —श्री ग्रमर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय—प्रयाग उपाधि—डी • फ़िल •

# ३४६. परिनिष्ठित हिन्दी में प्रयुक्त संस्कृत-शब्दों का स्रर्थ-परिवर्तन

[१६६० ई०]

ग्रनुसन्धाता—श्री शिवनन्दन विश्वविद्यालय—प्रयाग उपाधि—डी • फ़िल •

### ३४७. रामभक्ति श्रौर उसकी श्रभिव्यक्ति

[१६६० ई०]

भ्रनुसन्धाता—श्री रामग्रीतार विश्वविद्यालय—प्रयाग उपाधि—डी० फ़िल०

### ३४८. हिन्दी-कदिता में प्रतीकवाद का विकास

[१६६० ई०]

श्रनुसन्धाता—श्री वीरेन्द्र सिंह विश्वविद्यालय—प्रयाग उपाधि—डी० फ़िल०

### ३४६. सूफ़ी और अर्सूफ़ी प्रेमाख्यान का तुलनात्मक अध्ययन

[१६६० ई०]

श्चनुसन्धाता—श्ची श्याममनोहर पांडेय विश्वविद्यालय—प्रयाग उपाधि—डी० फ़िल०

# ३५०. शंकरदेव श्रौर माधवदेव के विशिष्ट सन्दर्भ में श्रासामी एवं हिन्दी वैष्णव काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन

[१६६० ई०]

म्रनुसन्धाता —श्री लालजी शुक्ल विश्वविद्यालय — प्रयाग उपाधि — डी॰ फ़िल॰

### ३५१. हिन्दी में शब्द और श्रर्थ का मनोवैज्ञानिक ग्रध्ययन

[१६६० ई०]

म्रनुसन्धात्री—श्री० उमा मांडवेल विश्वविद्यालय—हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी उपाधि—पी-एच० डी०

### ३५२. नाटकों में यथार्थवाद

[१६६० ई०]

अनुसन्धात्री—श्री० कमिलनी मेहता विश्वविद्यालय—हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी उपाधि—पी-एच० डी०

# ३५३. म्रंग्रेज शासकों की शिक्षा-नीति म्रौर हिन्दी भाषा तथा साहित्य के विकास में उसका योग

[१६६० ई०]

श्रनुसन्धाता—श्री मुदमंगलिंसह विश्वविद्यालय—हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी उपाधि—पी-एच० डी०

# ३५४. हिन्दी-काव्य की निर्गुगाधारा में भिक्त का स्वरूप

[१६६० ई०]

यनुसन्धाता—श्री श्यामसुन्दर शुक्ल विश्वविद्यालय — हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी उपाधि—पी-एच० डी०

## ३४४. हिन्दी के ऐतिहासिक नाटक—उनकी मूलभूत प्रवृत्तियाँ श्रौर प्रेरक शक्तियाँ

[१६६० ई०]

श्रमुसन्धातः—श्री नवरत्न कपूर विश्वविद्यालय—हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी उपाधि—भी-एच० डी०

# ३५६. भिक्तकालीन हिन्दी-सन्त-साहित्य की भाषा (सं० १३७४-१७००)

[१६६० ई०]

श्रनुसन्धाता—डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—डी० लिट्०

यह प्रबन्ध अनुसन्धान प्रकाशन, ५७।२५६, भ्राचार्य नगर, कानपुर, से 'सन्त-साहित्य' के नाम से प्रकाशित हो रहा है।

### ३४७. विशिष्टाद्वेत श्रीर उसका हिन्दी के भक्तिकाव्य पर प्रभाव

[१६६० ई०]

ग्रनुसन्धात्री---डॉ॰ किरणकुमारी गुप्त विश्वविद्यालय----ग्रागरा उपाधि---डी॰ लिट्॰ यह शोधप्रबन्ध संस्कृत-विभाग के ग्रन्तगंत प्रस्तुत किया गया था।

## ३५८ वाल्मोकि-रामायरा श्रौर रामचरितमानस का साहित्यिक दृष्टि से तुलनात्मक श्रध्ययन

[१६६० ई०]

ग्रनुसन्धाता—श्री रामप्रकाश ग्रग्रवाल विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी० यह शोधप्रबन्ध संस्कृत-विभाग के ग्रन्तगंत प्रस्तुत किया गया था।

## ३४६. उपनिषदों तथा हिन्दी-काव्य की निर्गुणधारा का तुलनात्मक एवं ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन

[१६६० ई०]

श्रनुसन्धाता—श्री रामप्रसाद शर्मा विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी० यह शोधप्रबन्ध संस्कृत-विभाग के ग्रन्तगैत प्रस्तुत किया गया था।

# ३६०. हिन्दी-काव्य में नियतिवाद (सं० १०५०-२०००)

[१६६० ई०]

त्रनुसन्धाता—श्री रामगोपाल शर्मा विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ३६१. संस्कृतमूलक हिन्दी गिरातीय शब्दावली का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा भाषाशास्त्रीय श्रध्ययन

[१६६० ई०]

भ्रनुसन्धाता—श्री बाँकेलाल उपाध्याय विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

### ३६२. संत-साहित्य के संदर्भ में संतकवि रज्जब का परिज्ञीलन

[१६६० ई०]

मनुसन्धाता—श्री त्रजलाल शर्मा विश्वविद्यालय—म्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

### ३६३. हिन्दी की छायावादी कविता के कलाविधान का विवेचन

[१६६० ई०]

श्रनुसन्धाता — श्री बीरबलसिंह रत्न विश्वविद्यालय — ग्रागरा उपाधि — पी-एच० डी०

### ३६४. ग्रठारहवीं शताब्दी के ब्रजभाषा-काव्य में प्रेमाभक्ति

[१९६० ई०]

ग्रागरा विश्वविद्यालय ने सन् १९६० ई० में श्री देवीशंकर ग्रवस्थी का उनके शोधप्रवन्ध 'ग्रठारहवीं शताब्दी के ब्रजभाषा-काव्य में प्रेमाभक्ति' पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। यह शोधप्रवन्ध हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर, बम्बई, से प्रकाशित हो रहा है।

प्रथम ग्रध्याय में भिक्त के विकास की प्रिक्रिया का निरूपण है। विभिन्न भिक्त-परम्पराग्नों की चर्चा है। भिक्त-क्षेत्र के महत्तम व्यक्तियों (निम्बार्क, रामानन्द, वल्लभ, चैतन्य, हरिदास, हित हरिवंश) की जीवनी, रचनाग्नों, सिद्धांत तथा सम्प्रदाय-प्रतिष्ठापन का विवरण है। विविध भिक्त-सम्प्रदायों के पारस्परिक ग्रादान-प्रदान की दिशा का संकेत है। द्वितीय ग्रध्याय में भिक्त के स्वरूप-निर्धारण का प्रयास है। भिक्त की विभिन्न परिभाषाग्नों का विश्लेषण करके भिक्त के मूल तत्त्वों का रूप स्पष्ट किया गया है। भिक्त-प्रकारों, भिक्त-साधना-कम एवं गौड़ीय वैष्णव ग्रालंकारिकों द्वारा निरूपित पंचभिक्त-भावों के रूप का विवेचन है। तृतीय ग्रध्याय का प्रतिपाद्य मधुर रस है। समुर भाव के विकास की पृष्ठभूमि में स्थित विविध तत्त्वों, मधुर रस के स्वरूप, भिक्तरस-सम्बन्धी धारणा ग्रादि का विवेचन है। गौड़ीय वैष्णवों, नित्यविद्यारोपासकों, रामोपासकों, निर्णुणवादिशों एवं सूफियों के प्रेमरस-सम्बन्धी इष्टिकोणों के ग्रन्तर का कारण-निर्देशपूर्वक स्पष्टीकरण भी है।

चतुर्थ अध्याय में लीला-तत्त्व को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उपस्थित करके भिक्तिकाल में उसके स्वरूप एवं महत्त्व का निर्धारण किया गया है। विभिन्न लीला-गायक सम्प्रदायों के उपास्य, धाम, परिकर, लीला एवं उपासना से सम्बन्ध रखने वाली धारणास्रों का विस्तार से विक्लेषण हुम्रा है। विभिन्न सम्प्रदायों के साम्य-वैषम्य का यथास्थान निर्देश किया गया है। मध्याय के ग्रन्त में सूफी प्रेम-दर्शन की संक्षिप्त रूपरेखा भी उपस्थित की गयी है। पंचम श्रध्याय में निम्बार्क, वल्लभ, चैतन्य, हरिदास, राधावल्लभ, ललित, रामोपासक निर्णणमतानुयायी एवं प्रेमाख्यानक सम्प्रदायों के अस्सी से अधिक किवरों का परिचय, रचनात्रों का विवरण एवं मूल्यांकन है। पष्ठ ग्रध्याय में उपलब्ध प्रेमाभिवत-साहित्य का विश्लेषण श्रीर मूल्यांकन है। श्रालोच्य काव्य की भाव-सम्पदा का विश्लेषण करते हुए उसी के साथ ही काव्य-सौन्दर्य का भी विश्लेषण किया गया है। प्रेमार्भावत की तीन स्पष्ट परम्पराम्रों (ब्रजलीला-गान, निक्ञजलीलागान एवं प्रेमप्रतीकभावधारा) की ग्रलग-ग्रलग ग्रीर तुलनात्मक विवेचना की गयी है। मूल्यांकन करते समय पूर्ववर्ती भिक्तकाल एवं समसामयिक रीतिकाल के साहित्य को परिपाद्व में रखकर तूलनात्मक प्रविधि का व्यवहार किया गया है। उपसंहार में ग्रध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों की संक्षिप्त सारणी दी गयी है।

### ३६५. हिंदी-नीतिकाच्य (श्रादिकाल से भारतेन्दुयुग तक)

[१९६० ई०]

श्रनुसन्धाता—श्री देवीशंकर रस्तोगी विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ३६६. ध्रुवपद ग्रौर हिन्दी-साहित्य

[१६६० ई०]

ग्रनुसंघाता—श्री के० सी० डो०. यजुर्वेदी विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डो०

# ३६७. हिन्दी के रीतिकालीन श्रलंकार-ग्रंथों पर संस्कृत का प्रभाव (वि० सं० १७००-१६००)

[१६६० ई०]

भ्रनुसंघाता—श्री कुन्दन लाल जैन विश्वविद्यालय — श्रागरा उपाधि —पी-एच० डो०

# ३६८ श्री किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों का वस्तुगत श्रौर रूपगत विवेचन

[१६६० ई०]

अनुसंघात्री—श्वी० क्रुष्णा नाग विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ३६६. राजस्थानी लोकनाटक (खयाल-साहित्य) का एक ग्रध्ययन

[१६६० ई०]

श्रनुसंधाता—श्री प्रभुनारायण शर्मा विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

### ३७०. रामचरितमानस का शास्त्रीय श्रध्ययन

[१६६० ई०]

श्चनुसंधाता—श्री राजकुमार पाण्डेय विश्वविद्यालय—श्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ३७१. हिन्दी-महाकाव्यों में नाट्य-तत्त्व

[१६६० ई०]

ग्रनुसंघाता—श्री शंकरलाल मेहरोत्रा विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ३७२. मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य में कृष्ण (विकास-वार्ता)

[१९६० ई०]

ग्रनुसंघात्री—श्री० सरोजिनी देवी कुलश्रेष्ठ विश्वविद्यालय —ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ३७३. रीतिकालीन साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

[१६६० ई0]

श्री शिवलाल जोशी को श्रागरा विश्वविद्यालय से सन् १६६० ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके श्रनुसंधान का विषय था— 'रीतिकालीन साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि'। इसका प्रकाशन साहित्य सदन, देहरादून, से सन् १६६२ ई० में हुआ।

यह ग्रंथ पाँच ग्रध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम ग्रध्याय में रीतिकालीन साहित्य पर पड़ने वाले सांस्कृतिक प्रभावों का निरूपण है। द्वितीय ग्रध्याय में रीतिकाल की सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक ग्रौर सांस्कृतिक परिस्थितियों का विवेचन किया गया है। तृतीय ग्रध्याय में रीति-साहित्य की परंपरा ग्रौर हिंदी में रीतिकालीन साहित्य के इतिहास का ग्रध्ययन है। चतुर्थ ग्रध्याय के प्रतिपाद्य विषय हैं—उर्दू तथा फारसी का रीतिकालीन साहित्य पर प्रभाव ग्रौर उर्दू तथा फारसी को हिंदी के रीतिसाहित्य की देन। पंचम ग्रध्याय में रीतिसाहित्य की प्रवृत्तियों का ग्रमुशीलन है।

# ३७४. बैसवा हे के हिन्दी-कवि

[१६६० ई0]

श्रनुसधाता — श्री सूरज प्रसाद शुक्ल विश्वविद्यालय — ग्रागरा उपाधि — पी-एच० डी०

# ३७४. कुमायूँनो जन-साहित्य का ग्रध्ययन (नैनीताल-ग्रलमोड़ा-क्षेत्र)

[१९६० ई०]

श्री त्रिलोचन पाण्डेय को सन् १६६० ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली। उनका शोध-विषय था—कुमायूँनी जनसाहित्य का ग्रध्ययन। श्री ग्रलमोड़ा बुक डिपो, गांधी मार्ग, ग्रागरा, ने इस प्रबंध का प्रकाशन सन् १६६२ ई० में 'कुमाऊँ का लोकसाहित्य' के नाम से किया।

इस शोधप्रबंध की प्रतिपाद्य वस्तु का ग्रध्ययन नौ शोर्षकों के ग्रंतगंत किया गया है। पहले में भूमिका है जिसमें लोकसाहित्य ग्रौर लोकवार्ता की विशेषताग्रों पर विचार करके लोकसाहित्य के उद्गम का पर्यालोचन किया गया है। दूसरे में प्राकृतिक, जातीय, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थितियों का विवेचन है। तीसरे में कुमायूँ-क्षेत्र का विस्तृत परिचय दिया गया है। बौथे में लोकगीतों (मुक्तक गीत, संस्कार-गीत, ऋतु-गीत, कृषि-गीत, देवी-देशता तथा बत-त्यौहार के गीत ग्रौर बाल-गीत) का ग्रध्ययन है। पाँचवें में कुमायूँ की लोककथाग्रों (परंपरागत, पौराणिक, धार्मिक, वीरगाथा ग्रौर दंतकथा) की विवेचना की गयी है। छठे में कुमायूँ के लोकोक्ति-साहित्य (कहावतों, मुहावरों ग्रौर पहेलियों) का ग्रनुशीलन है। सातवें में नागर साहित्य की समीक्षा है। ग्राठवें में कुमायूँ के लोकगीतों, लोककथाग्रों, कहावतों ग्रादि का जनपदीयदृष्टि से तुलनात्मक ग्रध्ययन कर के कुमायूँ के लोकसाहित्य की पंजाबी, राजस्थानी, कज, बुंदेली, ग्रवधी, भोजपुरी ग्रौर मैं बिली के लोकसाहित्य से

तुलना की गयी है। नवें में सामाजिक, राजनैतिक, म्राधिक, धार्मिक, ऐति-हासिक, भौगोलिक म्रादि दृष्टियों से कुमायूँ के लोकसाहित्य का महत्त्व प्रति-पादित करके उसकी साहित्यिक देन का मूल्यांकन किया गया है।

# ३७६. हिन्दी-साहित्य में भवित श्रौर रोति की संधिकालीन प्रवृत्तियों का विवेचनात्मक श्रनुशीलन

[१६६० ई०]

भ्रनुसंधाता—श्री विष्णुशरण -इन्दु विश्वविद्यालय — भ्रागरा उपाधि —पी-एच० डौ•

### ३७७. रीतिकाव्य पर विद्यापित का प्रभाव

[१६६० ई०]

श्रनुसंधाता—श्री वीरेन्द्र कुमार विश्वविद्यालय—श्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

यह शोधप्रबंध संभवतः 'विद्यापित-वैभव' के नाम से शीघ्र प्रकाशित होने वाला है।

# ३७८ बँगला (भाषा ग्रौर साहित्य) पर हिन्दी (भाषा ग्रौर साहित्य) का प्रभाव

[१६६० ई0]

श्री ब्रह्मानंद को ग्रागरा विश्वविद्यालय से सन् १६६० ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके ग्रनुसंधान का विषय था—'बँगला (भाषा

भ्रौर साहित्य) पर हिन्दी (भाषा भ्रौर साहित्य) का प्रभाव ।' यह शोधप्रबंध श्रशोक प्रकाशन, नई सड़क, दिल्ली, से सन् १९६२ ई० में प्रकाशित हुम्रा।

श्रनुसंधाता ने प्रबंध को चार श्रध्यायों में विभाजित किया है। प्रथम श्रध्याय में दोनों (हिंदी ग्रीर बँगला) की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं एकता श्रीर प्रारंभिक काल पर प्रकाश डाला गया है। श्रपश्रंश-साहित्य, नाथ-साहित्य, मैथिली भाषा या विद्यापित-साहित्य के विषय में कुछ विवेचन किया गया है। श्रध्याय के परिशिष्ट में कुछ पत्रों की प्रतिलिपियाँ भी दे दी गयी है।

द्वितीय अध्याय में बँगला के गौड़ीयवैष्णव-साहित्य पर हिंदी का प्रभाव पाँच रूपों में दिखाया गया है। यह प्रभाव भवित-स्रांदोलन का कुछ परिचय देते हुए स्पष्ट किया गया है। वयों कि भित्त-स्रांदोलन के परिणाम-स्वरूप ही हिंदी का प्रभाव बँगला पर पड़ा है। यह पंचमुखी प्रभाव इस प्रकार है—

- १. शब्दगत हिंदी-प्रभाद।
- २. वाक्यविन्यासगत हिंदी-प्रभाव।
- ३. पदगत हिंदी-प्रभाव।
- ४. भाषागत (व्रजबुलिगत) हिंदी-प्रभाव।
- ५. हिंदी-भवतमाल का प्रभाव।

इस ग्रध्याय के परिशिष्ट में गौड़ीयवैष्णव-पदावली में हिदी-शब्दावली की सूची भी दी गयी है।

तृतीय श्रध्याय में इस्लामिक वँगला-साहित्य-परंपरा पर हिंदी-प्रभाव की चर्चा की गयी है। अध्याय के परिशिष्ट में वँगला-रामायणों पर तुलसी-कृत 'रामचित्तमानस' के प्रभाव के बारे में भी कुछ प्रकाश डाला गया है। चतुर्थ अध्याय में आधुनिक वँगला भाषा और साहित्य पर हिंदी के प्रच्छल प्रभाव की रूपरेखा प्रस्तुत करने की चेप्टा की गयी है। गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर पर हिंदी-संगीत श्रीर संत-साहित्य के प्रभाव के विषय में विशेष एप से लिखा गया है।

# ३७६. प्रेमचन्द श्रौर रमगालाल वसंतलाल देसाई के उपन्यासों का तुलनात्मक श्रध्ययन

[१९६० ई०]

म्रनुसंघाता—श्री गंगा पाठक विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पा-एच० डी०

# ३८०. हिन्दी-उपन्यासों में लोकतत्त्व

[१६६० ई०]

ग्रनुसंधात्रीः—श्री इन्द्रा जोशी विश्वविद्यालयः—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ३८१. गुजरात के कवियों की हिन्दी-साहित्य को देन

[१६६० ई०]

अनुसंधाता—श्री नटवर लाल अम्बा लाल व्यास विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

### ३८२ हिन्दी-नाममाला-साहित्य

[१६६० ई०]

अनुसंधात्री—श्री सत्यवती महेन्द्र विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

### ३८३. दिवलनी का रूप-विन्यास

[१६६० ई०]

धनुसंघाता—श्री श्रीराम शर्मा विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एव० डी०

मनुसंधात्री-श्री सरोज म्रग्रवाल

### ३८४ प्रबोधचन्द्रोदय श्रौर उसकी हिन्दी-परम्परा

[१६६० ई०]

विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी० यह शोधप्रबंध संभवतः प्रकाशित हो चुका है, किन्तु मेरे देखने में नहीं भाषा।

### ३८४. बैसवाड़ी का शब्दसामर्थ्य

[१६६० ई०]

ग्रनुसंधाता—श्री देवीशंकर द्विवेदी विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

### ३८६. खुरपल्टी-पदरूपांश तथा वाक्य

[१६६० ई०]

श्रनुसंधाता—श्री मोहन लाल शर्मा विश्वविद्यालय — श्रागरा उपाधि—पी०-एच० डी०

# ३८७ मध्ययुगीन ग्रौर ग्राधुनिक हिन्दी-कविता में पेड़-पौधे ग्रौर पशु-पक्षी

[१६६० ई०]

श्रनुसंघाता—श्री विद्याभूषण गंगल विश्वविद्यालय—नागपुर उपाधि—पी-एच० डी•

# ३८८ श्राधुनिक हिन्दी-नाटकों में नारी-चित्ररा

[१६६० ई०]

श्रनुसंधात्री—श्री लीला ग्रवस्थी विश्वविद्यालय—नागपुर उपाधि—पी-एच० डी०

## ३८६. म्रारंभिक हिन्दी-गद्य का ऐतिहासिक वाक्यविचार

[१६६० ई०]

श्रनुसंवाता—श्री डी॰ एन॰ श्रीवास्तव विश्वविद्यालय — कलकत्ता उपाधि—डी॰ फ़िल॰

### ३६०. हिन्दी-म्रर्थविचार

[१६६० ई०]

कलकत्ता विश्वविद्यालय ने सन् १६६० ई० में श्री शिवनाथ को उनके शोधप्रबंध 'हिन्दी-ग्रथंविचार' पर डी० फिल की उपाधि प्रदान की। उनका यह प्रबन्ध 'ग्रथंतत्व की भूमिका' के नाम से सं० २०१८ वि० में नागरी-प्रचारिणी सभा, वाराणसी, द्वारा प्रकाशित हुआ।

इस प्रबंध के दो विभाग हैं — पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा। 'पूर्व-मीमांसा' के नौ परिच्छेदों के विवेच्य विषय हैं — नाम, रूप, ग्रंथंतत्व और भाषाशास्त्र की अन्य शाखाएँ, शब्द और अर्थं, अर्थंबोध का साधन, अर्थंबोध का चरमावयव, अर्थंबोध की प्रक्रिया, अर्थं एवं स्फोट। 'उत्तरमीमांसा' के सात परिच्छेदों के विवेच्य हैं — अर्थंपरिवर्तन, अर्थंपरिवर्तन की प्रक्रिया, अर्थंपरिवर्तन के कारण, अर्थंपरिवर्तन के ज्याकरणिक कारण, अर्थंपरिवर्तन के प्रकार औरनाम।

## ३६१. राजस्थानी भाषा ग्रौर साहित्य (११वीं से १६वीं शती)

[१६६० ई०]

ग्रनुतंघाता—श्री हीरालाल माहेश्वरी विश्वविद्यालय—कलकत्ता उपाधि—डी० फ़िल०

### ३६२. प्रेमचन्द का नारी-चित्रण तथा उसे प्रभावित करने वाले स्रोत

[१६६० ई०]

श्चनुसंघात्री—श्री गीता लाल विश्वविद्यालय—पटना उपाधि—पी-एच० डी०

### ३६३. भारतेन्दुकालीन नाटक ग्रौर रंगमंच

[१६६० ई०]

श्रनुसंधाता—श्री वासुदेवनन्दन प्रसाद विश्वविद्यालय—पटना उपाधि—पी-एच० डी०

# ३६४. हिन्दी-गद्य का वैभवकाल (१६२२-५०)

[१६६० ई०]

श्रनुसंधात्री—श्री माधुरी दुवे विश्वविद्यालय—राजस्थान उपाधि—पी-एच० डी०

#### ३९४. हिन्दी के भक्तिकालीन कृष्णभक्ति-साहित्य में रीतिकाव्य-परंपरा

[१६६० ई०]

श्री राजकुमारी मित्तल का शोधप्रबंध 'हिन्दी के भिक्तकालीन कृष्णभिक्त-साहित्य में रीतिकाव्य-परंपरा' सन् १९६० ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुया।

यह शोधप्रबंध छः ग्रध्यायों में विभाजित है। प्रथम ग्रध्याय में 'मध्य-कालीन कृष्णभिन-साहित्य में रीति' का तात्पर्य स्पष्ट किया गया है। द्वितीय ग्रध्याय में कृष्णभिनत-साहित्य में लक्षण-ग्रन्थों की परंपरा का निरूपण है। तृतीय ग्रध्याय में कृष्णभिनत-काव्य में रूढ़िबद्ध श्रुंगार-प्रणाली की समीक्षा है। चतुर्थं ग्रध्याय में 'मध्यकालीन कृष्णभिनत-काव्य में ग्रलंकार-रीति' का विवेचन है। पंचम ग्रध्याय में कृष्णभिनत-काव्य में रीतिवद्ध ग्रभिव्यंजनाशैली का ग्रध्ययन है। पष्ठ ग्रध्याय में रीतिकालीन काव्य पर पूर्वमध्यकालीन भिनत-काव्य के प्रभाव का ग्राकलन किया गया है।

# ३६६. हिन्दी-काव्यशास्त्र में दोष-विवेचन

[१६६० ई०]

श्री रणवीर सिंह का शोधप्रबंध. 'हिन्दी-काव्यशास्त्र में दोष-विवेचन' सन् १६६० ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

प्रस्तुत प्रबंध तीन खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में बारह शीर्षकों के ग्रंतर्गत दोष के स्वरूप-निरूपण का प्रयास किया गया है। द्वितीय खंड में ग्राचार्यों द्वारा निर्दिष्ट दोषों का सर्वागीण विवेचन करते हुए साहित्यिक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। यह खंड केवल रीतिकालीन ग्राचार्यों के दोष-विवेचन से सम्बन्ध रखता है। यहाँ उन्हीं ग्राचार्यों तथा कियाों पर विचार हुग्रा है जिनके ग्रन्थों में दोष-प्रकरण उपलब्ध होते हैं। कुछ का दोष-विवरण हस्तिलिखत ग्रंथों के ग्राधार पर दिया गया है। तृतीय खंड में काव्यदोषों से संबंध रखने वाले उन ग्रन्थों का उल्लेख हुग्रा है जिनकी रचना ग्राधुनिक काल में हुई है। ग्रनुसंधाता ने प्रतिपादित किया है कि ग्राधुनिक काल में परंपरागत दोषों को स्पष्टतम रूप में प्रस्तुत करने की ग्रोर ही ग्रधिक ध्यान दिया गया, नवीन दोषों की समीक्षा नहीं हुई।

### ३६७. श्राधुनिक हिन्दी साहित्य में व्यक्तिवादी प्रवृत्तियाँ

[१६६० ई०]

श्री बलभद्र तिवारी का शोधप्रबंध 'ग्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में व्यक्ति-वादी प्रवृत्तियाँ' सन् १९६० ई० में सागर विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। नन्दिकशोर एण्ड सन्स, चौक, वाराणसी, ने इसका प्रकाशन १९६२ ई० में किया। प्रकाशित ग्रंथ का नाम है—'ग्राधु-निक सान्ति। की व्यक्तिवादी भूमिका।' इस प्रबन्ध में बारह ग्रध्याय हैं। उनके नि क्र विषय इस प्रकार हैं—

- क्तवाद—व्युत्पत्ति, पृष्ठभूमि, इतिहास तथा प्रकार
- २. व्यक्तिवाद : दार्शनिक भूमिका

- ३. साहित्य में व्यक्तिवाद : विभिन्न दृष्टिकोण
- ४. भारतेन्दु-युग: व्यक्तिवादी पक्ष
- ५. द्विवेदी-युग : व्यक्तिवाद की नयी दिशाएँ
- ६. पश्चिमी स्वच्छन्दताबाद तथा भारतीय छाणादाद मनानतः भौ ग्रन्तर
- ७. समीक्षा और व्यक्तियादी तब्तियाँ
- प्त. छायावाद-युग का नाट्य ग्रीर कथा-साहित्य : व्यक्तिवाद के उपकरण
- उत्तरछायावादी काव्य—व्यक्तिजाद की संकीर्ण प्रवृत्तियाँ
- १०. नवीन काव्य : व्यक्तिवाद के नये ग्रध्याय
- ११. नव्यतम कथा-साहित्य : व्यक्तिवादी भूमियाँ
- १२. उपसंहार

### ३६८. बीसवीं शताब्दी के हिन्दी उपन्यासों का सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक अध्ययन

#### [१६६० ई०]

श्री चण्डीप्रसाद जोशी को सन् १६६० ई० में सागर विश्वविद्यालय से पी-एच०डी० की उपाधि मिली। उनके अनुसंधान का विषय था वीनवीं शतान्दी के हिंदी उपन्यासों का सामाजिक, राजनैतिक शौर सांस्ट्रितिक श्रध्ययन'। अनुसन्धान प्रकाशन, श्राचार्यनगर, कानपुर, ने इस प्रवन्थ का प्रकाशन सन् १६६२ ई० में किया। प्रकाशित ग्रंथ का नाम है—'हिन्दी उपन्यास: समाजशास्त्रीय विवेचन'।

यह प्रबन्ध ग्यारह अध्यायों में विभाजित है। 'विषय-प्रवेश' नामक पहले अध्याय में १६वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की आधिक स्थिति, सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक जागरण पर विचार करके प्रारम्भिक हिंदी-उपन्यासों का अध्ययन किया गया है। दूसरे अध्याय में १६०० में १६० म

विकास की स्थिति स्पष्ट करते हुए उपन्यासों का सांस्कृतिक अध्ययन किया गया है। पाँचवें अध्याय में १६१७ से १६३६ तक की आर्थिक-सामाजिक स्थिति और उपन्यासों में चित्रित सामाजिक समस्याओं का विवेचन है। छठे अध्याय में उस काल की राजनीतिक दशा और तत्कालीन उपन्यासों में चित्रित राजनीतिक संघर्षों का अध्ययन है। सातवें अध्याय में उस युग की सांस्कृतिक स्थिति का आकलन करके उपन्यासों में चित्रित सांस्कृतिक तत्त्वों का मूल्यांकन किया गया है। आठवें, नवें और दसवें अध्यायों में १६३७ से १६४० तक के उपन्यासों की समीक्षा की गयी है। उनमें कमशः आर्थिक-सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उपन्यासों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। ग्यारहवाँ अध्याय 'उपसंहार' है।

# ३८६. प्रसाद के पश्चात् हिंदी-नाटकों का विकास

[१६६० ई०]

श्रनुसंधात्री—श्री सावित्री खरे विश्वविद्यालय—सागर उपाधि—पी-एच० डी०

# ४००. हिंदी ग्रौर मराठी के संत कवियों का तुलनात्मक ग्रध्ययन

[१६६० ]

ग्रनुसंघात्री —श्री मालती श्रीखंड विश्वविद्यालय—सागर उपाधि—पी-एच० डी०

# ४०१. ब्रजभाषा भ्रौर खड़ीबोली के व्याकरण का तुलनात्मक भ्रध्ययन

[१६६० ई०]

म्रनुसन्धाता—श्री गेंदालाल शर्मा विश्वविद्यालय—मुस्लिम विश्वविद्यालय, म्रलीगढ़ उपाधि—पी-एच० डो०

#### ४०२. श्राधुनिक हिंदी-श्रालोचना

[१६६० ई०]

श्रनुसन्धाता—श्री हरिमोहन मिश्र विश्वविद्यालय — विहार उपाधि—पी-एच० डी०

#### ४०३. हरिग्रौध-जीवन ग्रौर साहित्य का ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन

[१६६० ई०]

श्रनुसन्धाता—श्री मुकुन्द देव शर्मा विश्वविद्यालय—गोरखपुर उपाधि—पी-एच० डी०

यह शोधप्रबंध 'हरिग्रोध — जीवन ग्रोर कृतित्व' के नाम से नन्दिकशोर बदर्स, बाँस फाटक, वाराणसी, द्वारा प्रकाशित हुन्ना है।

#### ४०४. हिंदी-काव्य में रहस्यवाद

[ १९६० ई० ]

मनुसंधात्री—श्रीमती विद्या सिंह विश्वविद्यालय—लखनऊ उपाधि—पी-एच० डी०

# ४०५. हिंदी का यात्रा-साहित्य

[ १९६० ई० ]

श्री मुरेन्द्र मनोहर का शोधप्रबंध 'हिन्दी का यात्रा-साहित्य' सन् १९६० ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। साहित्य प्रकाशन मालीवाड़ा, दिल्ली, ने इसका प्रकाशन सन् १९६२ ई० में 'यात्रा-साहित्य का उद्भव ग्रौर विकास (ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन)' के नाम से किया।

इस शोधप्रबन्ध में दस ग्रध्याय हैं। उनके ग्रालोच्य विषय इस प्रकार हैं— १. यात्रा का स्वरूप, ग्रथं तथा क्षेत्र: २. साहित्य में यात्रा-परंपरा; हिन्दी में यात्रा-साहित्य का ग्रारम्भ तथा उसका स्वरूप; ४. हिन्दी में यात्रा-साहित्य के लेखकों की जीवनी तथा उनकी यात्रा-साहित्य-संबन्धों कृतियों का विवरण; १. हिंदी-यात्रा-साहित्य के ग्रप्राप्य जीवनी वाले लेखकों की कृतियों का प्रकाशन: कमानुसार संक्षिप्त परिचय; ६. हिन्दी यात्रा-साहित्य के लेखक ग्रौर उनकी ग्रनूदित कृतियों का प्रकाशन: कमानुसार संक्षिप्त परिचय; ७. यात्रा-साहित्य (साहित्यक मूल्यांकन); ६. निबन्ध; ६. शैली एवं भाषा; ग्रौर १०. हिंदी-यात्रा-साहित्य: सिंहावलोकन: उपसंहार!

# ४०६. बुन्देली भाषा का भाषा-वैज्ञानिक ग्रध्ययन

[ १९६० ई० ]

श्रनुसंवाता— श्री रामेश्वर प्रसाद श्रग्रवाल विश्वविद्यालय – लखनऊ उपाधि—पी-एच० डी०

#### ४०७. प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यास

[१६६० ई०]

श्चनुसंधात्री—श्वीमती शिव भागंव विश्वविद्यालय—दिल्ली उपाधि—पी-एच० डी०

# ४०८. आधुनिक काल की हिन्दी-कविता (१८५०-१९५० ई०) में भ्रलंकार-योजना

[१६६० ई०]

भ्रनुसंघाता —श्री देवेश चन्द्र विश्वविद्यालय —ल्सन्छ उपाधि—पी-एच० डी०

# ४०६. ब्राजुनिक हिन्दी-काव्य में सोन्दर्य [१६६० ई०]

ग्रनुसंधात्री —कुमारी कॅमला रागी तिवारी विश्वविद्यालय—लखनऊ उपाधि—पी-एच० डी०

# ४१०. स्वातन्त्र्योत्तर हिंदी-कविता [१६६० ई०]

ग्रनुसंधाता—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी विश्वविद्यालय—लखनऊ उपाधि—पी-एच० डी०

# ४११. कबोरदास का दाशानक विचारधारा का श्रालोचनात्मक श्रध्ययन

[१६६० ई०]

ग्रनुसंधाता—श्री रामजीलाल सोहायक विश्वविद्यालय—लखन अ उपाधि—पी-एच० डी० विचार-प्रणाली का भ्रध्ययन है। दशम भ्रध्याय में हिन्दी एवं पंजाबी संतों की विचारधारा तथा दर्शन-पद्धित की तुलनात्मक विवेचना की गयी है। एकादश भ्रध्याय में भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान में संतों के योगदान का मूल्यांकन किया गया है।

## ४१४. हिंदी-भित-काव्य में शृंगाररस (सं०१३७५ से १७००)

[१६६१ ई०]

म्रनुसन्धाता—श्री मिथिलेश कान्ति विश्वविद्यालय—प्रयाग उपाधि—डी० फ़िल

#### ४१५. मध्यकालीन हिंदी-संतसाहित्य की साधना-पद्धति

[१६६१ ईं0]

भनुसन्धाता—श्री केशनी प्रसाद चौरसिया विश्वविद्यालय—प्रयाग उपाधि—डी० फिल

# ४१६ हिन्दी-कोश-साहित्य (१४००-१८०० ई०) का श्रालोचनात्मक श्रौर तुलनात्मक ग्रध्ययन

[१६६१ ई०]

मनुसन्धाता—श्री म्रचलानन्द जाखमोला विश्वविद्यालय—प्रयाग उपाधि—डी० फ़िल

# ४१७. मध्यकालीन हिन्दी-भिवतसाहित्य (सं १५००-१७००) में वात्सल्य श्रौर सख्य का निरूपण

[१९६१ ई०]

ध्रनुसंधात्री—श्री करुणा वर्मा विश्वविद्यालय—प्रयाग उपाधि—डी० फ़िल

# ४१८. देव के लक्षराग्रंथों का पाठ ग्रौर पाठसंबन्धी समस्याएँ

[१६६१ ई०]

ग्रनुसंधाता—श्री लक्ष्मीधर मालवीय विश्वविद्यालय—प्रयाग उपाधि—डी० फ़िल

# ४१६. मध्ययुगीन हिन्दी-कृष्णभिवतधारा श्रौर चैतन्य-संप्रदाय

[१६६१ ई०]

म्रनुसन्धात्री—श्री मीरा श्रीवास्तव विश्वविद्यालय—प्रयाग उपाधि—डी० फ़िल•

#### ४२०. हिन्दी-संतस।हित्य की लौकिक पृष्ठभूमि

[१६६१ ई०]

भ्रनुसन्धाता—श्री भ्रोम्प्रकाश शर्मा विश्वविद्यालय—प्रयाग उपाधि—डी० फ़िल०

### ४२१. मुद्रित ग्रौर हस्तलिखित सामग्री के ग्राधार पर बिहारी का भाषावैज्ञानिक ग्रध्ययन

[१६६१ ई०]

भ्रनुसन्धात्री—श्री रामकुमारी मिश्र विश्वविद्यालय—प्रयाग उपाधि—डी० फ़िल०

#### ४२२. खड़ीबोली के लोकसाहित्य का भ्रध्ययन

[१९६१ ई०]

म्रनुसन्धात्री--श्री सत्या गुप्त विश्वविद्यालय--प्रयाग उपाध--डी॰ फ़िल

# ४२३. बज श्रौर बुन्देली के लोकगीतों में कृष्णवार्ता

[१९६१ ई०]

धनुसन्धाता—श्री शालिग्राम गुप्त विश्वविद्यालय—प्रयाग उपाधि—डी० फ़िल०

### ४२४. इलाहाबाद जिले की कृषिसंबंधी शब्दावली

[१६६१ ई०]

मनुसन्धाता—श्री शालिग्राम शर्मा विश्वविद्यालय—प्रयाग उपाधि—डी० फ़िल०

# ४२४. हिन्दी-उपन्यासों में नारी

[१६६१ ईं०]

श्रनुसन्धात्री—श्री शैल रस्तोगी विश्वविद्यालय—हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी उपाधि—पी-एच० डी०

### ४२६. नाथ ग्रौर संत साहित्य का तुलनात्मक ग्रध्ययन

[१९६१ ई०]

म्रनुसन्धाता—श्री नगेन्द्रनाथ उपाध्याय विश्वविद्यालय—हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी उपाधि—पो-एच० डी०

#### ४२७. हिन्दी साहित्य ग्रौर ग्रालोचना में ग्रभिरुचि का विकास

[१६६१ ई०]

म्रनुसन्धाता—एस० टी० नरसिंहाचारी विश्वविद्यालय—हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी उपाधि—पी-एच० डी०

#### ४२८. तुलसीदास की कारयित्री प्रतिभा

[१९६१ ई०]

मनुसन्धाता—श्री श्रीधरसिंह विश्वविद्यालय—हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी उपाधि—पी-एच० डी०

### ४२६. श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में काव्य-रूपों के प्रय —एक श्रध्ययन

[१६६१ ई०]

ग्रनुसन्धाता—श्री शंकर देव शर्मा विश्वविद्यालय—हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी उपाधि—पी-एच० डी०

# ४३०. विभिन्न युगों में सीता का चरित्र-चित्रण तथा तुलसीदास में उसकी चरम परिएाति

[१६६१ ई०]

ग्रनुसन्धात्री—श्री ॰ सुधा गुप्त विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच ॰ डी ॰ यह शोधप्रबन्ध संस्कृत-विभाग के ग्रन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था।

#### ४३१. गढुवाली का शब्द-सामर्थ्य

[१६६१ ई०]

धनुसन्धाता—श्री हरिदत्त भट्ट विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एव॰ डी॰

#### ४३२. खड़ीबोली-कविता में विरह-वर्णन

#### [१६६१ ई०]

श्री रामचन्द्र मिश्र को सन् १६६१ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली। उनका शोध-विषय था— 'खड़ीबोली-कविता में विरह-वर्णन'। इस शोधप्रवन्ध का प्रकाशन सरस्वती पुस्तक सदन, मोतीकटरा, श्रागरा, ने १६६२ ई० में किया।

यह प्रबन्ध पाँच ग्रध्यायों में विभाजित है। प्रथम ग्रध्याय में विरह के विशद रूप का निरूपण किया गया है। वैदिक-साहित्य, संस्कृत-काव्य श्रौर खडीबोली-क्षेत्र के बाहर के हिन्दी-काब्य में वर्णित विरह का विवेचन है। विरह-दशा में मानसिक स्थिति, विरह-विकलता में प्रकृति का रूप तथा प्रिय के प्रवास-स्थल की दूरी भ्रौर विरह की स्थिति का स्पष्टीकरण भी इस ग्रध्याय में किया गया है। द्वितीय ग्रध्याय में भारतीय ग्राचार्यो द्वारा किये गये विरह के शास्त्रीय विवेचन की समीक्षा की गयी है। पूर्वराग, मान, प्रवास तथा करुण अथवा अभिलाषामुलक, विरहमूलक, ईध्यामूलक, प्रवासमूलक तथा शापमुलक विरह-भेदों का विवेचन श्रीर सात्त्विकभावादि, कामदशाश्रों तथा विरह-वर्णन करने वाले कवियों की श्रेणियों का निरूपण भी इसी ग्रध्याय में हम्रा है। वात्सल्य-विरह-वर्णन पर भी विचार किया गया है। तृतीय म्रध्याय में द्विवेदी-यूग, छायावाद-यूग श्रौर छायावादोत्तर-युग के विरह-काव्य का तीन पृथक् प्रकरणों में विवेचन हुम्रा है । चतुर्थ म्रध्याय में खड़ीबोली के चार प्रमुख 'विरह-वैतालिकों' (हरिश्रौध, मैथिलीशरण, प्रसाद तथा महादेवी) के विरह-काव्य की विस्तृत समीक्षा चार प्रकरणों में की गयी है। पंचम ग्रध्याय में प्रबन्ध का उपसंहार है जिसमें हिन्दी-कविता में विरह-वर्णन की ग्रत्यन्त संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है।

# ४३३. तुलसो भ्रौर भारतीय संस्कृति

[१६६१ ई०]

श्चनुसन्धाता—श्वी रघुराजशरण शर्मा विश्वविद्यालय—श्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ४३४. श्राधुनिक हिंदी-नाटकों में नारी-चित्रण (भारतेन्दु से श्रश्क तक)

[१६६१ ई०]

म्रनुसन्धात्री —श्री० कमला शर्मा विश्वविद्यालय — ग्रागरा उपाधि —पी-एच० डी०

# ४३५. रीतिकाव्य में रूपचित्रए

[१६६१ ई०]

ग्रनुसन्धाता —श्री ग्रार० पी० मित्तल विश्वविद्यालय —ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ४३६. सूफी कवि मंभन श्रौर उनका काव्य

[१९६१ ई०]

ग्ननुसन्धाता — श्री राम प्रतिपाल मिश्र विश्वविद्यालय — ग्रागरा उपाधि — पौ-एच० डी०

# ४३७. हिंदी-काव्य में कृष्ण का चारित्रिक विकास

[१६६१ ई०]

ग्रनुसन्धाता—श्री डी० एस**०** मिश्र विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

## ४३८. हिंदी-साहित्य में निबंध का विकास

[१६६१ ई०]

श्रनुसन्धाता—श्री श्रोकारनाथ शर्मा विश्वविद्यालय—नागपुर उपाधि—पी-एच० डी०

# ४३६. हिंदी भाषा ग्रौर साहित्य के विकास में भारतीय नेताग्रों का योगदान तथा प्रभाव (१८४७-१९४७)

[१६६१ ई०]

श्रीमती ज्ञानवती दरबार को उनके शोधप्रबन्ध 'हिन्दी भाषा भौर साहित्य के विकास में भारतीय नेताओं का योगदान तथा प्रभाव (१८५७-१९५७) सन् १६६१ ई० में पंजाब विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह प्रबन्ध 'भारतीय नेताग्रों की हिन्दी-सेवा' के नाम से सन् १६६१ ई० में ही रंजन प्रकाशन, ७-टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली, द्वारा प्रकाशित हुग्रा।

यह ग्रन्थ इक्कीस अध्यायों में विभाजित है। पहले अध्याय का प्रतिपात है - साहित्य, जन-म्रान्दोलन भीर नेता। दूस्रे मध्याय में 'जन-जागरण की पुष्ठभूमि और हिन्दी' पर विचार किया गया है। तीसरे ग्रध्याय में धामिक एवं सामाजिक मान्दोलनों भीर उनके नेताओं की चर्चा है। चौथे भीर पाँचवें ग्रध्यायों में स्वामी दयानन्द श्रीर श्रार्यसमाज, तथा श्रार्यसमाज के ग्रन्य प्रमुख नेताओं की हिन्दी-सेवा का अध्ययन है। छठे अध्याय में बालकृष्ण भटर, प्रतापनारायण मिश्र ग्रादि समाज-सुधारक साहित्यकारों की देन की समीक्षा है। सातवें प्रध्याय में राजनीतिक चेतना का विवेचन है। म्राठवें से सोलहवें म्राच्यायों तक ऋमशः लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, मदनमोहन मालवीय, महात्मा गांधी, पुरुपोत्तमदास टंडन, डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, म्राचार्य नरेन्द्रदेव, डॉ० सम्पूर्णानन्द ग्रीर विनोबा भावे की हिन्दी-सेवाका श्राकलन है। सत्रहवें श्रव्याय में शिवप्रसाद गुप्त, डॉ० भगवानदास, श्रीप्रकाश म्रादि नेता-साहित्यकारों के योगदान का निरूपण है। ग्रठारहवें म्रध्याय में बालमुकुन्द गुप्त, बाबुराव विष्णु पराङ्कर, लक्ष्मणनारायण गर्दे आदि पत्रकार महारिथयों की देन पर विचार किया गया है। उन्नीसवें ग्रध्याय में ग्रहिन्दी-भाषी नेताग्रों (एनी बेसेन्ट, सरदार वल्लभभाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपाला-चारी म्रादि) की हिन्दी-सेवा पर विचार किया गया है। बीसवें मध्याय में नागरी-प्रचारिणी सभा, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ग्रादि बारह हिन्दी-सेवी संस्थाग्रों की उपलब्धियों का उपस्थापन है। 'उपसंहार' नामक इक्कीसवें ग्रध्याय में प्रबन्ध के निष्कर्षों की स्थापना की गयी है।

## ४४०. निर्गुरा तथा सगुरा काव्य में रहस्यात्मक अनुभूति का स्वरूप

[१६६१ ई०]

श्चनुसन्धाता—श्री ब्रजलाल विश्वविद्यालय — पंजाब उपाधि —पी-एच० डी०

#### ४४१. तुलंसी के भक्त्यात्मक गीत

[१६६१ ई०]

अनुसन्धाता—श्री वचनदेव कुमार विश्वविद्यालय—पटना उपाधि—पी-एच० डी०

#### ४४२. हिंदी-साहित्य पर मार्क्सवाद का प्रभाव

[१६६१ ई०]

म्रनुसन्धाता—श्री शिवस्वरूप सक्सेना विश्वविद्यालय—लखनऊ उपाधि—पी-एच॰ डी॰

#### ४४३. मिश्रबंधु श्रौर उनका साहित्य

[१६६१ ई०]

ग्रनुसन्धात्री—श्री सरोजिनी श्रीवास्तव विश्वविद्यालय—लखनऊ उपाधि—पी-एच० डी०

# ४४४. हिंदी-उपन्यास का विकास ग्रौर नैतिकता

[१६६१ ई०]

श्चनुसन्धाता—श्री सुखदेव प्रसाद शुक्ल विश्वविद्यालय—लखनऊ उपाधि—पी-एच० डी०

#### ४४५. किशोरीलाल गोस्वामी—जीवनी तथा साहित्य का ग्रध्ययन

[१९६१ ई०]

भ्रनुसन्धाता—श्री महेन्द्र नाथ मिश्र विश्वविद्यालय — लखनऊ उपाधि—पी-एच० डी०

# ४४६. पृथ्वीराजरासी के पात्रों का ऐतिहासिक श्रध्ययन

[१९६१ ई०]

ग्रनुसन्धाता—श्री कृष्णचन्द्र प्रग्नवाल विश्वविद्यालय—लखनऊ उपाधि—पौ-एच० डी०

#### ४४७. कबीर श्रौर वेमन का तुलनात्मक ग्रध्ययन

[१६६१ ई०]

मनुसन्धाता —श्री कोल्लि वेंकटेश्वर रेड्डी विश्वविद्यालय — लखनऊ उपाधि —पी-एच० डी०

#### ४४८. गुरु गोविंदसिंह--जीवनी श्रौर साहित्य

[१६६१ ई०]

म्रनुसन्धात्री-—कुमारी प्रसिन्नी सहगल विश्वविद्यालय——लखनऊ उपाधि—पी-एच० डी०

# ४४९. द्विवेदी-युग के उपन्यासों का म्रध्ययन

[१६६१ ई०]

श्रनुसन्धात्री—श्री शारदा श्रग्रवाल विश्वविद्यालय—लखनऊ उपाधि—पी-एच० डी०

# ४५०. बावरी-सम्प्रदाय के हिंदी-कवि

[१६६१ ई०]

भ्रनुसन्धाता—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल विश्वविद्यालय—लखनऊ उपाधि—पी-एच० डी०

# ४५१ हिंदी-गद्य (भाषा ग्रौर साहित्य) का निर्माण एवं विकास : देश के सुधारवादी ग्रौर राजनीतिक ग्रांदोलनों के प्रकाश में परीक्षण (ग्रद्याविध)

[१६६१ ई०]

श्रनुसम्धाता—श्री ब्रजमोहन शर्मा विश्वविद्यालय—राजस्थान उपाधि—पी-एच० डी०

### ४४२. रामचरितमानस के विशिष्ट संदर्भ में तुलसीदास का शिक्षा-दर्शन

[१६६१ ई०]

म्रनुसन्धाता—श्री शम्भूलाल शर्मा विश्वविद्यालय — राजस्थान उपाधि—पी-एच० डी०

#### ४५३. मध्यकालीन हिंदी-कविता में दोहा

[१९६१ ई०]

म्रनुसन्धात्री—श्री सत्यवती गोयल विश्वविद्यालय—राजस्थान उपाधि—पी-एच० डी०

# ४५४. म्राधुनिक हिन्दी-साहित्य की विचारधारा (१८७-१६५०)

[१६६१ ई०]

श्रनुसंधाता—श्री हरिकृष्ण पुरोहित विश्वविद्यालय—राजस्थान उपाधि—पी-एच० डी०

# ४५५. ब्रजभाषा के कृष्णकाव्य में माधुर्यभक्ति (सं० १५५०-१६५०)

#### [१९६१ ई०]

दिल्ली विश्वविद्यालय ने सन् १६६१ ई० में श्री रूपनारायण को उनके शोधप्रबंध 'ब्रजभाषा के कृष्णकाव्य में माधुर्यभिक्त (सं० १५५०-१६५०)' पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। यह शोधप्रबंध हिंदी-अनुसंधान-परिषद्, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, के निमित्त यंग मैन एण्ड कम्पनी, दिल्ली, द्वारा सन् १६६२ ई० में प्रकाशित हुआ।

इस प्रबंध में बारह अध्याय हैं। प्रथम अध्याय का प्रतिपाद्य है—वैष्णव धर्म और कृष्णभिवत का आरंभ। दितीय अध्याय में कृष्णभिवत के विकास और उसके अंतर्गत माधुर्य-भाव का निरूपण है। तृतीय अध्याय में माधुर्य-भिवतपरक कृष्णकाव्य की पृष्ठभूमि स्पष्ट की गयी है। चतुर्थ अध्याय में कृष्णभिवत-संप्रदायों एवं उनके भिवत-सिद्धांतों का विवेचन है। पंचम अध्याय में माधुर्यभिवत, उसके दार्शनिक, साहित्यिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन है। पष्ठ अध्याय में निवार्क-संप्रदाय की माधुर्यभिवत और उसके प्रमुख किवयों की समीक्षा है। सप्तम अध्याय में गौड़ीय संप्रदाय में माधुर्यभिवत के स्वरूप और उसके प्रमुख किवयों का अनुशीलन है। अष्टम अध्याय का विवेच्य है—राधावल्लभ-संप्रदाय में माधुर्यभिवत का स्वरूप और उसके प्रमुख किव । नवम अध्याय में हिरदासी संप्रदाय में माधुर्यभिवत के स्वरूप और उसके प्रमुख किव । नवम अध्याय में हिरदासी संप्रदाय में माधुर्यभिवत के स्वरूप और उसके प्रमुख किव । नवम अध्याय में हिरदासी संप्रदाय में प्रकाय में माधुर्यभिवत के स्वरूप और उसके प्रमुख किव माधुर्यभिवत का स्वरूप की माधुर्यभिवत और उसके प्रमुख किव पर विचार किया गया है। द्वादश अध्याय में मीरावाई की माधुर्यभिवत पर विचार किया गया है। द्वादश अध्याय में हिदी-साहित्य को मधुरोपासक कृष्ण-किवयों की देन का मूल्यांकन है।

#### ४५६. हिन्दी साहित्य श्रौर भाषा के विकास में पत्रिकाश्रों का योगदान

#### [१९६१ ई०]

सुश्री विमलारानी का शोधप्रवंघ 'हिंदी साहित्य श्रीर भाषा के विकास में पित्रकाग्नों का योगदान' सन् १६६१ ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ।

प्रस्तुत प्रबंध में आठ ग्रध्याय हैं। प्रथम चार पृष्ठभूमि के रूप में हैं। ग्रन्तिम चार ग्रध्यायों में मुख्य विषय का विवेचन हुग्रा है।

प्रथम श्रध्याय में पत्रकारिता श्रीर साहित्य के सम्बन्ध पर विचार किया गया है। इस श्रध्याय में दोनों के सामान्य तत्त्वों पर विचार करने के साथ-साथ यह भी दिखाया गया है कि पत्रकारिता श्रीर साहित्य एक-दूसरे के सहायक हैं। दितीय श्रध्याय में श्रालोच्य विषय से सम्बन्धित राजनीतिक श्रीर सामाजिक परिस्थितियों पर विचार हुश्रा है। देश की राजनीतिक श्रीर सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव साहित्य श्रीर पत्रकारिता के विकास पर पड़ा है। इसी श्रध्याय के श्रन्त में सन् १८५७ ई० के बाद हिन्दी की प्रगति श्रीर प्रसार पर भी प्रकाश डाला गया है।

तृतीय ग्रध्याय में हिन्दी-पत्रकारिता का इतिहास है। इसमें हिन्दी-पत्र-कारिता की मुख्य प्रवृत्तियों के निरूपण पर ग्रधिक ध्यान रखा गया है। चतुर्थ ग्रध्याय में पत्रिकाश्चों का वर्गीकरण है। इस ग्रध्याय में यह भी दिखाया गया है कि किन विषयों की पत्रिकाश्चों की हिन्दी में कमी है। पंचम ग्रध्याय प्राचीन साहित्य के श्रनुसंधान से सम्बन्धित है। इसमें यह दिखाने का यत्न हुश्चा है कि पत्रिकाश्चों ने किस प्रकार पुराने कवियों श्रौर उनकी रचनाश्चों को प्रकाश में लाने में सहायता दी है।

षष्ठ अध्याय के दो खंड हैं। प्रथम खंड में पत्रिकाओं के माध्यम से हिन्दी गद्य-साहित्य (कथा, नाटक, निबंध और समालोचना) के विकास का विवेचन हैं। द्वितीय खंड में खड़ीबोली की गद्य-शैली के विकास में पत्रिकाओं के योगदान का आकलन है। सप्तम अध्याय में खड़ीबोली-कविता के विकास में पत्रिकाओं के योगदान का विवेचन है। अष्टम अध्याय उपसंहार है।

परिशिष्ट १ में आधुनिक-युग के कुछ मुख्य साहित्यकारों को प्रकाश में लाने में पत्रिकाओं के योग का वर्णन है। परिशिष्ट २ में भारतेन्दु-युग की र्कमंठ पत्रकार श्रीमती हेमन्त कुमारी चौधरानी पर निबंध है। परिशिष्ट ३ में कुछ कहानियाँ श्रौर परिशिष्ट ४ में कुछ एकांकी श्रौर प्रहसन उद्धृत है। परिशिष्ट ५ में कुछ पत्रिकाश्रों के चित्र दिये गये हैं।

#### ४५७. हिन्दी-काव्य में वात्सल्य रस

[१६६१ ई०]

दिल्ली विश्वविद्यालय ने सन् १६६१ ई० में श्रीमती श्राशा शिरोमणि की पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। उनके श्रनुसंधान का विषय था—'हिन्दी-काव्य में वात्सल्य रस।'

इस शोधप्रबंध में आठ अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में वात्सत्य रस का शास्त्रीय विवेचन किया गया है। दितीय अध्याय में वात्सत्य की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गयी है। तृतीय अध्याय में अपअंश-काव्य में वात्सत्य रस का अध्ययन है। चतुर्थ अध्याय में निर्णुणकाव्यधारा में वात्सत्य रस की विवेचना है। पंचम अध्याय का प्रतिपाद्य है—कृष्णकाव्य में वात्सत्य रस। षष्ठ अध्याय में रामकाव्य में अभिव्यक्त वात्सत्य रस की समीक्षा है। सप्तम अध्याय में रीतियुगीन काव्य में वात्सत्य रस का अनुशीलन है। अष्टम अध्याय में आधु-निक काव्य में वात्सत्य रस का अध्ययन किया गया है।

# ४५८. श्राघुनिक हिन्दो-काव्य में रूपविधाएँ (१६००-५७ ई०)

[१६६१ ई०]

श्रीमती निर्मला जैन को सन् १६६१ ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके श्रनुसंधान का विषय था—'ग्राषु-निक हिन्दी-काव्य में रूप-विधाएँ (१६०० से १६५७ ई०)'। यह शोधप्रबंध नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, से प्रकाशित हो रहा है। यह प्रबंध दो खंडों ग्रीर कुल मिलाकर छः ग्रध्यायों में विभाजित है। पहले ग्रध्याय में महाकाव्य के विविध लक्षणों का विवेचन ग्रीर विवेच्य काव्य में उपलब्ध प्रमुख महाकाव्यों का रूप-विवेचन किया गया है। दूसरे ग्रध्याय में खंडकाव्य के लक्षणा ग्रीर रूपगत विशेषताग्रों के स्पष्टीकरण का प्रयत्न एवं प्रमुख खंडकाव्यों का रूपात्मक विवेचन है। तीसरे ग्रध्याय में ग्रालोच्य ग्रुग की कुछ नवीन लघुप्रबंध रचनाग्रों का रूप-निरूपण है। चौथे ग्रध्याय का विषय है—काव्यरूपक (पद्यरूपक-रचना की विभिन्न शैलियाँ)। इस प्रकार प्रथम खंड के चार ग्रध्यायों में महाकाव्य, खंडकाव्य, लघुप्रबंधकाव्य ग्रीर काव्यरूपक के रूप-विधान का ग्रध्ययन किया गया है। दितीय खंड में मुक्तक काव्यरूपों का ग्रध्ययन है। ग्रमुसंधानी ने मुक्तक-काव्यरूप के दो प्रकार माने हैं—स्फुट-मुक्तक ग्रीर संयुक्त-मुक्तक। पाँचवें ग्रध्याय में स्फुट-मुक्तकों के रूपविधान का ग्रीर छठे ग्रध्याय में संयुक्त-मुक्तकों के रूपविधान का ग्रमुशीलन किया गया है।

# ४५६. स्वतंत्रता के पश्चात् हिन्दी-साहित्य की प्रवृत्तियाँ

#### [१६६१ ई०]

श्रीमती सुषमा पाराशर को सन् १६६१ ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके ग्रनुसंधान का विषय था—'स्वतं-त्रता के पश्चात् हिन्दी-साहित्य की प्रवृत्तियाँ'।

यह शोधप्रबंध सात ग्रध्यायों में विभाजित किया गया है। 'भूमिका'नामक प्रथम ग्रध्याय में ग्रालोच्य युग की ऐतिहासिक, सामाजिक, ग्रार्थिक,
सांस्कृतिक, राजनैतिक ग्रौर साहित्यिक (किवता, नाटक, उपन्यास, कहानी,
निबंध ग्रौर ग्रालोचना) पृष्ठभूमि स्पष्ट की गयी है। द्वितीय ग्रध्याय में
स्वतंत्रता के पश्चात् हिंदी-किवता की प्रवृत्तियों का विवेचन है। इस ग्रध्याय
के पूर्वभाग में ग्राख्यान-काव्य (परंपरागत-प्रख्यात, युग-नेतान्नों पर ग्राधारित,
राजनैतिक नेतान्रों पर ग्राधारित, साहित्यकारों प्र ग्राधारित ग्रौर प्रतीकात्मक) ग्रौर उसके रूप-विधान का ग्रध्ययन है। उत्तरभाग में मुक्तक-काव्य(राष्ट्रीय-सांस्कृतिक किवता, छायावादी किवता, वैयक्तिक किवता, प्रगतिवादी
किवता ग्रौर नयी किवता) की विवेचना की गयी है। तृतीय ग्रध्याय में

स्वतंत्रता के पश्चात् हिंदी-नाटक की प्रवृत्तियों का स्रनुशीलन किया गया है। इसके स्रन्तर्गत ऐतिहासिक, सामाजिक स्रौर राजनैतिक नाटकों की प्रतिपाद्य वस्तु एवं रचना-विधान का विश्लेषण किया गया है।

चतुर्थं ग्रध्याय में ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक, ग्रांचिलक ग्रीर मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों की प्रतिपाद्यविषय-संबंधी प्रवृत्तियों का निरूपण करके उनके रचना-विधान की समीक्षा की गयी है। पंचम ग्रध्याय का प्रतिपाद्य है—स्वतंत्रता के पश्चात् हिन्दी-कहानी की प्रवृत्तियाँ। इस ग्रध्याय में युगचित्रणप्रधान कहानियों, मनोविश्लेषणात्मक कहानियों, ऐतिहासिक कहानियों ग्रीर नई कहानी के प्रतिपाद्य विषय ग्रीर शैली-विधान की प्रवृत्तियों की समीक्षा की गयी है। पष्ठ ग्रध्याय-में स्वातंत्र्योत्तर हिंदी निबंध ग्रीर ग्रालोचना का ग्रध्ययन है। इस ग्रध्याय के पूर्वभाग का प्रतिपाद्य है—निबंध, विचारचितनप्रधान निबंध, विचारचितनप्रधान निबंध, विचारचितनप्रधान निबंध, वर्णनप्रधान निबंध ग्रीर निवंधों का रचना-विधान। उत्तरभाग में ग्रालोचना के विविध हिपों (सैद्धांतिक ग्रालोचना, सौष्ठववादी ग्रालोचना, ऐतिहासिक ग्रालोचना, मनोवैज्ञानिक ग्रालोचना, समाजवादी ग्रालोचना ग्रीर शोधपरक ग्रालोचना) का ग्रनुशीलन है। 'उपसंहार'-नामक सप्तम ग्रध्याय में स्वातंत्र्योत्तर समस्त हिंदी-साहित्य की सिद्धि, विकास ग्रादि का समग्र रूप से विश्लेषण-विवेचन किया गया है।

#### ४६०. ग्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में स्वच्छन्दतावादी नाटकों का विकास

[१९६१ ई०]

म्रनुसंघाता—श्री दशरथ सिंह विश्वविद्यालय —सागर उपाधि—पी-एच० डी०

#### ४६१. तुलसी का समाज-दर्शन

[१६६१ ई०]

म्रनुसंघाता—श्री महेश प्रसाद चतुर्वेदी विश्वविद्यालय—सागर उपाधि—पी-एच० डी०

#### ४६२. हिन्दी में सैद्धांतिक समीक्षा का विकास

[१६६१ ई०]

सागर विश्वविद्यालय ने सन् १६६१ ई० में श्री रामाधार शर्मा को पी-एच० डी की उपाधि प्रदान की। उनके श्रध्ययन का विषय था—'हिन्दी में सैद्धांतिक समीक्षा का विकास'। इस प्रबंध का प्रकाशन श्रनुसंधान प्रकाशन, श्राचार्यनगर, कानपुर, ने सन् १६६२ ई० में किया। प्रकाशित ग्रन्थ का शीर्षक है—'हिन्दी की सैद्धांतिक समीक्षा'।

यह प्रबंध चौदह स्रध्यायों में विभाजित किया गया है। पहले स्रध्याय में भारतेन्दु-युग के समीक्षकों (भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बालकृष्ण भट्ट, 'प्रेमधन' श्रौर प्रतापनारायण मिश्र) का स्रध्ययन है। दूसरे स्रध्याय में श्राचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्रध्ययन है। तीसरे स्रध्याय में द्विवेदीयुगीन नवरीतिवादी समीक्षकों (मिश्रबन्धु, पद्मसिह शर्मा, कृष्णिबहारी मिश्र स्रौर लाला भगवान दीन) की समीक्षा की गयी है। चौथे स्रध्याय में स्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल का स्रध्ययन किया गया है। पाँचवें स्रध्याय में शुक्ल-परम्परा के समीक्षकों (पं चन्द्रबली पाण्डेय, डा॰ पीतांबर दत्त बड़थ्वाल, पं॰ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र स्रौर डा॰ जगन्नाथ प्रसाद शर्मा) का स्रमुशीलन है। छठे स्रध्याय में द्विवेदी-शुक्ल-युग की समीक्षा-दृष्टि का स्राकलन है। सातवें, स्राठवें, नवें स्रौर दसवें स्रध्यायों में कमशः श्री नन्ददुलारे वाजपेयी, डा॰ हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा॰ नगेन्द्र स्रौर श्री शान्तिप्रय द्विवेदी का स्रध्ययन है। ग्यारहवें स्रध्याय में स्वच्छंदतावादी समीक्षा-दृष्टि का स्राकलन है। बारहवें स्रध्याय में प्रगतिवादी समीक्षक डा॰ रामविलास शर्मा की सैद्धांतिक स्रौर व्यावहारिक समीक्षा की समीक्षा है।

तेरहवें अध्याय में प्रयोगवादी समीक्षा (श्री 'अज्ञेय') का विवेचन है। चौदहवां अध्याय प्रनथ का उपसंहार है।

# ४६३. हिन्दी-नाटक का विकास तथा कन्नड़-नाट्यसाहित्य से उसकी प्रासंगिक तुलना

[१६६१ ई०]

श्चनुसंधाता—श्वी चन्दूलाल दुवे विश्वविद्यालय—सागर उपाधि—पी-एच ॰ डी ०

#### ४६४. मलिक मुहम्मद जायसी और उनका काव्य

[१६६१ ई०]

श्रनुसंधाता—श्री शिवसहाय पाठक विश्वविद्यालय—सागर उपाधि—-पी-एच० डी०

### ४६५. स्राधुनिक भारतीय समाज में नारी श्रौर प्रसाद के नारोपात्र

[१६६१ ई०]

श्चनुसंधाता—श्री देवेश ठाकुर विश्वविद्यालय—सागर उपाधि—पी-एच० डी०

## ४६६. रामकाव्य की सामाजिक तथा दार्शनिक पृष्ठभूमि

[१६६१ ई०]

ग्रनुसंघाता—श्री रामशरण बत्रा विश्वविद्यालय—मुस्लिम विश्वविद्यालय, श्रलीगढ़ उपाधि—पी-एच॰ डी॰

#### ४६७. प्राचीन हिन्दी-साहित्य पर जैन-साहित्य का प्रभाव

[१६६१ ई०]

म्रनुसंघाता—श्री धन्यकुमार जैन विश्वविद्यालय—मुस्लिम विश्वविद्यालय, म्रलीगढ़ उपाधि—पी-एच० डी०

#### ४६८. श्रीमद्भागवत का हिन्दी-कृष्णभक्तिसाहित्य पर प्रभाव

[१६६१ ई०]

ग्रनुसंधाता—श्री विश्वनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय—मुस्लिम विश्वविद्यालय, ग्रलीगढ़ उपाधि—पी-एच० डी०

# ४६९. श्राधुनिक हिन्दी-महाकाच्यों का शिल्प-विधान

[१६६१ ई०]

ग्रनुसंधाता—श्री श्यामनन्दन प्रसाद किशोर विश्वविद्यालय—बिहार उपाधि—पी-एच० डी०

# ४७०. कवित्रय (कबीर-सूर-तुलसी)—सामाजिक पक्ष

[१६६१ ई०]

ग्रनुसंधाता — श्री गनमुक्कम वेंकटरमण विश्वविद्यालय — उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद उपाधि — पी-एच० डी०

## ४७१. नाथ-संप्रदाय का मध्यकालीन हिन्दी भाषा ग्रौर साहित्य पर प्रभाव

[१९६१ ई०]

श्रनुसंघाता—श्री रामदेव श्रोभा विश्वविद्यालय—गोरखपुर उपाधि—पी-एच० डी०

#### ४७२ रामसनेही-सम्प्रदाय

[१६६१ ई०]

ग्रनुसंधाता—श्री राधिकाप्रसाद त्रिपाठी विश्वविद्यालय—गोरखपुर उपाधि—पी-एच० डी०

#### ४७३. मध्यकालीन हिन्दी-कविता में भारतीय संस्कृति

[१९६१ ई०]

ग्रनुसंघाता—श्री सुरेन्द्र बहादुर त्रिपाठी विश्वविद्यालय--गोरखपुर उपाधि—पी-एच० डी०

#### ४७४. श्राधुनिक हिन्दी-काव्य में कवि-कल्पना का स्वरूप और उसकी विवेचना

[१६६१ ई०]

म्रनुसंधात्री—श्री शैल श्रीवास्तव विश्वविद्यालय—गोरखपुर उपाधि—पी-एच०डी०

## ४७४. देवनागरी लिपि—ऐतिहासिक तथा भाषावैज्ञानिक ग्रध्ययन

[१६६१ ई०]

अनुसंधाता—श्री शिवशंकर प्रसाद वर्मी विश्वविद्यालय —भागलपुर उपाधि—पी-एच० डी०

## ४७६. हरिभद्र के प्राकृत-कथासाहित्य का ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन

[१६६१ ई०]

म्रनुसंघाता—श्री नेमिचन्द्र शास्त्री विश्वविद्यालय—भागलपुर उपाधि—पी-एच० डी०

# ४७७. हिन्दी के निर्गुरासंत कवियों पर नाथपंथ का प्रभाव

[१६६१ ई०]

म्रनुसंघाता—श्री कोमल सिंह सोलंकी विश्वविद्यालय—विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन उपाधि—पी-एच० डी०

## ४७८. रामायर्गेतर संस्कृत-काव्य ग्रौर रामचरितमानस का तुलनात्मक ग्रध्ययन

[१६६१ ई०]

ग्रनुसंवाता—श्री शिवकुमारु शुक्ल विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

### ४७६. हिन्दी-कृष्णकाव्य में मधुरोपासना

[१६६१ ई०]

श्चनुसंधाता— श्री एस० एन० पांडेय विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

#### ४८०. रामचरितमानस की ग्रंतःकथाश्रों का ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन

[१६६१ ई०]

ग्रनुसंघाता — श्री वी॰ डी॰ पांडेय विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच॰ डी०

# ४८१. हिन्दी में प्रत्यय-विचार

[१६६१ ई०]

म्रनुसंघाता—श्री एम० एल० उप्रेति विश्वविद्यालय—म्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ४८२. भारतेन्दु ग्रौर नर्मद-एक तुलनात्मक ग्रध्ययन

[१६६२ ई०]

म्रनुसंधाता—ग्ररिवन्दकुमार देसाई विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ४८३. जैन कवि स्वयंभुदेव-कृत पउमचरिउ (ग्रपभ्रंश) एवं तुलसीकृत रामचरितमानस का तुलनात्मक ग्रध्ययन

[१६६२ ई०]

अनुसंधाता—श्री श्रोम्प्रकाश दीक्षित विश्वविद्यालय—श्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ४८४. ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य में यथार्थवादी (भारतेन्दु-युग से १९५० ई० तक की कविता का ग्रध्ययन)

[१९६२ ई०]

म्रनुसंधाता—श्री परशुराम शुक्ल 'विरही' विश्वविद्यालय—म्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ४८४. श्राधुनिक हिन्दी-काव्य में वात्सल्य रस

[१६६२ ई०]

श्री श्रीनिवास शर्मा का शोधप्रवन्ध 'श्राधुनिक हिन्दी-काव्य में वात्सल्य रस' सन् १६६२ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

यह शोधप्रवन्ध पाँच ग्रध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम ग्रध्याय में वात्सल्य रस का शास्त्रीय विवेचन है। द्वितीय ग्रध्याय में विवेच्य काल से पूर्व के साहित्य में ग्रभिव्यक्त वात्सल्य रस के स्वरूप का ग्रध्ययन किया गया है। इसके ग्रंतर्गत संस्कृत, ग्रपभ्रंश ग्रौर प्राचीन हिन्दी-काव्य के वात्सल्य-वर्णन करने वाले प्रसंगों का पर्यालोचन है। तृतीय ग्रध्याय में ग्राधुनिक हिन्दी-कवियों की कृतियों में ग्रभिव्यक्त वात्सल्य रस का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। चतुर्थ ग्रध्याय में विवेच्य काल की रचनाग्रों में व्यक्त वात्सल्य रस का साहित्यशास्त्रीय दृष्टि से विवेचन किया गया है। पंचम ग्रध्याय में प्राचीन हिन्दी-काव्य ग्रौर ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य में ग्रभिव्यक्त वात्सल्य की तुलनात्मक समीक्षा की गयी है।

# ४८६. बुलंदशहर के संस्कार-सम्बन्धी लोकगीतों का मध्यवर्ग एवं निम्नवर्ग के ग्राधार पर ग्रध्ययन

[१६६२ ई०]

ग्रनुसन्धात्री—श्वी० चन्द्रकला त्यागी विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ४८७. हिन्दी का बारहमासा-साहित्य : उसका इतिहास तथा श्रध्ययन

[१६६२ ई०]

भ्रनुसन्धाता—श्री एस० एस० प्रचंडिया विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

#### ४८८. मैथिली-लोकगीत

[१६६२ ई०]

ग्रनुसन्धात्री—श्री ग्रणिमा सिह विश्वविद्यालय—कलकत्ता उपाधि—डी० फ़िल०

# ४८९. स्राधुनिक हिंदी-काव्य में गीत-भावना का विकास

[१६६२ ई०]

ग्रनुसन्धात्री—श्वी० सरोजिनी देवी म्रग्नवाल विश्वविद्यालय—लखनऊ उपाधि-—पी-एच० डी०

#### ४६०. भिवतयुगीन साहित्य में नारी

[१६६२ ई०]

म्रनुसन्धात्री—श्री • शान्तिदेवी श्रीवास्तव विश्वविद्यालय—लखनऊ उपाधि—पी-एच ॰ डी ॰

# ४९१. हिंदी-उपन्यासों की शिल्पविधि का विकास

[१९६२ ई०]

ग्रनुसन्धात्री—श्री० ग्रोम् शुनल विश्वविद्यालय्—लखनऊ उपाधि—षी-एच० डी०

#### ४६२. बीसवीं शताब्दी के रामकाव्य

[१६६२ ई०]

श्रनुसन्धाता-- श्री शुभकारनाथ कपूर विश्वविद्यालय------लखनऊ उपाधि-----पी-एच० डी०

# ४६३. तुलसी का सामाजिक दर्शन

[१६६२ ई०]

ग्रनुसन्धाता—श्री विष्णुशर्मा मिश्र विश्वविद्यालय—लखनऊ उपाधि—पी-एच० डी०

# ४६४. हिंदी के ऐतिहासिक नाटकों का श्रध्ययन

[१६६२ ई०]

म्रनुसन्धात्री—श्री० दामिकशोरी श्रीवास्तव विश्वविद्यालय— लखनऊ उपाधि—पी-एच० डी०

#### ४६५. राजस्थानी लोकगाथाएँ

[१९६२ ई०]

ग्रनुसन्धाता—श्री कृष्णकुमार शर्मा विश्वविद्यालय—राजस्थान उपाधि—पी-एच० डी०

#### ४६६. रस-सिद्धांत की दार्शनिक श्रीर नैतिक व्याख्या

[१६६२ ई०]

श्री तारकनाथ बाली का शोधप्रबन्ध 'रस-सिद्धान्त की दार्शनिक श्रौर नैतिक व्याख्या' सन् १९६२ ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

यह शोधप्रवन्ध नौ ग्रध्यायों में विभाजित है। प्रथम ग्रध्याय में काव्यशास्त्र, दर्शनशास्त्र ग्रभैर नीतिशास्त्र का सम्बन्ध स्पष्ट किया गया है। द्वितीय
ग्रध्याय में भरत के रस-सिद्धान्त का विवेचन करते हुए यह स्थापना की गयी
है कि उनके ग्रनुसार रस एक पदार्थ है, ग्रनुभूति नहीं। रस का ग्राश्रय रंगमंच या नाटचस्थिति है। तृतीय ग्रध्याय मे प्रतिपादित किया गया है कि
यथार्थवादी भट्टलोल्लट भी भरत के ग्रनुसार ही रस को ग्रनुकार्य में स्थित
मानते हैं। चतुर्थ ग्रध्याय में श्रीशंकुक के मत का विवेचन करते हुए यह
स्थापना की गयी है कि उनका सिद्धान्त ग्रनुकृतिवाद है, ग्रनुमितिवाद नहीं।
पंचम ग्रध्याय में उपस्थापित किया गया है कि भट्टनायक शैवमतावलम्बी ग्रौर
दैतवादी हैं, उनके ग्रनुसार भी रस की स्थिति नाट्यस्थिति में है, उनका मत
भुक्तिवाद न होकर भावितिवाद है। षष्ठ ग्रध्याय में ग्रभिनवगुत के मत का
ग्रनुशीलन किया गया है। सप्तम ग्रध्याय का प्रतिपाद्य है—नव्य मत तथा
ग्रन्य मत। ग्रष्टम ग्रध्याय में माधुर्यभाव के विकास का निरूपण करके मधुर
रस की ग्रालोचना की गयी है। नवम ग्रध्याय में 'रस एवं ग्रीचित्य-सिद्धान्त'
का ग्रध्ययन है। काव्य में शिव ग्रीर ग्रानन्द की समस्या पर विचार करके

यह स्थापना की गयी है कि काव्य का मूल प्रयोजन म्रानन्द है। उपसंहार में शोधप्रबन्ध की नवीन स्थापनाम्रों की चर्चा की गयी है।

#### ४९७. भिवतकालीन काव्य में नारी

[१६६२ ई०]

म्रनुसन्धाता—श्री गजानन शर्मा विश्वविद्यालय—सागर उपाधि—पी-एच० डी०

# ४६८. हिंदी श्रौर मलयालम के सामाजिक उपन्यास (१६००-१६६०)

[१९६२ ई०]

ग्रमुसन्धाता —श्री दामोदर विश्वविद्यालय — सागर उपाधि —पी-एच० डी०

# ४६६. बघेलखंड प्रदेश की स्रोकोक्तियाँ, लोककथाएँ

[१६६२ ई०]

ग्रनुसन्धाता —श्री रामदास प्रधान विश्वविद्यालय—सागर उपाधि —पी-एच० डी०

# ५००. म्राधुनिक हिंदी-साहित्य के स्वच्छंदतावादी काव्य का म्रनुशीलन

[१६६२ ई०]

श्रनुसन्धाता—श्री विद्याराम कमल मिश्र विश्वविद्यालय—सागर उपाधि—पौ-एच० डौ०

#### ५०१. हिंदी के स्वच्छंदतावादी उपन्यास

[१६६२ ई०]

म्रनुसन्धात्री — श्री० कमलकुमारी जौहरी विश्वविद्यालय — सागर उपाधि — पी-एच० डी०

# ५०२. बीसवीं शताब्दी की सामाजिक, राजनीतिक श्रीर सांस्कृतिक परिस्थितियाँ तथा उनका हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव

[१९६२ ई०]

म्रनुसन्धाता—श्री रामकरन मिश्र विश्वविद्यालय—सागर उपाधि—पी-एच० डी०

# ५०३. ऋाधुनिक काव्य ऋौर काव्यवादों का ऋध्ययन

[१६६२ ई०]

श्रनुमन्याता—श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र विश्वविद्यालय—सागर उपायि—पी-एच० डी०

# ५०४. स्राधुनिक हिन्दी-काव्य में राष्ट्रीय चेतना का विकास

[१६६२ ई०]

श्रनुसन्याता—श्री सुरेशचन्द्र जैन विश्वविद्यालय—सागर उपाधि—पी-एच० डी०

#### ५०५. भगवन्तराय खीची ग्रौर उनके मंडल के कवि

[१६६२ ई०]

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह का शोधप्रवन्ध 'भगवन्तराय खीची ग्रीर उनके मंडल के किव' सन् १६६२ ई० में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय (बड़ौदा) की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा। यह उक्त विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सर्वप्रथम हिन्दी-शोधप्रवन्ध है।

प्रस्तुत प्रबन्ध की सामग्री ब्राट ब्रध्यायों में विभवत है। पहले तीन अध्याय भगवन्तराय खीची और शेष पाँच ब्रध्याय उनके मण्डल के किवयों से सम्बद्ध हैं। पहले ब्रध्याय में भगवन्तराय के राजनीतिक और साहित्यिक मण्डल की पृट्यभूमि, दूसरे में उनका वंक और इतिहास, काव्य तथा अनुश्रुतियों से समेन्वित जीवनी एवं तीसरे में भगवन्तराय की ब्रप्राप्य रचनाओं की सूचना तथा उपलब्ध रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है।

प्रवन्थ के चीथे प्रध्याय में भगवन्तराय के ग्राध्यित तया उनसे किसी-नकिसी प्रकार सम्बन्धित १७ किवयों का प्रामाणिक परिचय दिया गया है।
'देव' जैसे प्रख्यात किव के सम्बन्ध में भी कुछ नर्वान तथ्यों का ग्रनुसन्धान
उनकी एक ग्रनुपलब्ध कृति 'जर्यासह विनोद' के ग्राधार पर किया गया है।
पाँचवें ग्रध्याय में इन किवयों की 'भगवन्तराय के ग्राध्यकाल ग्रथवा उनके
ध्यक्तित्व को लक्ष्य कर लिखी गयी रचनाग्रों की विषयवस्तु का परिचय है।
छठे ग्रध्याय में इन रचनाग्रों का काव्य-सौंदर्य उद्घाटित किया गया है।
सातवें ग्रध्याय में इन किवयों की रचनाग्रों में प्राप्त इतिहास-सामग्री का
स्वरूप निरूपित किया गया है। समन्वय करने से प्रकट हो जाता है कि
फारसी के इतिहासों में कितना पक्षपात तथा उनकी प्रामाणिकता कितनी
संदिग्ध है। ग्राठवें ग्रध्याय में निष्कर्ष-रूप में प्रवन्ध की स्थापनाग्रों को प्रस्तुत
किया गया है।

इस व्याख्या-विवेचन के अतिरिक्त पाँच परिशिष्टों में भगवन्तराय तथा उनके मण्डल के कवियों की उन रचनाओं को संगृहीत किया गया है जिनकी जानकारी अब तक हिन्दी-जगत् को नहीं थी।

# ५०६. हिंदी-साहित्य पर राजनीतिक ग्रान्दोलनों का प्रभाव (१६०६ से १६४७ तक)

[१९६२ ई०]

म्रनुसन्धाता—श्री धर्मपाल विश्वविद्यालय—पंजाब उपाधि—पी-एच० डी०

# ५१०. हिन्दी भाषा का रूपवैज्ञानिक तथा वाक्यवैज्ञानिक श्रध्ययन

[१९६२ ई०]

श्रनुसन्धाता—श्री रघुबीर शरण विश्वविद्यालय—पंजाब उपाधि—पी-एच० डी०

# ५११. हिन्दी श्रौर मराठी कथा-साहित्य का तुलनात्मक श्रध्ययन

[१६६२ ई०]

म्रनुसन्धाता—श्री शंकर शेष विश्वविद्यालय—नागपुर उपाधि—पी-एच० डी०

# ५१२. सन्त कवि सिंगा जी-जीवन भ्रौर कृतियाँ

[१६६२ ई०]

श्रनुसन्धाता—श्री रामचन्द्र गंगराङे विश्वविद्यालय—नागपुर उपाधि—पी-एच० डी०

# ५१३. (क) हिन्दी सूफी-काव्य की भूमिका (ख) सूफी मत: साधना श्रौर साहित्य

[१६६२ ई०]

श्री रामर्जन तिवारी को उपर्युक्त विषय पर सन् १६६२ ई० में पटना विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली। तिवारीजी का ग्रन्थ 'सूफ़ीमत: साधना ग्रौर साहित्य' सं० २०१३ में ज्ञानमण्डल लिमिटेड, बनारस, से प्रकाशित हुग्रा था। सम्भवत: यही ग्रन्थ शोधप्रवन्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया।

'सूफीमत: साधना श्रौर साहित्य' सत्रह प्रकरणों में विभवत है। 'विषय-प्रवेश' नामक पहले प्रकरण में इस्लाम के रहस्यवाद का स्पष्टीकरण है। दूसरे प्रकरण में 'इस्लामधर्म ग्रीर संन्यास' पर विचार किया गया है। तीसरे में ग्ररब-देशों की तत्कालीन राजनीतिक ग्रीर सामाजिक ग्रवस्था तथा चीथे में ईरान की तत्कालीन राजनीतिक भीर सामाजिक भ्रवस्था का निरूपण है। पाँचवें में इस्लाम के विविध सम्प्रदायों का वर्णन है। छठे ग्रीर सातवें प्रकरणों में सुफीमत का ग्राविर्भाव ग्रीर क्रमिक विकास दिखलाया गया है। ग्राठवें प्रकरण में प्रारम्भिक काल के कुछ सुफी साधकों की विचार-चर्चा है। नवें प्रकरण में सूफी सिद्धान्तों का विवेचन है। दसवें में प्रतिपादित किया गया है कि सुफियों का चरम लक्ष्य परमात्मा के साथ 'एकमेक' होना है। ग्यारहवें प्रकरण का प्रतिपाद्य है--- चुफी साधक ग्रीर सुफी साधना। बारहवें में सुफीमत का अन्य धर्मो और मतों के साथ तूलनात्मक अध्ययन प्रस्तृत किया गया है। तेरहवें प्रकरण में भारतवर्ष में सूफीयत के प्रवेश तथा भारतीय परिपार्व में सुफीमत पर विचार किया गया है। चौदहवें, पन्द्रहवें ग्रीर सोलहवें प्रकरणों में भारतवर्ष के सूफी सम्प्रदायों का अनुशीलन है। सत्रहवें प्रकरण में सूफी-काव्य की विशेपतास्रों का उपस्थापन है।

#### ४१४. सूदन का सुजानवरित श्रीर उसकी भाषा

[१६६२ ई०]

श्रनुसन्धाता—श्री त्रिलोकीनाथ सिंह विश्वविद्यालय — लखनऊ उपाधि—पी-एच० डी०

# ५१५. कृषि तथा प्रामोद्योग की शब्दावली-एक ग्रध्ययन

[१६६२ ईo] ·

श्रनुसन्धाता—रामसिंह विश्वविद्यालय—लखनऊ उपाधि—पी-एच० डी०

# ५१६. भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की हिन्दी-साहित्य में श्रिभिन्यक्ति (१६२० ई०-१६३७ ई०)

[१६६२ ई०]

श्रनुसन्धात्री —श्रीमती सुपमा नारायण विस्विदियालय — दिल्ली उपाधि—पी-एच० डी०

# ५१७. भोजपुरी कहावतों का सांस्कृतिक ग्रध्ययन

[१६६२ ई०]

मनुसन्धाता — श्री सत्यदेव ग्रोभा विश्वविद्यालय — राँची उपाधि — पी-एच० डी०

# प्रदः श्राधुनिक ब्रजभाषा-काव्य (सं० १६००-२०००) का विकास

[१६६२ ई०]

श्रनुसन्धाता—श्री जगदीशप्रसाद वाजपेयी विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ५१६. श्राधुनिक कविता की मूल प्रवृत्तियाँ

[१६६२ ई०]

म्रनुसन्धाता—श्री राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी विश्वविद्यालय—मगारा उपाधि—डी० लिट०

# ५२०. हिन्दी-साहित्य (सं० १६४६-११४५) के इतिहास के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण

[१६६२ ई०]

अनुसन्धाता—श्री किशोरीलाल गुप्त विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—डी० लिट०

# ५२१. तुलसी के काव्य का मनोवैज्ञानिक विश्लेषगा

[१६६२ ई०]

म्रनुसन्धाता—श्री म्रम्बिकाप्रसाद वाजपेयी विश्वविद्यालय—म्रागरा उपाधि—डी० लिट०

# ५२२. कबीर भ्रौर कबीरपन्थ का तुलनात्मक भ्रध्ययन

[१६६२ ई०]

ग्रनुसन्धाता —श्री केदारनाथ दुवे विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ५२३. रीतिकालीन निर्गुग् भक्ति-काव्य

[१६६२ ई०]

स्रनुसन्धाता—श्री पंजाबीलाल शर्मा विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ५२४. हिन्दी-गद्य-साहित्य में प्रकृति-चित्रण

[१६६२ ई०]

स्रनुसन्धाता—श्री स्रोम्प्रकाश विश्वविद्यालय —स्रागरा उपाधि —पी-एच० डी०

### ५२५. रामचरितमानस श्रौर रामचन्द्रिका का तुलनात्मक ग्रध्ययन

[१६६२ ई०]

स्रनुसन्धाता —श्री जगदीश नारायण विश्वविद्यालय —ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

#### ५२६. ग्रवधी-कृष्राकाव्य की परम्परा में भक्तकवि लक्षदास ग्रौर उनका काव्य

[१६६२ ई०]

द्मनुसन्धाता—श्री मुरारीलाल शर्मा विश्वविद्यालय —ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

#### ५२७ हिन्दी भावप्रतीक, गीतनाट्य तथा रेडियो-नाटक ग्रीर उनके लेखक

[१६६२ ई०]

अनुसन्धाता श्री सन्त प्रमाद विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ५२८. श्रयोध्यासिंह उपाध्यायः काव्य, कला श्रौर श्राचार्यत्व

[१६६२ ई०]

भनुसन्धाता—श्री नारायणदास गुष्त विश्वविद्यालय — ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

#### ५२६. पदमावत में समाज-चित्रग

[१६६२ ई०]

श्रनुसन्धात्री—श्री • गायत्री सिन्हा विश्वविद्यालय—श्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ५३०. हिन्दी श्रौर गुजराती निर्गुएं सन्तकाव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन

[१६६२ ई०]

मनुसन्धात्री—सुश्री सुशीला धीर विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ५३१. रामानन्द-सम्प्रदाय के कुछ स्रज्ञात कवि स्रौर उनकी रचनाएँ

[१६६२ ई०]

श्रनुसन्धाता—श्री गोपीवल्लभ नेमा विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ५३२. तुलसीदास ग्रौर रामभक्ति-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध मलयालम कवि एड्,तच्छन का तुलनात्मक ग्रध्ययन

[१९६२ ई०]

म्रनुसन्धाता—श्री एम० जार्ज विश्वविद्यालय—ग्रागरा उपाधि—पी-एच० डी०

# ५३३. सिंहासनबतीसी ग्रौर उसकी हिन्दी-परम्परा का लोक-साहित्य की दृष्टि से ग्रध्ययन

[१६६२ ई०]

त्रनुसन्धात्री---सृश्ची लक्ष्मी देवौ सक्सेना विश्वविद्यालय----प्रागरा उपाधि---पी-एच० डी०

# ५३४. रामलीला की उत्पत्ति तथा विकास (विशेषतः मानस की रामलीला)

[१९६२ ई०]

श्रनुसन्धाता—श्री मोहन राम यादव विश्वविद्यालय—काशी उपाधि—पी-एच० डौ०

# ५३५. हिन्दी का पद-साहित्य

[१६६२ ई०]

श्रनुसन्धाता—श्री जगमोहन राय विश्वविद्यालय—काशी उपाधि—पी-एच० डी०

# ५३६. मध्यकालीन हिन्दी-प्रबन्धकाव्यों में कथानक-रूढ़ियाँ

[१६६२ ई०]

श्चनुसन्धाता—श्री त्रजविलास श्रीवास्तव विश्वविद्यालय—काशी उपाधि - पी-एच० डी०

#### ५३७. हिन्दी-उपन्यास का विकास

[१६६२ ई०]

काशी विश्वविद्यालय ने श्री शिवनारायण लाल श्रीवास्तव को उनके शोधप्रवन्ध 'हिन्दी-उपन्याम का विकास' पर सन् १६६२ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की।

# ५३८. हिन्दी के मध्यकालीन खंडकाच्य (१४००-१८५० ई०)

[१६६२ ई०]

श्री सियाराम तिवारी को सन् १६६२ ई० में उनके शोधप्रबंध 'हिंदी के मध्यकालीन खंडकाव्य (१४००-१८५० ई०)' पर सन् १९६२ ई० में पी-

एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। यह प्रबंध ग्यारह अध्यायों में विभाजित किया गया है।

प्रथम प्रध्याय भूमिका है जिसमें विषय का परिचय दिया गया है, खंडकाव्य की प्रचलित स्थूल एवं भ्रांत घारणा का खंडन किया गया है, प्रस्तुत प्रबंध का ग्रीचित्य सिद्ध किया गया है, मध्यकाल की सीमा निश्चित की गयी है, पूर्ववर्ती विद्वानों द्वारा खंडकाव्य के संबंध में किये गये कार्यों की समीक्षा की गयी है, ग्राधारभूत सामग्री का वर्णन किया गया है ग्रीर प्रतिपादन-प्रणाली स्पष्ट की गयी है। द्वितीय ग्रध्याय में शास्त्रीय दृष्टिकोग से खंडकाव्य पर विचार किया गया है। इस ग्रध्याय में काव्य के वर्गीकरण, प्रबंधकाव्य के विविध भेदोपभेद तथा उसमें खंडकाव्य के स्थान पर संस्कृत ग्रीर हिंदी के साहित्याचार्यों के मतों की समीक्षा की गयी है ग्रीर ग्रंत में उनके ग्राधार पर खंडकाव्य के लक्षण निरूपित किये गये हैं। इस ग्रध्याय में पाइचात्य साहित्य में खंडकाव्य के समरूप पर भी विचार किया गया है।

तृतीय अध्याय में मध्ययुग की प्रमुख काव्य-प्रवृत्तियों, उस युग के मुख्य काव्यक्षों एवं विभिन्न काव्यक्षों में खंडकाव्य का महत्त्व दिखाया गया है। चतुर्थ अध्याय में १४०० ई० से पूर्व के कुछ प्रमुख खंडकाव्यों का आलोचनात्मक परिचय दिया गया है और यह दिखाया गया है कि प्राङ्मध्यकाल में किस तरह हिंदी-खंडकाव्य की स्वतंत्र परम्परा का विकास हो रहाथा।

पंचम ग्रध्याय में १४०० ई० से १८५० ई० के मध्य लिखे गये मुद्रित एवं ग्रमुद्रित खंडकाव्यों का विषयानुसार वर्गीकरण किया गया है। षष्ठ अध्याय में १६४ खंडकाव्यों का परिचय दिया गया है। प्रत्येक खंडकाव्य की उपलब्ध मुद्रित-ग्रमुद्रित प्रतियों का विवरण दिया गया है, जहाँ उसके रचनाकार सर्वमान्य नहीं हैं वहाँ वास्तविक रचिता का संधान किया गया है, खंडकाव्यकार के जीवन-वृत्त का संक्षिण्त परिचय दिया गया है ग्रीर ग्रंथ का रचना-काल निर्धारित किया गया है। यथास्थान खंडकाव्य की भिन्न-भिन्न प्रतियों के पाठांतर पर भी विचार किया गया है ग्रीर ग्रंत में खंडकाव्य की संक्षिप्त कथावस्तु दी गयी है।

सप्तम ग्रध्याय में प्रत्येक परम्परा के प्रत्येक खंडकाव्य पर पूर्ववर्ती ग्रन्थों की छाया देखी गयी है। ग्रष्टम ग्रध्याय में एक-एक परम्परा के खंडकाव्यों का प्रकरण-वक्ता, चरित्र-चित्रण, कथा-विन्यास, रस, ग्रलंकार, छंद ग्रौर भाषा की दृष्टि से तुलनात्मक विवेचन किया गया है। नवम ग्रध्याय में मध्ययुगीन खंडकाव्यों के ग्रालोक में उनके लक्षण निरूपित किये गये हैं ग्रौर उन खंडकाव्यों के आधार पर प्रवृत्तियों का निर्धारण हुआ है। दशम अध्याय में प्रबंध में विवेचित खंडकाव्यों को काल-क्रम से सजाया गया है। एकादश अध्याय में सहायक साहित्य की सूची दी गयी है।

## ५३६. तुलसीदास के काव्य में भ्रलंकार-योजना

[१६६३ ई०]

श्री नरेन्द्र कुमार का शोधप्रबंध 'तुलसीदास के काव्य में ग्रलकार-योजना' सन् १९६३ ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुग्रा।

इस प्रबन्ध में कुल मिलाकर दस अध्याय हैं। प्रथम अध्याय भूमिका है जिसमें अलंकार की सामान्य परिभाषा, कान्य के लिए उसकी उपयोगिता, उसके प्रयोग के औवित्य एवं अलंकारों के वर्गीकरण पर विचार किया गया है। द्वितीय अध्याय में तुलसी-साहित्य में निबद्ध शब्दालंकारों का शास्त्रीय विवेचन किया गया है। तृतीय से नवम अध्याय तक अर्थालंकारों का अध्ययन है। तृतीय अध्याय में तुलसीदास द्वारा प्रयुक्त भेदाभेदप्रधान सादृश्यमूलक अलंकारों का, चतुर्थ अध्याय में अभेदप्रधान सादृश्यमूलक अलंकारों का, पंचम अध्याय में गम्यौपम्याश्रय सादृश्यमूलक अलंकारों का, षष्ठ अध्याय में विरोधगर्भ अलंकारों का, सप्तम अध्याय में शृंखलामूल एवं गूढार्थप्रतीतिमूल अलंकारों का, और अव्याय अध्याय में न्यायमूलक अलंकारों का विवेचन किया गया है। जो अलंकार उपर्युक्त किसी भी वर्ग के अंतर्गत नहीं आ सके हैं उनपर नवम अध्याय में विचार किया गया है। दशम अध्याय में तुलसी की अलंकार-योजना की विशेषताओं एवं उनके सौंदर्य का मूल्यांकन करते हुए प्रवन्ध का उपसंहार किया गया है।

# श्रनुबन्ध—१ स्वीक्रत शोधप्रबन्धों की विश्वविद्यालयानुसार सूर्चो

# १-४ विदेशी विश्वविद्यालय

| ज्याधि<br>पी-एच॰ डी॰ (पलाँरेन्स)<br>डी॰ डी॰ (लन्दन)<br>", (कोनिगसवगै)<br>डी॰ लिट्॰ (पेरिस)<br>पपण<br>न ", ",<br>डी॰ लिट्॰ (सारवोन, पेरिस)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # रामचरितमानस और रामायण  १. तुलसीदास का धर्म-दर्शन  २. हिन्दुस्तानी ध्वनियों का अनुसन्धान  ३. कवीर तथा उनके अनुयायी  ४. सुरदास का धार्मिक काव्य  १. मलिक मुहम्मद जायसी कुत पद्मावत का सटिप्पण  सम्पादन और अनुवाद [१६वीं शताब्दी की हिन्दी  भाषा (अवधी) का अध्ययन]  ७. हिन्दी साहित्य में महाकाव्य  ८. भोजपुरी ध्वनियों और ध्वनिप्रिक्ष्या का अध्ययन  ६. मध्यकालीन हिन्दी-छन्द का ऐतिहासिक विकास  १०. रामचरितमानस के सोत और रचनाक्रम |
| भ्रनुसम्भाता  प्रल • पी ॰ तेस्सीतोरी  जे • एन • कार्येटर  मोहिउद्दीन कादरी  एफ ॰ ई ॰ के  जनादंन मिश्र  धीरेन्द्र वर्मा  लक्ष्मीधर  हिर्ष्डमन्द्र राय  निरुवनाय प्रसाद  माहेरवरी सिंह                                                                                                                                                                                                                                                |
| ## & ## & ## & ## & ## & ## & ## & ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| H.        | प्रमुसन्थाता            | विषय                                                     | डपाधि              |       |
|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| \$ E K K  | शारदा वेदालकार          | ११. हिन्दी-गद्य का विकास<br>(१८०० से-१८५६ ई० तक)         | पी-एच० डी० (लन्दन) |       |
| ब्रेस्ट ४ | १९५९ जगदेवसिंह          | १२. बॉगरू भाषा का रचनात्मक व्याकरण                       | ,, (पेस्स्विनिया)  |       |
|           |                         | ५, प्रयाग विश्वविद्यालय                                  |                    |       |
| 9638      | बाब्राम सक्सेना         | १. मवधी का विकास (संस्कृत-विभाग)                         | डी० लिर्           |       |
| 2000      |                         | २. हिन्दी-काव्यशास्त्र का विकास                          | *                  |       |
| 36%0      | लक्ष्मी सागर वार्णेय    | ३. ग्राघुनिक हिन्दी साहित्य (१८४०-१६०० ई०)               | ঙী∙ फ़िल∘          |       |
| १६४०      | माता प्रसाद गुप्त       | ४. तुलसीदासजीवनी भौर कृतियों का                          |                    | . २ ५ |
| ,         |                         | समालोचनात्मक श्रध्ययन                                    | डी० लिट्           |       |
| 1888      | श्रीकृष्ण लाल           | ५. हिन्दी साहित्य का विकास                               |                    |       |
|           |                         | (8600—8624 套0)                                           | হী০ দ্ধিল০         |       |
| 883       | जानकीनाथ सिंह 'मनोज'    | ६. हिन्दी छन्दशास्त्र                                    | "                  |       |
| \$683     | खैलबिहारी गुप्त 'रानेघ' | ७. मनोविज्ञान के प्रकाश में रस-सिद्धान्त का              |                    |       |
|           |                         | समालोचनात्मक ग्रध्ययन                                    |                    |       |
| 1888      | दीनदयालु गुप्त          | त. हिन्दी के झष्टछाप कवियों का झध्ययन                    | डी॰ लिट्           |       |
| 3 6 8 4   |                         | <ul><li>ध्रुरदास—जीवनी श्रौर कृतियों का अध्ययन</li></ul> | डी॰ फ़िल॰          |       |
| 8684      | उदयनारायण तिवारी        | १०. मोजपुरी भाषा की उत्पत्ति और विकास                    | डी० लिट्           |       |
|           |                         |                                                          |                    |       |

=

|                                   |                                                  |                                                                        |                                                                        | 8                                                                    | 40                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उपाधि                             | डी० लिर्०                                        | डी० लिट्०                                                              | बी० फ़िस०                                                              |                                                                      |                                                                                                                 | হী <b>০</b> फ़िल <b>০</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |
| विषय<br>११ हिस्सी गणे निस्तान     | १२. हिन्दी साहित्य भौर उसकी सांस्कृतिक<br>भूमक्त | र्शनमा<br>१३. हिन्दी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्तियाँ<br>(१६८२) है === | (१९७२ ६० तक)<br>१४. हिन्दी प्रेमास्यानकाब्य (जायसी का<br>विशेष मध्ययन) | १५. हिन्दी साहित्य के भक्ति मौर रीज्ञि कालों<br>में प्रकृति मौर काला | १६. मैथिली साहित्य का संक्षिप्त इतिहास—आदिकाल से लेकर<br>वर्तमान समय तक श्रौर उस पर शंगरेजी का प्रभाव (शंगरेजी- | ष्वमात)<br>१७. हिन्दी समाचारपत्रों का इतिहास<br>१८. हिन्दी सन्तों (विशेषतया सूरदास, तुलसीदास ग्रौर कबीरदास)<br>पर वेटान्त-पत्रनिगों का बत्ता / के ि | ्र रहा निकास किया का करणा (दशन-विभाग)<br>१६. रामकथा—-उत्पत्ति और विकास<br>२०. झाघुनिक हिन्दी काव्य (१६००-१६४५ ई०) में नारी-भावना<br>२१. अंगरेजी का हिन्दी भाषा और साहित्य पर प्रभाव |
| <b>भ</b> नुसन्धाता<br>हरदेव बाहरी |                                                  | ब्रजमोहन गुप्त                                                         | पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेरु                                                | रघुवंश सहाय वर्मा                                                    | जयकात्त मिश्र                                                                                                   | रामरतन भटनागर<br>कीलवती मिश्र                                                                                                                       | कामिल बुल्के<br>शैलकुमारी माथुर<br>विरवनाथ मिश्र                                                                                                                                    |
| सन्<br>१६४५                       | <b>१</b> ९४६                                     | \$ \$                                                                  | \$ & × @                                                               | <b>१</b> १४ व                                                        | <b>१</b> ६४द                                                                                                    | <b>१</b> १९ ४ प                                                                                                                                     | १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                               |

| H          | श्रनुसन्धाता             | विषय                                                                                                  | उपाधि                                   |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 888        | हरिहर प्रसाद गुप्त       | २२. ग्राजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के ग्राधार पर भारतीय<br>ग्रामोडोग-ग्रामडी कड़ानती का भरगगन         | ही विख                                  |
| مره<br>کرد | १६५१ रामसिंह तोमर        | अन्यायाग-तन्त्रन्या (जन्याया) ना अन्ययम<br>२३. प्राकृत-प्रपर्भंग का साहित्य और उसका हिन्दी-साहित्य पर | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| •          | ,                        | प्रभाव                                                                                                | डी० फ़िल०                               |
| 86%        | वर्मिकोर लाल             | २४. श्रंगरेजी नाटकों का हिन्दी-नाटकों पर प्रभाव (श्रंगरेजी-                                           |                                         |
|            |                          | विभाग)                                                                                                | 2                                       |
| 4843       | टीकमसिंह तोमर            | २५. हिन्दी वीरकाब्य (१६००-१८०० ई०)                                                                    | :                                       |
| 1843       | भोलानाथ                  | २६. हिन्दी साहित्य (१९२६-४७ ई०)                                                                       | =                                       |
| १६५२       |                          | २७. हिन्दी-प्रदेश के हिन्दू पुरुषों के नामों का ग्रध्ययन                                              | :                                       |
| १६५२       | लक्ष्मीनारायण लाल        | २८. हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास ग्रौर उद्गम-सूत्र                                          | ä                                       |
| 1843       | खैल बिहारी मुप्त 'राकेश' | २६, नायक-नायिका-भेद                                                                                   | डी० लिट्०                               |
| १६५२       | मानन्दप्रकाश माथुर       | ३०. १६वीं-१७वीं शताब्दियों की प्रवस्था का हिन्दी-साहित्य के                                           | •                                       |
|            |                          | श्राधार पर अध्ययन (अंगरेजी-विभाग)                                                                     | डी० फ़िल                                |
| 5 8 3      | सत्पन्नत सिन्हा          | ३१. मोजपुरी लोकगाथा                                                                                   | डी० फ़िल०                               |
| 8 × 3      | रवीन्द्र सहाय वर्मा      | ३२.                                                                                                   | :                                       |
| १६५३       | घमंत्रीर भारती           | ३३. सिळ-साहित्य                                                                                       | : :                                     |
| 88.83      | जगदीश गप्त               | ३४ हिन्दी ग्रौर गजराती कष्ण-काव्य का त्लनात्मक ग्रध्ययन                                               | :                                       |

| र र दिया सित्रिक्ट ) का<br>तुलनारमक प्रध्ययन                                            | 3.00          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| हिन्दों नी नि-काब्य                                                                     | - b-0 (L'     |
| रीवां दरबार के हिन्दी कवि                                                               | · ••          |
| कबीर की कृतियों के पाठ ग्रौर समस्यात्रों का ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन                      | 10 F          |
| ं. गच्यकालान काव्य म नारा-मावना<br>४१. हिन्दी क्रष्णभक्ति-साहित्य पर पौराषिक प्रभाव     | t Con         |
| ४२. डिंगल-पद्यसाहित्य का श्रध्ययन<br>४३. हिन्दी कथा-साहित्य के विकास पर भ्रांग्ल प्रभाव |               |
| (१५५५-१६३६ ई०)                                                                          | $\overline{}$ |
| अवधी, बज भौर भोजपुरी साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन                                        | 赵             |
| ४४. आगरा जिले की बोली का ग्रध्ययन                                                       | E             |
| ४६. सूरसागर की शब्दावली का भ्रध्ययन                                                     | EC.           |
| श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य पर बंगला-साहित्य का प्रभाव                                     | ×             |
| श्राधुनिक हिन्दी-कविता का काव्यक्षिल्प                                                  | E             |
| ४६. श्रादिकाल का हिन्दी-जैनसाहित्य                                                      | 12            |

| सन्           | प्रनुसन्धाता            | निषय                                                                | उपाधि    |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| ० ५ ५         | कीरिलता                 | ४०. भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम श्रौर उसका श्राघुनिक हिन्दी-साहित्य  |          |
|               |                         |                                                                     | डी० फिल० |
| 0 3 d &       | रामचन्द्र राय           | ५१. राजस्थान के हिन्दी-ग्रभिलेखों (सन् ११५० से १७५० तक)             |          |
|               |                         | का पुरालिपि-सम्बन्धी (पैलियोग्राफ़िकल) मौर भाषाशास्त्रीय ग्रध्ययन   | , "      |
| \$ \$ \$ \$ 0 | किन्दु प्रग्नवाल        | ५२. आधुनिक हिन्दी-साहित्य में नारी-चित्रण                           |          |
| 3880          | श्रमर बहादुर सिंह       | ४३. अवधी और भोजपुरी के सीमाप्रदेश की बोली का ग्रघ्ययन               | •        |
| \$880         | शिवनन्दन                | ५४. पिरिनिष्टित हिन्दी में प्रयुक्त संस्कृत-शब्दों का अर्थ-परिवर्तन | "        |
| 1886          | राम ग्रीतार             | ४४. रामभिन और हिन्दी-साहित्य में उसकी प्रभिच्यक्ति                  | "        |
| 033           | नीरेन्द्र सिंह          | ५६. हिन्दी-कविता में प्रतीकवाद का विकास                             | :        |
| \$ 860        | क्याम मनोहर पांडेय      | ५७. सुफी मौर झ-सुफ़ी प्रेमास्यान का तलनात्मक झध्ययन                 | "        |
| 1860          | लालजी गुक्त             | ५८. शंकरदेव ग्रीर माधवदेव के विशिष्ट संदर्भ में ग्रासामी एवं हिन्दी |          |
|               |                         | वैष्णव कविता का त्रलनारमक ग्रध्ययन                                  |          |
| १६६१          | मिथिलेश कान्ति          | ५६. हिन्दी-भक्तिकाब्य में श्रृंगाररस (सं० १३७५-१७००)                | *        |
| 833           | केशनी प्रसाद चौरसिया    | ६०. मध्यकालीन हिन्दी-सन्तसाहित्य की साधना-पद्धति                    | a        |
| % ३३%         | <b>अचलानन्द</b> जाखमोला | ६१. हिन्दी-कोश-साहित्य (१४००-१८०० ई०) का झालोचनात्मक                |          |
|               |                         | भौर तुलनात्मक श्रष्टययन                                             | =        |
| ४३३४          | करणा वर्मा              | ६२. मध्यकालीन हिन्दी-मिनतसाहित्य (सं०१५००-१७००) में                 |          |
|               |                         | वात्सल्य और सख्य का निरूपण                                          | *        |

| उपाधि         | डी <b>ः</b> फ़िल <b>ः</b><br>"                                                                                               | 1                                                                                                         | ·                                         | 2 2                                                                                      | a                                           |                               | हो० लिट०                              | ,                      | : :                                                         | : :                            | ÷                                                                                 | :                            | पी-एच० हो०                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
|               | ६३.  देव के रुक्षणप्रम्थों का पाठ म्रौर पाठ-सम्बन्धी समस्याएँ<br>६४.  मघ्ययुगीन हिन्दी-कृष्णभित्वधारा म्रौर चैतन्म सम्प्रदाय | ६५. हिन्दी-सन्तसाहित्य की लौकिक पुष्ठभूमि<br>६६. मुद्रित मौर हस्तलिखित सामग्री के झाधार पर बिटानी का भाषा | वैशापिक ग्रध्ययन<br>१७ मनीनोनी के नेन्न्य | रुटः अञ्चलाता क लाकसाहित्य का प्रध्ययन<br>६८. बज घौर बुन्देली के लोकगीतों में कृष्णवातां | ६६. इलाहाबाद जिले की कृषि-सम्बन्धी सब्दावली | ६. हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी | १. हिन्दी काव्य में निर्गुण-सम्प्रदाय | २. प्राधुनिक काव्यधारा | <ol> <li>प्रसाद' के नाटकों का शास्त्रीय प्रध्ययन</li> </ol> | ४. दुलसीदास श्रीर उनका युग<br> | रः ।हन्दा-मुहावर्<br>६. गीतिकाव्य का उद्गम, विकास भ्रौर हिन्दी-साहित्य में जयक्ती | libtin libtin libtin liberth | ७. हिन्दी कान्यरूपों का उद्भव ग्रौर विकास |
|               |                                                                                                                              | शास्त्रकाश शमा<br>रामकुमारी मिश्र                                                                         | सत्या गृप्त                               |                                                                                          | शालियाम शुमा                                |                               |                                       |                        |                                                             | राजपात बासित<br>मोमप्रकाल सदन  |                                                                                   |                              | F                                         |
| HH<br>9 0 0 0 | \$ 5 4 6<br>\$ 6 6 6<br>\$ 6 6 6                                                                                             | 2                                                                                                         | 0.0<br>(1)<br>(1)                         | 35 6                                                                                     | 0.0<br>W<br>W                               |                               | × × × × × × × × × × × ×               | 2 2                    | 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     | 2                              | \$240                                                                             | C 2 4 8                      | Ś                                         |

| te                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | िस्ता                                                                   | उपाधि      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7 00                                         | er sample                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ट. डिन्टी में महाकाव्य का स्वरूप-विकास                                  | पी-एच० डी० |
| ٠<br>١                                       | و المالية الما | क समीयोगी का पास्तीखन                                                   | :          |
| *                                            | 14C40 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | :          |
| 27.5                                         | रधुनाथमित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १०. आधुनिक हिन्दी-साहित्य में नारी (१८५७-१६३६ ई०)                       | •          |
| 24<br>24<br>24                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११. रोतिकालीन कवियों की प्रेम-व्यंजना                                   | •          |
| (i)<br>(i)<br>(i)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२. श्राधुनिक हिन्दी-काव्य-साहित्य के बदकते हुए मानों का प्रध्ययन       |            |
| 100 M                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३. हिन्दी-गद्य के विविध साहित्य-स्पों के उद्भव भौर विकास का प्रध्ययन " | मध्ययन "   |
| 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४. हिन्दी ग्रौर कन्नड़ में भक्ति-आन्दोलन का तुलनारमक प्रध्ययन          | •          |
| . XX                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५. रासो की भाषा                                                        | :          |
| 2000                                         | कत्तिका विश्वास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६. ब्रज्जबुली                                                          | 2          |
| \$ E X '3                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७. शाधुनिक शालोचना की प्रवृत्तिय*                                      |            |
| 8 K & &                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १ न. कवि-समय                                                            | ı          |
| 8 X X X                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६. हिन्दी में गद्य-कान्य का विकास                                      | 2          |
| 8 X 3 }                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २०. सूर-पूर्व की बजभाषा                                                 | 2          |
| 8 EX 5                                       | मोती मिह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २१. निर्मुण-साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि                             | ι,         |
| १६५८                                         | : रामनरेश वर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २२. समुण-भिन्तनाय की सांस्कृतिक पुष्ठभूमि                               | u          |
| 3649                                         | : पूर्णमासी राय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २३. कुष्णभिनत में मधुर रस                                               | "          |
| <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २४. मध्यकालीन प्रलंकत कविता थौर मतिराम                                  | 2          |
| १ ६ ५ प                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २४. हिन्दी-उपन्यासों पर पाश्चात्य प्रभाव                                | 2          |

=

| Ë            | मनुसन्धाता           | निषय                                                            | उपाधि      |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| १६५५         | गिरीशचन्द्र तिवारी   | २६. कबीर के बीजक की टीकाम्मों को टार्केनिक ब्यास्था             | 4          |
| १६५६         | क्रष्णकुमार मिश्र    | हिन्दी-गद्यसाहित्र का विकास                                     | ना-एम० हा० |
| 3838         | राममूति त्रिपाठी     | र जन्मा भीर उसका प्रसार                                         | :          |
| <b>३४३</b>   | रवीन्द्रनाथ राय      | २६. हिन्दी-मिनतसाहित्य में लोकतत्त्व                            | :          |
| <b>የ</b> ደሄደ | धर्मपाल मेनी         | ३०. श्री गुरुपन्थ साहब में उल्लिखित कवियों के धार्मिक विश्वासों | 2          |
|              |                      | का अध्ययन                                                       |            |
| १६५६         | कपिलदेव पांडेय       | ३१. मध्यकालीन साहित्य में श्रवतारबाद                            | "          |
| 9880         | उमा माडवेल           | ३२. हिन्दी में शब्द और मधं का मनोबैकानिक महम्मन                 | "          |
| \$880        | कमलिनी मेहता         | ३३. नाटको में यथार्थवाद                                         | £          |
| 6 30         | मुदमंगलसिंह          | ३४. अग्रेज शासकों की शिक्षानीति और हिन्दी भाषा तथा साहित्य के   | 2          |
|              |                      | विकास में उसका योग                                              |            |
| १६६०         | रयामसुन्दर शुक्ल     | ३४. हिन्दी काव्य की निर्गेणधारा में भक्ति का स्वरूप             | <b>:</b>   |
| 0<br>W<br>W  | नवरत्न कपूर          | ३६. हिन्दी के ऐतिहासिक नाटक - उनकी मुलभुत प्रवृत्तियाँ ग्रीर    | 8          |
|              |                      | प्रेरक शिक्तयाँ                                                 |            |
| 1538         | यौल रस्तोगी          | ३७. हिन्दी-उपन्यासों में नारी                                   | 4          |
| १६६१         | नगेन्द्रनाथ उपाध्याय | ३ नाथ ग्रौर सन्त साहित्य का तुलनात्मक श्रध्ययन                  | 2          |
| 200          | एस० टी० नर्रासहाचारी | ३९. हिन्दी-साहित्य ग्रौर शालोचना में ग्रमिरुचि का विकास         |            |
| ११६१         | १६६१ श्रीघर सिंह     | ४०. तुल्सीदास की कारयित्री प्रतिभा                              | •          |
|              |                      | •                                                               | ,          |

| सन्                                                      | मनुसन्याता               |          | विषय                                                                       | उपाधि       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9.7<br>UJ<br>UJ<br>UJ                                    | यांकरदेव वामाँ           | <u>%</u> | ४१. माघुनिक हिन्दी-साहित्य में काव्यरूपों के प्रयोगएक ग्रध्ययन पी-एच॰ डीं॰ | पी-एच० डीं० |
| १ १ १ १                                                  | शिवनारायण लाल श्रीवास्तन | %        | ४२. हिन्दी-उपन्यासों का विकास                                              |             |
| 200<br>200<br>200<br>200<br>200                          | मोहनराम यादव             | m<br>>>  | रामलीला भी उत्पत्ति तथा विकास                                              | :           |
| ·<br>•                                                   | ,                        |          | (विशेषतः मानस की रामलीला)                                                  |             |
| १६६२                                                     | जगमोहन राय               | ×<br>×   | ४४. हिन्दी का पद-साहित्य                                                   | "           |
|                                                          |                          |          | ७. स्रागरा विश्वविद्यालय                                                   |             |
| 3.50                                                     | १६३६ हरिहरनाय हुन्कू     | نه       | १. 'रामचरितमानस' के विशिष्ट सन्दर्भ में तुलसीदास की                        |             |
|                                                          | •                        |          | शिल्पकलाएक विरलेषण                                                         | हो० लिट्    |
| \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | नगेन्द्र नगाइच           | 'n       | रीतिकाल की भूमिका में देव का श्रध्ययन                                      | 3           |
| 9×3€                                                     |                          | mi       | हिन्दी-नाटक-साहित्य का इतिहास                                              | पी-एच० डी०  |
| १६४व                                                     |                          | ×        | हिन्दी कविता में प्रकृति-चित्रण                                            | •           |
| १६४५                                                     |                          | ઝં       | श्रीगुरु गोरखनाथ ग्रौर उनका युग                                            | :           |
|                                                          | (रांगेय राघव)            |          |                                                                            |             |
| 3×38                                                     | गौरीशंकर 'सत्येन्द्र'    | شون      | ६. अज-लोक-साहित्य का अध्ययन                                                |             |
| 3838                                                     | जयदेव कुलश्रेष्ठ         | <i>ં</i> | ज्रायसी : उनकी कला ग्रौर दर्शन                                             | *           |
| \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                  | भ्रोम्प्रकाश कुलश्रेष्ठ  | ı        | हिन्दी साहित्य में मलंकार                                                  | *           |
| 6526                                                     | गोबित्द त्रिगणायत        | a)       | कबीर की विचारधारा                                                          | ;           |

| HE HE  | भनुसन्धाता               | निषय                                                          | डपाधि               |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2848   | मुंबीराम शर्मा           | १०. भारतीय साधना म्रौर सूर-साहित्य                            | पी-ए <b>च</b> ० डी० |
| \$6X\$ | उमेशचन्द्र त्रिपाठी      | ११. हिन्दी निबन्ध के विकास का आलोचनात्मक प्रध्ययन             | 2                   |
| 8430   | भगवत्स्वरूप मिश्र        | १२. हिन्दी-साहित्य में ग्रालोचना का उद्भव ग्रौर विकास         |                     |
| १६५२   | विश्वम्भरनाथ भट्ट        | १३. रत्नाकर, उनकी प्रतिभा श्रौर कला                           | u                   |
| 1843   | प्रतिपालसिंह             | १४. बीसवीं शती के महाकाव्य                                    | =                   |
| 1843   | राजेश्वरप्रधाद चतुर्वेदी | १५. हिन्दी-कविता (१६००-१८५० ई०) में श्रुङ्गार रस का म्रध्ययन  | :                   |
| १६५२   | प्रेमनारायण शुक्ल        | १६. हिन्दी-साहित्य में विविध वाद                              | 2                   |
| 8888   | वांकरनाथ शुक्ल           | १७. उपन्यासकार प्रेमचन्द, उनकी कला, सामाजिक विचार धौर         |                     |
|        |                          | जीवन-दर्शन                                                    |                     |
| 3843   | हरवंशलाल शर्मा           | १८. श्रीमद्भागवत श्रौर सूरदास                                 | =                   |
| १६५३   | रामदत भारद्वाज           | १६. तुलसी-दर्शन (दर्शन-विभाग के ग्रन्तगंत)                    | "                   |
| १६५४   | मुणानन्द जुमाल           | २०. मघ्य-पहाड़ी भाषा (गढ़वाली कुमाउंनी) का श्रनुशीलन श्रौर    |                     |
|        |                          | उसका हिन्दी से सम्बन्ध                                        | 11                  |
| १६५४   | मनोहरलाल गौड़            | २१. घनानन्द और मध्यकाल की स्वच्छन्द काब्य-भारा                | æ                   |
| १६५४   | ब्रहादत शर्मा            | २२. हिन्दी-कहानियों का विवेचनात्मक प्रध्ययन                   | · 1                 |
| १६५४   | द्याशंकर शमी             | २३. हिन्दी में पशुचारण-काब्य                                  | =                   |
| १९५४   | पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश'   | २४. हिन्दी गद्यकाब्य का ब्रालोचनात्मक ब्रौर रूपात्मक ब्रध्ययन | "                   |
| १९५४   | रंगाम सुन्दर लाल दीक्षित | २५. कृष्ण-काव्य में भ्रमरगीत                                  | 7                   |

| H.                                                                            | मनुसंयाता               | मिषय                                                       | डपाधि      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| ***                                                                           | बदरीनारायण श्रीवास्तव   | २६. रामानंद-सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव पी | पी-एच० डी० |
| <b>የ</b> ደጻሄ                                                                  | भगवती प्रसाद सिंह       | E                                                          | •          |
|                                                                               |                         | बनादास का अध्ययन                                           | :          |
| <b>የ</b> ድ                                                                    | कपिल देव सिह            | २ गत सौ वर्षों में कविता के माध्यम के लिए अजभाषा-खड़ी-     | :          |
|                                                                               |                         | बोसी-सम्बन्धी विवाद की रूपरेखा                             | ;          |
| <b>የ</b> ደሂሂ                                                                  | श्रम्नाथ पांडेय         | २६.                                                        | : :        |
| <b>የ</b> ደሂሂ                                                                  | रामेश्वरलाल खंडेलवाल    | ३०. ग्राष्ट्रीनक हिन्दी-कविता में प्रेम और सौन्दर्य        | \$         |
| <b>የ</b> ደሂሂ                                                                  | सीताराम कपूर            | ३१. रामचरितमानस के साहित्यिक स्रोत                         | 2          |
| 35 55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55 | ब्रजवासीलाल श्रीवास्तव  | ३२. हिन्दी-काब्य में कहण रस (१४००-१७०० ई०)                 | 2          |
| १ १५६                                                                         | जयराम मिश्र             | ३३. आदि गुरु ग्रन्थ साहब जी के थामिक और दार्शनिक मिटान्त   | 2          |
| 344                                                                           | बरसानेलाल चतुर्वेदी     | ३४. हिन्दी साहित्य में हास्य रस                            | 2          |
| १९५६                                                                          | ग्रानन्द प्रकाश दीक्षित | ३५. कान्य में रस                                           | \$ ;       |
| \$ \$ \$ \$<br>\$ \$ \$                                                       | रामचन्द्र मिश्र         | ३६. हिन्दी के आरंभिक स्वच्छन्दतावादी काव्य ग्रौर विशेषत:   | 2          |
|                                                                               |                         | पं॰ शीघर पाठक की कृतियों का अनुशीलन                        | ;          |
| 8 E 4 &                                                                       | हरिहरमाथ टंडन           | ३७. वात्ति-साहित्य का जीवनीमुलक झध्ययन                     | <b>:</b> : |
| १९५५                                                                          | अम्बा प्रसाद सुमन       | ३८. कृषक-जीवन-सम्बन्धी शब्दावली (म्रलीगढ क्षेत्र की बोली   | ÷          |
|                                                                               |                         | के प्राधार पर)                                             | :          |
| 888                                                                           | १६५६ गणेशदस             | ३६. मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य में चित्रित समाज              | : :        |
|                                                                               |                         |                                                            | :          |

| सर्व    | भानुसंभाता                 | बिष्य                                                            | di in                                 |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| * exe   | महेश चन्द्र सिघल           | ४०, सन्त सन्दरदास                                                | 4 called                              |
| १९४६    | मुंबीराम बर्मा             | ४१. वैदिक भिक्त थ्रीर हिन्दी के मध्यकालीन काब्य में उमझी         | पा-एच० डा०<br>हो <sub>०</sub> ह्यिन   |
|         |                            | म्राभित्यक्ति                                                    | 2012                                  |
| 22      | १९१७ गारा शकर (सत्येन्द्र) | ४२. मघ्ययुगीन हिन्दी-साहित्य के प्रेमगाथा-काव्य ग्रौर भक्तिकाब्य |                                       |
| i       | ,                          | में लोकवार्ता-तत्व                                               |                                       |
| ₹£%@    | गोविन्द त्रिगुणायत         | ४३. हिन्दी की निर्मण-काव्यधारा श्रौर उसकी दार्शनक पद्यभम         | <b>.</b>                              |
| 2 2 2 3 | नत्यनसिह                   | ४४. बालमुकुन्द गुप्तउनके जीवन ग्रौर साहित्य का ग्रध्ययन          | "<br>पी-गच <b>े हो</b> ०              |
| 2 E X G | राजेन्द्रप्रसाद शर्मा      | ४४. पं० बालक्रष्ण भट्रउनका जीवन मौर साहित्य                      | )<br>-                                |
| 2 E X G | गोपीनाथ तिवारी             | ४६. मारतेन्द्रमालीन नाटक-माहित्य                                 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| १६५७    | देवेत्रकुमार जैन           | ४७. झपभंश-साहित्य                                                | -                                     |
| १ हर्र  | बद्रीप्रसाद परमार          | ४८. मालव-लोक-साहित्य                                             |                                       |
| 2 EX 6  | राजकियोर कक्कड़            | ४६. प्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में प्रालोचना का विकास              | 2                                     |
|         | ,                          | (१८६८-१९४३)                                                      | ;                                     |
| १८५७    | १९५७ गोविन्दसिह कन्दारी    | ४०. गढ़वाली बोली की रावल्टी उपबोली, उसके लोकगीत भीर              | •                                     |
|         |                            | उसमें प्रभिन्यक्त लोकसंस्कृति                                    |                                       |
| १८५७    | द्वारिकाप्रसाद सक्सेना     | ५१. 'कामायनी' में काव्य, संस्कृति भौर दर्शन                      | :                                     |
| १ १ ५७  | किशोरीलाल गुप्त            | ५२. 'शिवसिंह सरोज' में दिये कवियों-सम्बन्धी तथ्य एवं तिथियों     | ţ                                     |
|         |                            | का श्रालोचनात्मक परीक्षण                                         | a                                     |

| H                                        | भनुसन्याता            | विषय                                                              | डपाधि               |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 954                                      | रामनाथ त्रिपाठी       | ५३. क्रीतवासी बंगला रामायण और 'रामचरितमानस' का तुलना-             |                     |
| •                                        |                       | रमक ग्रध्ययन                                                      | पी-एच <b>० डो</b> ० |
| 9436                                     | केशवराम पाल           | ५४. हिन्दी में प्रयुक्त संस्कृत-शब्दों का प्रथंवैज्ञानिक प्रध्यपन |                     |
|                                          |                       | (संस्कृत-विभाग के अन्तर्गत)                                       | ï                   |
| 1845                                     | भगवती प्रसाद सिंह     | ५५. रामभिनत में रसिक-सम्प्रदाय                                    | डी० लिट्•           |
| १ हे ५ द                                 |                       | ५६. माचायं रामचन्द्र युग्ल-एक मध्ययन                              | पी-एच० डी <b>०</b>  |
| शहरुव                                    |                       | ५७. हिन्दी भीर मराठी का निगुँण-काब्य (११वीं से १४वीं बाती)        |                     |
|                                          |                       | तुलनात्मक ग्रध्ययन                                                | 2                   |
| 27.45                                    | रामसागर त्रिपाठी      | ५ ८. मुक्तक-काग्य-परम्परा के अन्तर्गत बिहारी का विशेष अध्ययन      | 2                   |
| 26.45                                    |                       | ५६. प्रसाद का काव्य ग्रीर दर्शन                                   | 2                   |
| % १                                      |                       | ६०. हिन्दी-पत्रकारिता का इतिहास                                   | =                   |
| १९४५                                     | अम्बिकाप्रसाद वाजपेयौ | ६१. दिजदेव भीर उनका काग्य                                         | :                   |
| % १५४                                    | श्रीपति शर्मा         | ६२. हिन्दी-नाटको पर पारचात्य प्रभाव                               | <b>:</b>            |
| 8. E. K.                                 | रणवीरचन्द्र रांग्रा   | ६३. हिन्दी-उपन्यासों में चरित्र-चित्रण का विकास                   | "                   |
| 2 K                                      | रमेशकुमार शर्मा       | ६४. रीति-कविता का श्राघुनिक हिन्दी-कविता पर प्रभाव                | "                   |
| 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 | क्रडणचन्द्र शामी      | ६५. मेरठ जनपद के लोकगीतों का श्रध्ययन                             | "                   |
| 2 X 3 X 3 X 3 X 3 X 3 X 3 X 3 X 3 X 3 X  | गोपालदत्त शर्मा       | ६६. स्वामी हरिदास जी का सम्प्रदाय भौर उसका वाणी-साहित्य           | £.                  |
| \$ 8 x u                                 |                       | ६७. हिन्दी में कृष्ण-काव्य का विकास                               | 7.                  |

| सम      | अनुसन्धाता                | विषय                                                            | उपाधि      |
|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 245     | इन्द्रावती ग्रोवर         | ६८. हिन्दी उपन्यास में नारी-चित्रण                              | पी-एच० डी० |
| १ १ ५ व | जगदीशनारायण त्रिपाठी      | ६६. आधुनिक हिन्दी-काव्य में ग्रलंकार-विधान                      |            |
| 8 × 4   | अम्बादत्त पन्त            | ७०. मपभंश-काव्य-परम्परा और विद्यापति                            | 2          |
| P. Y.   | सोमनाथ शुक्ल              | ७१. हिन्दी-साहित्य के ब्राघार पर भारतीय संस्कृति                | *          |
| 649     | इन्द्रावती सिन्हा         | ७२. हिन्दी साहित्य पर पौराणिकता का प्रभाव                       | :          |
| 245     | सरलादेवी                  | ७३. हिन्दी के मध्ययुगीन साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव         | "          |
| हर्य    | छोटेनान                   | ७४. मीरांबाई                                                    | 2          |
| 8भू प   | कैलाशचन्द्र भाटिया        | ७४. हिन्दी में अंग्रेजी के श्रागत शब्दों का भाषातास्विक झध्ययन, | ĸ          |
| 27.2    | गोपालदत्त सारस्वत         | ७६. आधुनिक हिन्दी-काव्य में परम्परा तथा प्रयोग                  | :          |
| 343     | रेनतीर्मिह                | ७७. पद्माकर तथा उनके रचित ग्रन्थों का भ्रालोचनात्मक झध्ययन      | :          |
| EXE     | श्यामसुन्दर यादोराम व्यास | ७८. हिन्दी-महाकाव्यों में नारी-चित्रण                           | :          |
| 278     | गोपाल ज्यास               | ७६. चाचा हित वृन्दावनदास ग्रौर उनका साहित्य                     | "          |
| 272     | विश्वनाथ गौड़             | ८०. आधुनिक हिन्दी-काव्य में रहस्यवाद                            | :          |
| e       | शंकरलाल शर्मा             | ८१. कन्नौजी बोली का अनुशीलन तथा ठेठ बज से त्रलना                | 13         |
| 2 7 2   | सरला देवी                 | <ol> <li>आधुनिक हिन्दी-साहित्य में नारी</li> </ol>              | 2          |
| 383     | एन० डी० शर्मा             | ८३. निम्बार्क-सम्प्रदाय ग्रौर उसके कृष्णभक्त हिन्दी-कवि         | 13         |
| इ.स.ह   | ६५,९ कमल माया सांकृत्यायन | ८४. महाकवि भानुभक्त के नेपाली रामायण भीर गोस्वामी               |            |

तुलसीदास के रामचरितमानस का तुलनात्मक श्रध्ययन

| Ħ        | भंतृसःधाता          | विषय                                                                        | उपाधि              |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3838     | त्रेम सागर जैन      | <ul><li>इ.प्. हिन्दी के भिक्तकाव्य में जैन साहित्यकारों का योगदान</li></ul> |                    |
|          |                     | (बिठ सं० १४००-१५००)                                                         | पी-एच० डी <b>॰</b> |
| 3888     | एस० एन० अग्निहोत्री | ८६. हिन्दी-उपन्यास-साहित्य का शास्त्रीय विवेचन                              | a                  |
| १६५६     | प्रेम प्रकाश गौतम   | < <ul><li>इन्दी का प्राचीन प्रौर मध्यकालीन गद्य</li></ul>                   | £                  |
| १६५६     | बी० पी० शुक्ल       | <b>द. बघेली लोकसा</b> हित्य का भध्ययन                                       | 2                  |
| 8 EXE    | हरिक्षन्द्र शुमा    | < ६. खड़ीबोली (बोलीरूप) के विकास का प्रध्ययन                                | 2                  |
| 3888     | शरणिबहारी गोस्वामी  | ६०. हिन्दी-कुष्णभिक्त-काब्य में सखी-भावना                                   | "                  |
| १६४६     | नानक शरण निगम       | ६१. हिन्दी भाषा का ध्वनिमूलक प्रध्ययन                                       | u                  |
| 3888     | नित्यानन्द शर्मा    | ६२. माधुनिक हिन्दी-काव्य में प्रतीक-विधान (१८७५-१६३५)                       | 2                  |
| १६४६     | शास्तिस्वरूप गुप्त  | ६३. हिन्दी तथा मराठी उपन्यासों का तुलनात्मक                                 |                    |
|          |                     | क्रध्ययन (१६००-१ <b>६</b> ५०)                                               | ŭ                  |
| 3688     | विश्वम्भर् नाथ      | ६४. सन्त-वैष्णव-काव्य पर तान्त्रिक प्रभाव (१४००-१७००)                       |                    |
| \$ 8 X B | प्रयागदत्त तिवारी   | ६५. सन्तकवि पलट्रदास भीर सन्त-सम्प्रदाय                                     | n.                 |
| ₹\$\$\$  | सी० बी० रावत        | ६६. मधुरा जिले की बोलियाँ                                                   | u                  |
| 28%      | रवीन्द्रकुमार जैन   | ६७. कविवर बनारसीदासजोवनी ग्रौर कृतित्व                                      | "                  |
| 3 १३%    | रामबाबु घामी        | ६८. पन्द्रह्वीं शताब्दी से सत्रह्वीं शताब्दी तक हिन्दी-साहित्य के           |                    |
|          |                     | माव्यरूपों का मध्ययन                                                        |                    |
| य ४ व ४  | १९५९ विमला गौड़     | ६६. मीरा के साहित्य के मूल स्रोतों का अनुसन्धान                             |                    |

|         | श्रनुसन्धाता           | निष्य                                                                                                              | डपाधि    |    |
|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 1"      | रामदत्त भारद्वाज       | १००. गोस्वामी तुलसीदास—रत्नावली की जीवनी घौर रचना एवं<br>सुकरक्षेत्र के तादात्म्य तथा इतिवृत्त के विशिष्ट परिचय से |          |    |
|         |                        | समन्वित गोस्वामी तुलसीदास के जन्मस्थान, ग्राविभविकाल,                                                              |          |    |
|         |                        | परिवार, व्यक्तित्व म्नादि का म्नालोचनात्मक मध्ययन                                                                  | डी० लिट० |    |
|         | १६६० प्रेमनारायण गुम्ल | १०१. भिषतकालीन हिन्दी-सन्त-साहित्य की                                                                              | <i>*</i> |    |
|         |                        | भाषा (सं० १३७५-१७००)                                                                                               | "        |    |
|         | १६६० किरणकुमारी गुप्त  | १०२. विशिष्टाद्वैत श्रौर उसका हिन्दी के भक्तिकाव्य पर प्रभाव                                                       |          |    |
|         |                        | (संस्कृत-विभाग के अन्तर्गत)                                                                                        | "        |    |
| 3650    | रामप्रकाश भग्रवाल      | १०३. वाल्मीकि-रामायण ग्रौर रामचरितमानस का साहित्यिक इंटिट से                                                       |          | ४४ |
|         |                        | तुलनात्मक श्रघ्ययन (संस्कृत-विभाग)                                                                                 | -एच० डी० | १  |
| ्र<br>१ | रामप्रसाद शर्मा        | १०४. उपनिषदों तथा हिन्दी-काव्य की निगुणधारा का तुलनात्मक                                                           | •        |    |
|         |                        | एवं झालोचनात्मक झध्ययन (संस्कृत-विभाग)                                                                             | "        |    |
|         | रामगोपाल शर्मा         | १०५. हिन्दी-काव्य में नियतिवाद (सं० १०५०-२०००)                                                                     | n        |    |
|         | बौकेलाल उपाध्याय       | १०६. संस्कृतमूलक हिन्दी गणितीय शब्दावली का ऐतिहासिक,                                                               |          |    |
|         |                        | सांस्कृतिक तथा भाषाशास्त्रीय ग्रध्ययन                                                                              | 11       |    |
|         | क्रजलाल वर्मा          | १०७. सन्त-साहित्य के सन्दर्भ में सन्तर्भवि रज्जब का परिशीलन                                                        |          |    |
|         | बीरबल सिंह रत्न        | १०५. हिन्दी की छायावादी किवता के कलाविधान का विवेचन                                                                |          |    |
|         | देवीशंकर अवस्थी        | १०६. मठारहवीं शती के बजमाषा-काव्य में प्रेमाभक्ति                                                                  | 2        |    |
|         |                        |                                                                                                                    |          |    |

| Ħ               | प्रमुसन्याता        | विषय                                                                  | उपाधि,              |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| १६६०            | देवीशकर रस्तोगी     | ११०. हिन्दी-नीतिकाव्य (ग्रादिकाल से भारतेन्द्रयुग तक)                 | पी-ए <b>च</b> ० डी० |
| % १६०           | के सी डी यजुरेंदी   | १११. घुवषद और हिन्दी-साहित्य                                          | :                   |
| ن<br>نون<br>میں | कुन्दनलाल जैन       | ११२. हिन्दी के रोतिकालीन ग्रलंकार-ग्रन्थों पर संस्कृत का प्रभाव       |                     |
|                 | ·                   | (विक सं १३००-१६००)                                                    | ı                   |
| 033             | क्रिव्या नाग        | ११३. श्री किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों का वस्तुगन श्रीर            |                     |
|                 |                     | रूपगत विवेचन                                                          | 2                   |
| 920             | प्रमुनारायण श्रमी   | ११४. राजस्यानी लोक-नाटक (खयाल-साहित्य का एक घध्ययन)                   | 1                   |
| 3000            | राजकुमार पाण्डेय    | ११५. रामचरितमानस का शास्त्रीय अध्ययन                                  | 2                   |
| 9830            | यंकरलाल मेहरोत्रा   | ११६. हिन्दी-महाकाव्यों में नाट्यतत्त्व                                | **                  |
| 8850            | सरोजिनी देवी कुलभेट | ११७. मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य में कृष्ण (विकास-वार्ता)                | 11                  |
| \$650           | विवनाल जोवी         | ११८. रीतिकालीन साहित्य की ऐतिहासिक पुष्ठभूमि                          | 13                  |
| 40.00           | मुरजप्रसाद शुक्त    | ११६. बैमवाड़े के हिन्दी-कवि                                           | "                   |
| 3650            | त्रिलोचन पांडय      | १२०. कुमायूनी जन-साहित्य का घष्य्यन (नैनीताल-ग्रलमोड़ा-क्षेत्र)       |                     |
| \$850           | विस्तावारण 'इन्द्र' | १२१. हिन्दी-साहित्य में भिषत और रीति की सन्धिकालीन प्रवृत्तियों का    | का                  |
|                 | •                   | विवेचनात्सक अनुशीलन                                                   |                     |
| 3860            | वीरेन्द्रकुमार      | १२२. रीतिकाव्य पर विद्यापति का प्रभाव                                 | î.                  |
| 1880            | त्रह्यानन्द         | १२३. बंगला (भाषा और साहित्य) पर हिन्दी (भाषा और साहित्य) का<br>प्रभाव | ) <b>ሞ</b> ፐ<br>"   |
|                 |                     |                                                                       |                     |

| H T      | अनुसन्धाता               | निषय                                                                     | उपाधि      |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| \$ 850   | गंगा पाठक                | १२४. प्रेमचन्द ग्रौर रमणलाल वसन्तलाल देसाई के उपन्यासों का               |            |
|          |                          | तुलेनात्सक श्रध्ययन                                                      | पी-एच० डी० |
| १६६०     | इन्द्रा जोशी             | १२५. हिन्दी-उपन्यासों में लोकतत्त्व                                      | •          |
| १६६०     | नटवरलाल ग्रम्बालाल ब्यास | १२६. मुजरात के कवियों की हिन्दी-साहित्य को देन                           | "          |
| 8880     | सत्यवती महेन्द्र         | १२७. हिन्दी-नाममाला-साहित्य                                              | 11         |
| ११६०     | श्रीरामश्रमा             | १२८. दमिखनी का रूप-विन्यास                                               | "          |
| ० ५ स    | सरोज प्रप्रवाल           | १२६. प्रबोधचन्द्रोदय श्रौर उसकी हिन्दी-परम्परा                           | :          |
| 3880     | देवीशंकर द्विवेदी        | १३०. वैसवाड़ी का शब्द-सामध्यं                                            | 11         |
| ०३३३     | मोहनलाल शर्मा            | १३१. खुरपल्टीपदरूपांश तथा वाक्य                                          |            |
| के अस    | सुषा गुप्त               | १३२. विभिन्न युगों में सीता का चरित्र-चित्रण तथा तुलसीदास में            |            |
|          |                          | उसकी चरम परिणति (संस्कृत)                                                | 11         |
| 888      | हरिदत्त भट्ट             | १३३. गढ़वाली का शब्द-सामध्यं                                             | :          |
| ४५४<br>१ | रामप्रसाद मिश्र          | १३४. खड़ीबोली-कविता में विरह-वर्णन                                       |            |
| 8888     | रघुराजशरण शर्मा          | १३४. तुलसी और भारतीय संस्कृति                                            |            |
| १११      | कमला श्रमी               | १३६. प्राघुनिक हिन्दी-नाटकों में नारी-चित्रण (भारतेन्द्र से 'ग्रश्क' तक) |            |
| \$338    | श्रार॰ पी॰ मित्तल        | १३७. रीतिकान्य में रूपिचत्रण                                             | •          |
| 8888     | १६६१ ' रामप्रतिपाल मिश्र | १३८. सुफी कवि मंभन ग्रीर उनका काव्य                                      | ű          |
| \$888    | १६६१ डी० एस० मिश्र       | १३६. हिन्दी-काव्य में क्रष्ण का चारित्रिक्ष्विंकास                       | :          |

| E                 | ज् भड़सन्याता                | विषय                                                          | डमांधि     |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 6833              | १६६१. शिवकुमार गुक्त         | १४०. रामायर्गेतर संस्कृत-काव्य और रामचरितमानस का              |            |
|                   |                              | तुलनात्मक प्रध्ययन                                            | पी-एच० डो० |
| رون<br>دون<br>دون | एस० एन० पांडेय               | १४१. हिन्दी-कृष्णकाव्य में मधुरोपासना                         |            |
| 852               | नी० ही० पांडेय               | १४२. रामचरितमानस की श्रन्त:कथाग्रों का ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययत | •          |
| 333               | एम० एल० उन्नेति              | १४३. हिन्दी में प्रत्यय-विचार                                 | 2          |
| 253               | ग्ररविन्द कुमार देसाई        | १४४. भारतेन्द्र और नमंदएक तुलनात्मक अध्ययन                    |            |
| र इंड             | १६६२ मोम्प्रकाश दीक्षित      | १४५. जैनकवि स्वयंभुदेव-कृत पउमचरिउ (भ्रषभंश) एवं              |            |
| ,                 |                              | तुलसीकृत रामचरितमानस का तुलनात्मक श्रध्ययन                    |            |
| १६६२              | १६६२ परगुराम ग्रुक्त 'विरही' | १४६. आधुनिक हिन्दी-काब्य में यथायंत्राद (भारतेन्द्र-मुग       |            |
|                   | ٠                            | से १६५० ई॰ तक की कविता का प्रध्ययन)                           | =          |
| 553               | १६६२ श्रीनिवास बर्मा         | १४७. श्राधूनिक हिन्दी-काब्य में वात्सल्य रस                   | a          |
| 663               | चन्द्रकला त्यागी             | १४८. बुलन्दशहर के संस्कार-सम्बन्धी लोकगीतों का मध्यवर्ग एवं   |            |
|                   |                              | निम्मवर्ग के ग्राधार पर ग्रध्ययन                              | "          |
| १६६२              | एम॰ एस॰ प्रचंडिया            | १४६. हिन्दी का बारहमासा-साहित्य : उसका इतिहास तथा अध्ययन      | 2          |
| 250               | जगदीशप्रसाद वाजपेयी          | १४०. माधुनिक बजभाषा-काव्य (सं० १६००-२०००) का विकास            | *          |
| 253               | राजेक्वर प्रसाद चतुर्वेदी    | १५१. माधुनिक किवता की मूल प्रवृत्तियाँ                        | डी ० लिट०  |
| 823               | ६६२ ं किशोरी लाल गुप्त       | १४२. हिन्दी-साहित्य (सं० १६४६-१६४५) के                        | •          |
|                   | *                            | इतिहास के विभिन्न सीतों का विश्लेषण                           |            |
|                   |                              |                                                               |            |

| H.    | ग्रनुसन्धाता             | विषय                                                           | उपाधि      |
|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| १६६२  | अंविकाप्रसाद वाजपेयी     | १५३. तुलसी के काव्य का मनोवैज्ञानिक बिरलेषण                    | डी० लिट्०  |
| 8883  | केदारनाथ दुवे            | १५४. कबीर ग्रीर कबीरपंथ का तुलनात्मक ग्रध्ययन                  | पौ-एच० डी० |
| १६६२  | पंजाबीलाल शर्मा          | १४५. रीतिकालीन निर्गुणभक्तिकाब्य                               | 2          |
| १६६२  | भ्रोम्प्रकाश             | १४६. हिन्दी-गद्यसाहित्य में प्रकृति-चित्रण                     |            |
| १६६२  | जगदीश नारायण             | १४७. रामचरितमानस ग्रौर रामचन्द्रिका का तुलनात्मक ग्रध्ययन      | "          |
| १६६२  | मुरारीलाल शर्मा          | १४८. प्रवधी-कृष्णकाव्य की परंपरा में भनतकवि लक्षदास ग्रौर      |            |
|       | ٠.                       | उनका काब्य                                                     |            |
| 8883  | संतप्रसाद                | १५६. हिन्दी भावप्रतीक, गीतनाट्य तथं। रेडियो-नाटक भौर उनके लेखक | •          |
| १६६२  | नारायणदास मुप्त          | १६०, म्रयोध्या सिंह उपाध्याय : काब्य, कला मौर माचार्यत्व       | *          |
| के इस | गायत्री सिन्हा           | १६१, पदमावत में समाजिवित्रण                                    | 2          |
| १६६२  | सुजीला घीर               | १६२. हिन्दी श्रौर गुजराती निर्मुण संतकाव्य का तुलनात्मक अध्ययन | 2          |
| १६६२  | गोपीवल्लभ नेमा           | १६३. रामानन्द-संप्रदाय के कुछ मज्ञात कवि मौर उनकी रचनाएँ       | `          |
| र १६२ | एम० जाजे                 | १६४. तुलसीदास श्रौर रामभक्ति-संप्रदाय के प्रसिद्ध मलयालम-कवि   |            |
|       |                          | एड् तच्छन का तुलनात्मक अध्ययन                                  |            |
| १६६२  | १९६२ लक्ष्मीदेवी सक्सेना | १६४. सिहासनबतीसी ग्रौर उसकी हिन्दी-परंपरा का लोकसाहित्य की     |            |
| ,     |                          | हिट से प्रध्ययन                                                | *          |

|         | मनुसन्धाता                      | सिषय                                                                           | डपाधि               |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|         | **                              | ट. नागपुर विश्वविद्यालय                                                        |                     |
| 1834    | बलदेव प्रसाद मिश्र              | १. मुलसी-दर्शन                                                                 | डी० लिट             |
| \$ 8%   | रामकुमार वर्मा                  | २. हिन्दी साहित्य का प्रालोचनात्मक इतिहास                                      | पी-एच० डी०          |
| *       | हरवंश लाल श्वमति                |                                                                                | डी० लिट०            |
| 28.85   | चिन्तामणि उपाध्याय              | ф                                                                              | पी-एच <b>० डी</b> ० |
| \$ EXE  | विनय मोहन शर्मा                 | ५. हिन्दी को मराठी सन्तों की देन                                               | ,<br>:<br>:         |
| १ ह५ ६  | रामनिरंजन पांडेय                | ६. भिषतकालीन हिन्दी-कविता में दार्शनिक प्रकृतियांरामभित                        | \$                  |
|         |                                 | शास                                                                            | :                   |
| 28.46   | इलपाबुलूरि पांडुरंग राव 'मुरली' | <ul> <li>आन्ध्र-हिन्दी-रूपक (हिन्दी ग्रीर तेलुगु के नाटक-साहित्य का</li> </ul> | :                   |
|         | ·                               | तुलनात्मक ग्रध्ययन)                                                            | ;                   |
| ১ ৪५७   | भालचन्द्रराव तेलंग              | न. भारतीय प्रायंभाषा-परिवार की मध्यवतिनी बोलियांछत्तीसगढी,                     |                     |
|         |                                 | हलबी, भतरी                                                                     | :                   |
| १६५७    | राजेश्वर गुरु                   | ६. प्रेमचन्द एक श्रष्टययन (जीवन, चिंतन ग्रौर कला)                              | : :                 |
| १६५७    | महेन्द्र भटनागर                 | १०. समस्यामूलक उपन्यासकार प्रेमचन्द                                            | s :                 |
| 28.46   | रामयतन सिंह                     | ११. हिन्दी काव्य में कल्पना-विधान                                              | : :                 |
| 8 8 8 6 | क्रडण लाल हंस                   | १२. निमाड़ी भौर उसका लोक-साहित्य                                               | <b>:</b> :          |
| १९५५    | गोविन्द प्रसाद शर्मा            | १३. हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों का श्रालोचनात्मक श्रद्ययन                     | 3                   |
| 3646    | तेजनारायण लाल                   | १४. मैथिली लोकगीतों का झध्ययन                                                  | <b>2</b> :          |

| HH.               | भन्संधाता                | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | डपाधि              |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| . m               | रामक्सार शक्ल            | १५. ग्रह-ग्रंथ-साहित्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>पी-</b> एच० डी० |
| 1 a               | अंतिकमार शर्मा           | १६. हिन्दी-साहित्य में राष्ट्रीय काव्यधारा का विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :                  |
| 100               |                          | The sale of the sa |                    |
| 0                 | (बदाभूषण गगल             | १७. मध्ययुगान आर आयुग्न । हिन्दा-कानता न नड्-गान ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|                   |                          | पशु-पक्षी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11                 |
| \$ 850            | १६६० सुदर्शन सिह मजीठिया | १८. मध्यकालीन हिन्दी ग्रौर पंजाबी संतों की रचनाग्रों का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|                   |                          | तुलनात्मक ग्रध्ययन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | î                  |
| ०<br>४४<br>४      | लीला ग्रवस्थी            | १६. आधुनिक हिन्दी-नाटकों में नारी-ब्रियण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                  |
| \$868             | ग्रोंकारनाथ शर्मा        | २०. हिन्दी-साहित्य में निवंध का विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| १ १ १ १           | रामचन्द्र गंगराड़े       | २१. संतकवि सिंगा जीजीवन ग्रौर कृतियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 200<br>200<br>200 | श्री शंकर शेष            | २२. हिन्दी भ्रौर मराठी कथासाहित्य का तुलनात्मक भध्ययन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 8883              | रामपूजन तिवारी           | २३. हिन्दी मूफ़ी काव्य की मूमिका, सूफ़ीमत : साधना झौर साहित्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| `                 |                          | ६. पंजाब विश्वविद्यालय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                  |
| १६३५              | इन्द्रनाथ मदान           | १. सामाजिक वातावरण के विशिष्ट सन्दर्भ में घाधुनिक हिन्दी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|                   |                          | साहित्य की समालोचना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a                  |
| \$68%             | १९४४, लक्ष्मीधर बास्त्री | २. ऋषि बरकत उल्लाह पेमी कृत 'पेम प्रकाश' का धनुसन्थान,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| •                 |                          | सम्पादन ग्रीर अध्ययन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , , ,              |
| \$ 8 8 8          | १६४६ 'शिवनारायण बोहरा    | ३. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|                   | •                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

| **            |                     |                                                                      | ,          |
|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| E             | ान् अनुसन्धाता      | विषय                                                                 | उपाधि      |
| 2 3 S         | १६५१ सरनदास भणोत    | ४. शालम का 'स्यामसनेही'                                              | पी-एच० हो० |
| १६५२          | वेदपाल खन्ना        | <ol> <li>हिन्दी-माटक का उद्भव भौर विकास</li> </ol>                   |            |
| १६५४          | रामधन शर्मा         | ६. मूरदास के (कूटपदों के विधिष्टः सन्दर्भ में) कूट-काग्य का प्रध्ययन |            |
| 9838          | किरणचन्द्र शर्मा    | ७. केशवदासउनके रोतिकान्य का विशेष प्रध्ययन                           | 2          |
| इहरू द        | मोविन्द राम शर्मा   | द. हिन्दी के घाषुनिक महाकाव्य                                        | n          |
| <b>१</b> ९५ क |                     | <ol> <li>दशमग्रंथ का कवित्व</li> </ol>                               |            |
| के हर्        | संसारचन्द्र महोत्रा | १०. हिन्दी-काव्य में अन्योक्ति                                       | 2          |
| ११५५          |                     | ११. पृथ्वीराजरासो के लघुतम संस्करण का ग्रध्ययन ग्रीर उसके पाठ        |            |
|               |                     | का स्रालोचनात्मक सम्पादन                                             |            |
| इ.१.५         | भौष्म साहनी         | १२. हिन्दी-उपन्यास में नायक की परिकृत्पना                            | : :        |
| 28.45         | गणगतिचंद्र गुप्त    | १३. हिन्दी-काञ्य में श्रुंगार-परम्परा श्रौर महाकवि बिहारी            | :          |
| 3838          | सुषमा धवन           | १४. प्रेमचन्द तथा प्रेमचंदोत्तर हिन्दी-उपन्यास की प्रवृत्तियाँ       |            |
| SEXE          | केदारनाथ दुवे       | १५. श्री हित घ्रवदास श्रीर उनका साहित्य                              | : 8        |
| 3 6 7 8       | दुगदित्त मेनन       | १६. प्रसादविन्तन ग्रीर कला                                           | :          |
| 3838          | मासा गुप्त          | १७. खड़ीबोली-हिन्दी-काव्य में ग्रभित्यक्ति-कला                       |            |
| 8863          | ज्ञानवती दरबार      | १ न. हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास में भारतीय नेताओं का            |            |
| . '           |                     | योगदान तथा प्रभाव (१८५७-१६५७)                                        | :          |
| 2000          | ब्रजलाल             | १६. निगुण तथा सगुण काव्य में रहस्यात्मक मनुभूति कः स्वरूप            | :          |

| HI.          | भनुसम्बाता           | विषय                                                                                         | उपाधि      |   |
|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| १६६२         | षमेपाल               | २०. हिन्दी-साहित्य पर राजनैतिक श्रान्दोलनों का प्रभाव                                        |            |   |
| , १६६२       | १६६२ सांति देवी बना  | (१६०६ से १६४७ तक)<br>२१. हिन्दी-नाटक को शिल्प-विधि का विकास                                  | पी-एच० डी० |   |
| \$ 50 mm     | रतन सिंह             | (भारतेन्द्र-युग से १६५५ तक)<br>२२. दशम ग्रंथ में पौराणिक रचनाग्रों का श्रालोचनात्मक ग्रध्ययन | : :        |   |
| \$ 55.5      | हरवंश लाल शर्मा      | २३. हिन्दी तथा पंजाबी के निर्मुण-कान्य का तुलनात्मक प्रध्ययन                                 | : :        |   |
| १६६२         | रघुनीर तारण          | २४. हिन्दी भाषा का रूपवैज्ञानिक तथा वाक्यवैज्ञानिक ग्रध्ययन                                  | : :        |   |
|              |                      | १०. कलकत्ता विश्वविद्यालय                                                                    |            |   |
| \$883        |                      | १. बिहारी भाषात्रों की उत्पत्ति ग्रौर विकास                                                  | डी• फ़िल•  | - |
| १६४व         |                      | २. चन्दवरदायी ग्रौर उनका काव्य                                                               |            |   |
| \$ E X &     | शिवनन्दन पांडेय      | ३. भारतीय नाटक का उद्भव भौर विकास                                                            | ,          |   |
| <b>१६</b> ५५ | तरिकनाथ श्रप्रवाल    | ४. बीसलदेवरास का सम्पादन                                                                     | : :        |   |
| १६५व         | १६५८ - सावित्री सरीन | ५. पंजाबी और हिन्दी के वार्ता-साहित्य में म्राभिप्राय                                        | ; ;        |   |
| 8880         | डी० एन० श्रीवास्तव   | ६. शारम्भिक हिन्दी-गद्य का ऐतिहासिक वाक्यविचार                                               | : :        |   |
| \$\$\$0°     | , शिवनाथ             | ७. हिन्दी-मर्थविचार                                                                          | · `:       |   |
| १८६०         | हीरालाल माहेरवरी     | ८. राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य (११वीं से १६वीं शती)                                         | ,<br>s :   |   |
| \$862        | १६६२ अणिमा सिंह      | <ol> <li>मैथिली लोकगीत</li> </ol>                                                            | : :        |   |
|              | * #                  |                                                                                              | \$         |   |
|              |                      |                                                                                              |            |   |

| सन            | ग्रनुसन्याता             | विष्य                                                            | उपाधि      |
|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 3 X 2 2       | रामचन्द्र तिवारी         | े १. विषमारायणी सम्प्रदाय भीर उसका हिन्दी-काव्य                  | पी-एच० डो॰ |
| 2 8 % 3       | १९५७ मिनासचन्द्र भप्रवास |                                                                  |            |
| 8 E X 3       | पुष्पलता निगम            | २३. हिन्दी महाकाव्यों में नायक                                   | : :        |
| 8 E K 30      | बजक्तिशोर मिश्र          | २४. ग्रवध के प्रमुख हिन्दी-कवियों का ग्रध्ययन (सं० १७०० से १६००) | : :        |
| 8 8 8 9       | प्रमनारायण टंडन          | २५. मूरदास की भाषा                                               | : :        |
| 8838          | लिलेदबर् भा              | २६. मैथिली के क्रण्यामक्त कवियों का प्रध्ययन                     | : :        |
| 8 4 4 3       | लक्ष्मीनारायण गुप्त      | २ अ. हिन्दी-साहित्य को म्रायंसमाज की देन                         | : :        |
| <b>१</b> १५ व | कुष्ण बिहारी मिश्र       | २८. आधुनिक सामाजिक प्रान्दोलन एवं शाधुनिक साहित्य                | =          |
|               |                          | (१६००-१६५० ई०)                                                   | "          |
| १६५८          | र्वाकरलाल यादव           | २६. हरियाना प्रदेश का लोक-साहित्य                                | 11         |
| १६५५          | किमिभूषण सिहलः           | ३०. बृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों का भालोचनात्मक म्रघ्ययन       | u          |
| १६४व          | प्रतापनारायण टंडन        | ३१. हिन्दी-उपग्यासों में कथा-शिल्प का विकास                      | a          |
| १६५५          | तारा कपूर                | ३२. हिन्दी-काव्य में करण रस                                      | u          |
| EXC           | विद्या मिश्र             | ३३. वाल्मीकि-रामायण और रामचरितमानस का तळनात्मक ग्रध्ययन          | "          |
| क्षेत्र ह     | जनादेन प्रसाद काला       | ३४. गढ़वाली भाषा और उसका लोक-साहित्य                             | 'n         |
| १ १ १ द       | सावित्री शुक्ल           | ३४. हिन्दी-सन्त-काव्य की सांस्कृतिक एवं सामाजिक पुठ्यभि          | :          |
| 2000          | <b>ब्रजनारायण सिंह</b>   | ३६. पदाकर श्रीर उनके समसामयिक                                    | *          |
| 3 4 4 6       | लालता प्रसाद सक्सेना     | ३७. हिन्दी-काब्य में मानव ग्रौर प्रकृति                          |            |
|               |                          |                                                                  |            |

|               |                                                                                  |                                           |                                                   |              |                                         |                                    |                                                              | ४६                            | 3                                                       |                       |                                                      |                              |                                           |                         |                                                         |                   |                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| उपाधि         | सू<br>ह                                                                          | ु। । । । । । पि-एच ।<br>पी-एच ० डी ०      | •                                                 | î            | ĸ                                       | æ                                  | "                                                            | "                             |                                                         | 2                     |                                                      | 2                            | "                                         | डी० लिट०                |                                                         | पी-एच० झी०        | ;<br>;                            |
| <b>चिष्</b> य | ३ ऱ. हिन्दी नाटकों और उपन्यासों पर पाश्चात्य (आंग्ल, रूसी तथा<br>फांसीसी) प्रभाव | ३९. श्राघुनिक हिन्दी-कविता का शिल्प-विधान | ४०. आधुनिक काल की हिन्दी-कविता (१८५०-१६५० ई०) में | मलंकार-योजना | ४१. प्राधुनिक हिन्दी-काव्य में सौन्दर्ग | ४२. स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी-कविता | ४३. कबीरदास की दार्शनिक विचारघारा का श्रालोचनात्मक ग्रध्ययंन | ४४. हिन्दी-काब्य में रहस्यवाद | ४४. हिन्दी के नाट्यक्पों का विकास (एक शिल्पगत प्रध्ययन) | ४६. तुलसी की काव्यकला | ४७. श्रष्टछाप कवियों की कविता का सांस्कृतिक श्रघ्ययन | ४८. हिन्दी का यात्रा-साहित्य | ४६. बुन्देली भाषा का भाषावैज्ञानिक झध्ययन | ४०. तुलसी-दर्शन-मीमांसा | ५१. बजभाषा के क्रुष्णभक्ति-काव्य में म्राभित्यंजनाशित्प |                   | ४३. मिश्रबन्धु ग्रौर उनका साहित्य |
|               | w.                                                                               | m                                         | ×                                                 |              | >                                       | >                                  | %                                                            | ۶                             | >                                                       | ×                     | چ.<br>ه                                              | > 2                          | %                                         | %                       | 8                                                       | *                 | 54<br>E-                          |
| श्रनु सन्धाता | विश्वनाथ मिश्र                                                                   | कैलाशचन्द्र वाजपेशी                       | देवेश चन्द्र                                      |              | कमला रानी तिवारी                        | शम्भूनाथ चतुवंदी                   | रामजीलाल सोहायक                                              | विद्या सिंह                   | सुरेशाचन्द्र प्रवस्थी                                   | भाग्यवती सिंह         | मायारानी टण्डन                                       | सुरेन्द्र मनोहर माथुर        | रामेश्वर प्रसाद झग्रवाल                   | उदयभानु सिह             | सावित्री सिन्हा                                         | शिवस्वरूप सक्सेना | ·सरोजिनी श्रीवास्तव               |
| E             | \$ EXE                                                                           | 8888                                      | ०३३८                                              |              | \$ C. F. O                              | ०५४०                               | ०<br>१६६०                                                    | ०५३४                          | १६६०                                                    | 0 W W                 | 0 W                                                  | 3250                         | 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0   | ०५४४                    | 3880                                                    | 8338              | \$32\$                            |

| सन                         | मनुसन्धाता             | निषय                                                | उपाधि      |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | मुखदेव प्रसाद सुमल     | ४४. हिन्दी उपन्यास का विकास ग्रौर नैतिकता           | पी-एच० डॉ॰ |
| 4888                       | महेन्द्रनाथ मित्र      | ४४. किशोरीलाङ गोस्वामीजीवनी तथा साहित्य का ग्रध्ययन | 11         |
| 1858                       | कृष्णचन्द्र भगवाल      | ५६. पृथ्वीराजरासी के पात्रों का ऐतिहासिक शध्ययन     | n          |
| \$ 8 6 8                   | कोल्लि वेंकटेखर रेड्डी | ५७. कबीर और वेमन का तुलनात्मक ग्रध्ययन              | "          |
| 64<br>64<br>64<br>64       | प्रसिन्नी सहगल         | ५ <. मुरु गोबिन्दमिह—जीवनी श्रौर साहित्य            | "          |
| 25.00                      | शारदा अग्रवाल          | १६. द्विवेदी-युग के उपन्यासों का अध्ययन             | 11         |
| 333                        | दपाशंकर गुक्ल          | ६०. हिन्दी का समस्यापूति-कान्य                      |            |
| 200                        | भगवती प्रसाद सुक्ल     | ६१. बावरी सम्प्रदाय के हिन्दी-कवि                   | "          |
| १६६२                       | सरोजिनी देवी अग्रवाल   | ६२. श्राधुनिक हिन्दी-काव्य में गीत-भावना का विकास   | 11         |
| १ १६२                      | शान्तिदेवी श्रीवास्तव  | ६३. भिनतयुगीन साहित्य में नारी                      | "          |
| 4863                       | ग्रोम् शृक्ल           | ६४. हिन्दी-उपन्यासों की शिल्पविधि का विकास          | "          |
| \$ P. C. J.                | शुभकारनाथ कपूर         | ६५. बीसवीं शताब्दी के रामकाव्य                      | •          |
| १६६२                       | विष्णु शर्मा मिश्र     | ६६. तुलसी का सामाजिक दर्शन                          | "          |
| १६६२                       | दामिकशोरी श्रीवास्तव   | ६७. हिन्दी के ऐतिहासिक नाटकों का श्रध्ययन           | a          |
| १९६२                       | त्रिलोकीनाथ सिंह       | ६८. सूदन का सुजानचरित और उसकी भाषा                  |            |
| १९६२                       | रामसिंह                | ६६. कुषि तथा ग्रामोद्योग की शब्दावली                | 2          |

| १६४६ सरनामसिंह धर्मा १ स्विन्दी-साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव (१६०१-२० ई०) तेथा अव्योद्ध सरनामसिंह धर्मा १ स्विन्दी-साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव (१६०१-२० ई०) तेथा अवाब अवी खाँ ते नागरीदास की कविता के विकास से सम्वन्धित प्रभावों एवं प्रतिक्ष्याओं का अध्यत्म ४. हवनि-सम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त १६४२ मोठाबांकर व्यास ४. हवनि-सम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त का पिगळ-साहित्य को राजस्थान की देन (राजस्थान का पिगळ-साहित्य) १६४४ मोठीकाळ मेनारिया ४. हवामान्यान हे. आधुनिक हिन्दी-कविता में प्रतीकवाद के प्रकार तेशानिक अध्यत्म ते राजस्थानी कहावनों ह्या हिन्दी-साहित्य को स्वास्त्य के स्वायत्म ते राजस्थानी के ग्य-साहित्य को समाज (१६४०-१६५० ई०) तेशाने का साहित्यक मूल्यांकन तेशाने विकास १२० व्याधिनक हिन्दी-काव्य में समाज (१६४०-१६५० ई०) तेशाने के राजस्थान के राजस्थानों हारा हिन्दी-साहित्य को समाज (१६४०-१६५० ई०) तेशाने कि व्याप्त को सस्यायंक्त के समाज (१६४०-१६५० ई०) तेशाने के स्वायंक्त अपन के स्वायंक्त को देन १२० व्याधिनक हिन्दी-काव्य में समाज (१६४०-१६५० ई०) तेशाने हिन्दी के व्यावंकर प्रमाद के ऐतिहासिक नाटक तेशाने | ,   | षमुसन्धाता                   | विषय                                                       | उपाधि      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| <ul> <li>१. हिन्दी-साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव</li> <li>२. हिवेदी-युग में हिन्दी कविता का पुनरस्थान (१६०१-२० ई०)</li> <li>३. नागरीदास की कविता के विकास से सम्बन्धित प्रभावों एवं</li> <li>प्रतिक्रियाशों का अध्ययन</li> <li>४. ध्विन-सम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त</li> <li>४. ध्विन-सम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त</li> <li>६. श्वाधुनिक हिन्दी-कविता में प्रतीकवाद के प्रकार</li> <li>७. राजस्थानी कहावतों की गवेपणा और वैज्ञानिक ग्रद्ययन</li> <li>८. राजस्थानी के गद्य-साहित्य का इतिहास और विकास</li> <li>८. राजस्थानी के राजचरातों द्वारा हिन्दी-साहित्य की सेवाएँ तथा</li> <li>उनका साहित्यक मृत्यांकन</li> <li>१०. श्वाधुनिक हिन्दी-काव्य में समाज (१८५०-१६५० ई०)</li> <li>११. हिन्दी-साहित्य को मत्स्यप्रदेश की देन</li> <li>१२. प्राधुनिक हिन्दी-कथासाहित्य और मनोविज्ञान</li> <li>१३. जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक</li> <li>१४. हिन्दी में एकांकी नाटक</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                              | १३. राजस्थान विञ्वविद्यालय, जयपूर                          |            |                |
| शिन्द्र' २. द्विवेदी-ग्रुग में हिन्दी कविता का पुनरुत्थान (१६०१-२० ई०) ३. नागरीदास की कविता के विकास से सम्बन्धित प्रभावों एवं प्रतिक्ष्याशों का अध्ययन ४. ध्विन-सम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त ४. वजभाषा-साहित्य को राजस्थान की देन (राजस्थान का पिगरू-साहित्य) ६. प्राधुनिक हिन्दी-कविता में प्रतीकवाद के प्रकार ७. राजस्थानी कहावतों की गवेपणा और वैज्ञानिक ग्रध्ययन ८. राजस्थानी के गद्य-साहित्य का इतिहास और विकास ८. राजस्थान के राजघरानों द्वारा हिन्दी-साहित्य की सेवाएँ तथा उनका साहित्यक मूल्यांकन १०. थाधुनिक हिन्दी-काव्य में समाज (१०५०-१६५० ई०) ११. हिन्दी-साहित्य को मत्स्यप्रदेश की देन १२. शाधुनिक हिन्दी-कथासाहित्य भीर मनोविज्ञान १३. जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | सरनामसिंह शर्मा              | १. हिन्दी-साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव                     | पी-एच० डी० |                |
| <ul> <li>से. नागरीदास की कविता के विकास से सम्बन्धित प्रभावों एवं प्रतिक्याओं का प्रध्ययन</li> <li>४. ध्विन-सम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त</li> <li>४. ध्विन-सम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त</li> <li>६. प्राधुनिक हिन्दी-कविता में प्रतीकवाद के प्रकार</li> <li>७. राजस्थानी कहावतों की गवेपणा और वैज्ञानिक प्रध्ययन</li> <li>८. राजस्थानी के गद्य-साहित्य का इतिहास और विकास</li> <li>८. राजस्थानी के गद्य-साहित्य का इतिहास और विकास</li> <li>६. प्राधुनिक हिन्दी-काव्य में समाज (१८५०-१६५० ई०)</li> <li>१९. प्राधुनिक हिन्दी-काव्य में समाज (१८५०-१६५० ई०)</li> <li>१२. प्राधुनिक हिन्दी-कथासाहित्य को सत्स्यप्रदेश की देन</li> <li>१२. प्राधुनिक हिन्दी-कथासाहित्य सौर मनोविज्ञान</li> <li>१३. जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | ब्रह्मदत्त मिश्र 'मुधीन्द्र' | ्. द्विवेदी-युग में हिन्दी कविता का पुनरत्थान (१६०१-२० ई०) |            |                |
| प्रतिक्रियाक्षों का क्षप्ययन  ४. ध्वनि-सम्प्रदाय क्षौर उसके सिद्धान्त  १. ध्वनभाषा-साहित्य को राजस्थान की देन (राजस्थान का पिंगल-साहित्य को राजस्थान की देन (राजस्थान का पिंगल-साहित्य)  ६. साधुनिक हिन्दी-कविता में प्रतीकवाद के प्रकार  ७. राजस्थानी कहावनों की गवेपणा और वैज्ञानिक क्षय्ययन  ८. राजस्थानी के गद्य-साहित्य का इतिहास और विकास  ६. राजस्थानी के गद्य-साहित्य का इतिहास और विकास  ३०. याधुनिक हिन्दी-काव्य में समाज (१८५०-१६५० ई०)  ११. हिन्दी-साहित्य को मत्स्यप्रदेश की देन  १२. साधुनिक हिन्दी-कथासाहित्य क्षौर मनोविज्ञान  १४. हिन्दी-साहत्य के ऐतिहासिक नाटक  १४. हिन्दी में एकांकी नाटक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | फैयाज घली खाँ                | रे. नागरीदास की कविता के विकास से सम्बन्धित प्रभावों एवं   |            |                |
| <ul> <li>४. ध्वनि-सम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त</li> <li>भ. बजभाषा-साहित्य को राजस्थान की देन (राजस्थान का पिगल-माहित्य)</li> <li>६. ग्राधुनिक हिन्दी-कविता में प्रतीकवाद के प्रकार</li> <li>७. राजस्थानी कहावतों की गवेपणा और वैज्ञानिक ग्रध्ययन</li> <li>८. राजस्थानी के गद्य-साहित्य का इतिहास और विकास</li> <li>उनका साहित्यक मूल्यांकन</li> <li>१०. ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य में समाज (१८५०-१६५० ई०)</li> <li>११. हिन्दी-साहित्य को मत्स्यप्रदेश की देन</li> <li>१२. घ्राधुनिक हिन्दी-कथासाहित्य और मनोविज्ञान</li> <li>१४. ब्राधुनिक हिन्दी-कथासाहित्य और मनोविज्ञान</li> <li>१४. विन्दी में एकांकी नाटक</li> <li>१४. हिन्दी में एकांकी नाटक</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                              | प्रतिकियाशों का प्रच्ययन                                   | ŭ          |                |
| पा ५. बजभाषा-साहित्य को राजस्थान की देन (राजस्थान का पिंगल-साहित्य) ६. साधुनिक हिन्दी-कविता में प्रतीकवाद के प्रकार ७. राजस्थानी कहावतों की गवेपणा और वैज्ञानिक ग्रद्ययन ८. राजस्थानी के गद्य-साहित्य का इतिहास ग्रौर विकास ८. राजस्थानी के गद्य-साहित्य का इतिहास ग्रौर विकास उनका साहित्यक मूल्यांकन १०. याधुनिक हिन्दी-काव्य में समाज (१८५०-१६५० ई०) ११. हिन्दी-साहित्य को मत्स्यप्रदेश की देन १२. प्राधुनिक हिन्दी-कथासाहित्य भौर मनोविज्ञान १४. प्राधुनिक हिन्दी-कथासाहित्य भौर मनोविज्ञान १४. हिन्दी में एकांकी नाटक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | मोलाबंकर व्यास               | ४. ध्वनि-सम्प्रदाय भौर उसके सिद्धान्त                      | ĸ          |                |
| पिंगरू-साहित्य)  ६. ब्राधुनिक हिन्दी-कविता में प्रतीकवाद के प्रकार  ७. राजस्थानी कहावतों की गवेपणा बाँर वैज्ञानिक घट्ययन  ८. राजस्थानी के गद्य-साहित्य का इतिहास बाँर विकास  उनका साहित्यक मूल्यांकन  १०. ब्राधुनिक हिन्दी-काव्य में समाज (१८५०-१६५० ई०)  ११. हिन्दी-साहित्य को मत्स्यप्रदेश की देन  १२. ब्राधुनिक हिन्दी-कथासाहित्य बाँर मनोविज्ञान  १४. ब्राधुनिक हिन्दी-कथासाहित्य बाँर मनोविज्ञान  १४. विन्दी में एकांकी नाटक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | मोतीलाल मेनारिया             | ४. अजभाषा-साहित्य को राजस्थान की देन (राजस्थान का          |            |                |
| <ul> <li>६. माधुनिक हिन्दी-कविता में प्रतीकवाद के प्रकार</li> <li>७. राजस्थानी कहावतों की गवेपणा और वैज्ञानिक ग्रध्ययन</li> <li>८. राजस्थानी के गद्य-साहित्य का इतिहास और विकास</li> <li>३. राजस्थान के राजघरानों द्वारा हिन्दी-साहित्य की सेवाएँ तथा</li> <li>उनका साहित्यिक मूल्यांकन</li> <li>१०. याधुनिक हिन्दी-काव्य में समाज (१८५० १६५० ई०)</li> <li>११. हिन्दी-साहित्य को मत्स्यप्रदेश की देन</li> <li>१२. प्राधुनिक हिन्दी-कथासाहित्य भौर मनोविज्ञान</li> <li>१४. ज्याथुनिक हिन्दी-कथासाहित्य भौर मनोविज्ञान</li> <li>१४. हिन्दी में एकांकी नाटक</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                              | पिगल-माहित्य)                                              | 11         |                |
| <ul> <li>९. राजस्थानी कहावतों की गवेपणा और वैज्ञानिक ग्रध्ययन</li> <li>८. राजस्थानी के गद्य-साहित्य का इतिहास और विकास</li> <li>६. राजस्थान के राजघरानों द्वारा हिन्दी-साहित्य की सेवाएँ तथा</li> <li>उनका साहित्यक मूल्यांकन</li> <li>१०. याघुनिक हिन्दी-काव्य में समाज (१८५०-१६५० ई०)</li> <li>११. हिन्दी-साहित्य को मत्स्यप्रदेश की देन</li> <li>१२. याघुनिक हिन्दी-कथासाहित्य भीर मनोविज्ञान</li> <li>१३. जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक</li> <li>१४. हिन्दी में एकांकी नाटक</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ••• | वन्द्रकला                    | ६.                                                         | •          | • <del>६</del> |
| ट. राजस्थानी के गद्य-साहित्य का इतिहास ग्रौर विकास ६. राजस्थान के राजवरानों द्वारा हिन्दी-साहित्य की सेवाएँ तथा उनका साहित्यिक मूल्यांकन १०. ग्राष्ट्रीनक हिन्दी-काव्य में समाज (१८५०-१६५० ई०) ११. हिन्दी-साहित्य को मत्स्यप्रदेश की देन य १२. ग्राष्ट्रीनक हिन्दी-कथासाहित्य ग्रौर मनोविज्ञान १४. ब्रिग्दी में एकांकी नाटक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | कन्हैयालास सहस               | •                                                          |            | •              |
| पुरी ६. राजस्थान के राजघरानों द्वारा हिन्दी-साहित्य की सेवाएँ तथा<br>उनका साहित्यक मूल्यांकन<br>१०. ब्राघुनिक हिन्दी-काव्य में समाज (१८५०-१६५० ई०)<br>११. हिन्दी-साहित्य को मत्स्यप्रदेश की देन<br>य १२. ब्राघुनिक हिन्दी-कथासाहित्य भौर मनोविज्ञान<br>१४. हिन्दी में एकांकी नाटक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | शिवस्वरूप शर्मा              | ट. राजस्थानी के गद्य-साहित्य का इतिहास ग्रौर विकास         | "          |                |
| उनका साहित्यिक मूल्यांकन १०. ब्राघुनिक हिन्दी-काव्य में समाज (१८५०-१६५० ई०) ११. हिन्दी-साहित्य को मत्स्यप्रदेश की देन य १२. ब्राघुनिक हिन्दी-कथासाहित्य भौर मनोविज्ञान शेर. जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक १४. हिन्दी में एकांकी नाटक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | राजकुमारी शिवपुरी            |                                                            |            |                |
| ।<br>१९. हिन्दी-साहित्य को मत्स्यप्रदेश की देन<br>४२. प्राघुनिक हिन्दी-कथासाहित्य ग्रौर मनोविज्ञान<br>१३. जपशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक<br>१४. हिन्दी में एकांकी नाटक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                              | उनका साहित्यिक मृत्यांकन                                   |            |                |
| ११. हिन्दी-साहित्य को मत्स्यप्रदेश की देन<br>य १२. श्राघुनिक हिन्दी-कथासाहित्य भौर मनोविज्ञान<br>शी १३. जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक<br>१४. हिन्दी में एकांकी नाटक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | गायत्री देवी वैर्य           | १०. याघुनिक हिन्दी-काव्य में समाज (१८५०-१६५० ई०)           |            |                |
| य १२. श्राघुनिक हिन्दी-कथासाहित्य भौर मनोविज्ञान<br>शी १३. जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक<br>१४. हिन्दी में एकांकी नाटक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | मोतीलाङ गुप्त                | ११. हिन्दी-साहित्य को मत्स्यप्रदेश की देन                  |            |                |
| ती १३.<br>१४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | देवराज उपाध्याय              |                                                            | 4          |                |
| .%<br>\$%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | जगदीशचन्द्र जोशी             | १३. जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक                         | 2          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | रामेचरण महेन्द्र             | १४. हिन्दी में एकांकी नाटक                                 | ű          |                |

| H           | मनुसम्पता         | विषय                                                          | उपाधि      |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| १६५५        | क्यामशंकर दीक्षित | १५. परमानन्द दास : जीवनी प्रौर कृतियाँ                        | पी-एद् डी० |
| १६५८        | रामानन्द तिवारी   | १६. सत्यं शिवं सुन्दरम्                                       | "          |
| 8888        | अम्बार्शकर नागर   | १७. गुजरात की हिन्दी-सेवा                                     | "          |
| 3838        | वेंकट शर्मा       | १८. आधुनिक हिन्दी-साहित्य में समालोचना का विकास               | 11         |
| ३६५६        | स्वर्णलता भग्रवाङ | १६. राजस्थानी लोकगीत                                          | î          |
| 3838        | मीता हांडा        | २०. प्राष्ट्रीनिक हिन्दी-साहित्य में क्रारुयायिका के विकास का |            |
|             |                   | विवेचनारमक ग्रन्थयन                                           | 11         |
| 8850        | माधुरी दुवे       | २१. हिन्दी-गद्य का वैभवकाञ (१६२५-५०)                          | 11         |
| 300         | बजमोहन शर्मा      | २२. हिन्दी गद्य (भाषा भौर साहित्य) का निर्माण एवं विकास       |            |
|             |                   | देश के सुधारवादी और राजनीतिक ग्रान्दोलनों के प्रकाश           |            |
|             |                   | में परीक्षण (मद्याविष)                                        |            |
| 1868        | शम्भूलाल शर्मा    | २३. रामचरितमानस के विक्षिट संदर्भ में तुरुसीदास का            |            |
|             |                   | शिक्षा-दर्शन                                                  | ï          |
| 1521        | सत्यवती गोयल      | २४. मध्यकालीन हिन्दी-कविता में दोहा                           | ii .       |
| १<br>१<br>१ | हरिक्कष्ण पुरोहित | २४. आधुनिक हिन्दी-साहित्य की विचारधारा (१८७०-१६५०)            | 2          |
| १९६२        | क्रष्णकुमार शर्मा | २६. राजस्थानी लोकगाथाएँ                                       | n          |
|             |                   |                                                               |            |

| सन्               | अनुसन्धाता             | विषय                                                                               | उपाधि      |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                   |                        | १४. दिल्ली विश्वविद्यालय                                                           |            |
| \$ EX 8           | विमलकुमार जैन          | १. मूंकी मत स्रौर हिन्दी-साहित्य                                                   | पी-एच० डी० |
| 8 X X 8           | सावित्री सिन्हा        | २. मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ                                                    |            |
| १६४२              | दशरय मोभा              | ३. हिन्दी नाटक का उद्भव श्रौर विकास                                                | ,,         |
| 283               | हरिवंश कोछड़           | ४. शपभंश-साहित्य                                                                   |            |
| ያ<br>የ የ ሃ ሃ      | स्नेहलता श्रीवास्तव    | ५. हिन्दी में भ्रमर-गीत काव्य श्रौर उसकी परम्परा                                   | :          |
| 1828              | मनमोहन गौतम            | ६. सूर की काव्य-कला                                                                |            |
| 343               | सत्यदेव चौधरी          | ७. रीतिकाल के प्रमुख ग्राचार्य                                                     |            |
| क कर के<br>इस्टें | विजयेन्द्र स्नातक      | <ul> <li>दाषावल्लभ-सम्प्रदाय के सन्दर्भ में हितहरिवंश का विशेष प्रध्ययन</li> </ul> | :          |
| १९५७              | उमाकांत गोयल           | <ul><li>ध. मैथिलोशरण गुन्त : कवि श्रौर भारतीय संस्कृति के श्राख्याता</li></ul>     | :          |
| १९५५              | उमा मिश्र              | १०. रीतिकालीन काब्य ग्रौर संगीत का पारस्परिक सम्बन्ध                               | :          |
| १ १ ५ द           | सदानन्द मदान           | ११. मिषतकालीन कृष्णमिषतकाव्य पर पौराणिक प्रभाव                                     |            |
| <b>'</b>          |                        | (संस्कृत-विभाग)                                                                    | "          |
| १ ६५व             | महेन्द्र कुमार         | १२. मतिराम—कवि ग्रौर शाचार्य                                                       | 11         |
| 388               | मागी गुप्त             | १३. रामकाव्य की परम्परा में रामचन्द्रिका का प्रध्ययन                               |            |
| W 34              | रामस्वरूप              | १४. हिन्दी में नीतिकाग्य का विकास (सं० १६०० वि० तक)                                | "          |
| 3838              | कैलाश प्रकाश           | १५. प्रेमचन्द-पूर्व हिन्दी-उपन्यास                                                 | "          |
| अ<br>इ.स.         | १९४६ मुरेशचन्द्र गुप्त | १६. शाधुतिक हिन्दी-कवियों के काव्यसिद्धान्त                                        | *          |
|                   |                        |                                                                                    |            |

| HIT      | भनुसन्धाता          | िलय                                                                        | उपाधि    |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 8 8 X R  | हरभजन सिंह          | १३. गुरमुखी जिपि में उपलब्ध हिन्दी कविता (१ऽशी शौर १० वी सनी) पी-गच्  ुरी० | 140 240  |
| १६५६     | मबुर मालती मिह      | १ ८. शास्तिक हिन्दी-काव्य में विन्ह                                        | ;<br>. : |
| 02.0     | राजकुमारी मित्तल    | १६. हिन्दी के मिनमात्रीन कृष्णनिक्त-साहित्य में शितिकाब्य-प्राप्रा         | a :      |
| 9850     | रणवीर मिह           | २०. हिन्सी-काव्यसास्य में दोप-विवेचन                                       | : :      |
| 0333     | मनोहर काले          | र्श. बायमिक हिन्दी बांग मग्ती के काल्यनास्त्र का नजनात्मक ब्रध्ययन         | <b>:</b> |
| 000      | राममिह चौहान        | ए. हिन्दी-कविना में मनवादी प्रवस्तियाँ                                     | î        |
| 37.50    |                     | २३. प्रेमचन्द्रोत्तर् हिन्दी-उपन्याम                                       | :        |
| \$ 55.03 | विजयवहादुर प्रवस्पी | २४. रामचरितमानम पर पौराणिक प्रभाव                                          | 2        |
| 600      | <b>स्पनारायण</b>    | े. जनभाषा के ज्ञानमात्य में माधयं भिन्न (१५५०-१६५०)                        | 2        |
| 80.00    | विमला रानी          | २६. हिन्दी-साहित्य और भाषा के विकास में                                    | i.       |
|          |                     | पतिकाशों का योगदान                                                         |          |
| \$ 5.5 A | ब्राक्षा विरोमणि    | २७. हिन्दी-काब्य में वात्महसरम                                             | :        |
| 200      | निर्मला जैन         | टट, साथिनिक हिन्दी-जाब्य में रूपिवधाएँ (१६००-५ 3 हु०)                      | •        |
| 3.00     | सुषमा पाराशर        | २६. स्वतस्यता के पहचात हिन्दी-साहित्य की प्रवासिय                          | î        |
| 888      | तारकनाथ बाली        | ३०. रस की दार्शनिक श्रीर नैतिक ब्यास्था                                    | 2        |
| 8883     | सुपमा नारायण        | ३१. भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की हिन्दी-साहित्य में प्रभित्यक्षित         | ı.       |
|          |                     | (१६२०-१६३७ ई०)                                                             | :        |
| 8883     | १६६३ नरेन्द्र भुमार | ३२. तुलसीदास के काव्य में अलंकार-योजना                                     | : :      |
|          |                     |                                                                            | •        |

| 11812.11814             | ממק משנים בייניים ביינים ב | डपाधि      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| वीरेन्ट्रक्रमार झबल     | ् ४० तागर विश्ववालय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4          |
|                         | יי בו יווב לי בו בו לים בין ושנק                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पा-एच० डो० |
| प्रमशंकर                | २. जयसंकरप्रसाद के काव्य का विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :          |
| मानुदेव गुक्ल           | ३. भारतेन्दु-युग के नाटककार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : =        |
| कमलाकांत पाठक           | ४. गुप्त जी का काय्य-विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : :        |
| रामलाल सिंह             | ५. ग्राचार्य गुक्त के समीक्षा-सिद्धान्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : :        |
| गंकरदयाल चौऋषि          | ६. द्विवेदीयुगीन हिन्दी-गद्य-क्षैलियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2          |
| शिवकुंमार मिश्र         | ७. छायावाद-युग के पश्चात् हिन्दी-काव्य की विभिन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8          |
|                         | विकास-दिशाएँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :          |
| एन० ई० विश्वनाथ श्रय्यर | <ul> <li>बीसवीं शताब्दी के हिन्दी-काब्य श्रौर मलयालम-काब्य</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •          |
|                         | का तुलनात्मक ग्रध्ययन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :          |
| बलभद्र प्रसाद तिवारी    | <ul><li>धाधुनिक हिन्दी साहित्य में व्यक्तिवादी प्रवृत्तियाँ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : :        |
| चण्डीप्रसाद जोशी        | १०. बीसवीं शताब्दी के हिन्दी-उपन्यासों का सामाजिक, राजनैतिक,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :          |
|                         | श्रौर सांस्कृतिक श्रध्ययन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :          |
| सावित्री खरे            | ११. प्रसाद के परचात् हिन्दी-नाटकों का विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : :        |
| मानती श्रीलण्ड          | १२. हिन्दी और मराठी सन्त कवियों का तुलनात्मक ग्रध्ययन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : :        |
| दगरथ सिंह               | ११. प्राधृनिक हिन्दी-साहित्य में स्वच्छन्दतावादी नाटकों का विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| महेशप्रसाद चतुवेंदी     | १४. तुलसी का समाज-दर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          |

| H.T     | मनुसन्धाता                 | मिषय                                                               | इपाधि      |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 333     | रामाधार शर्मा              | १५. हिन्दी में सैद्धान्तिक समीक्षा का विकास                        | पी-एच० डी० |
| 500     | चन्त्रमान दुवे             | १६. हिन्दी-नाटक का विकास तथा कन्नड्-नाट्यसाहित्य से उसकी           |            |
|         |                            | प्रासंगिक तुलना                                                    | 11         |
| 333     | शिवसहाय पाठक               | १७. मलिक मुहम्मद जायसी भीर उनका काव्य                              | 2          |
| 20.20   | देवेश ठाकुर                | १ आधुनिक भारतीय समाज में नारी थौर प्रसाद के नारीपात्र              |            |
| १६६२    | गजानन वामरि                | १६. भिनतकालीन काव्य में नारी                                       | :          |
| 1868    | दामोदर                     | २०. हिन्दी और मलगलम के सामाजिक उपन्यास (१६००-१६६०)                 | :          |
| \$ 25.3 | रामदास प्रधान              | २१. बचनलंड प्रदेश की लोकोक्तियाँ, मुहावरे भीर लोककथाएँ             | 2          |
| 532     | विद्याराम कमल मिश्र        | २२. माधूनिक हिन्दी-साहित्य के स्वच्छन्दतावादी काव्य का प्रमुत्तीलन |            |
| १ १ १   | कमलकुमारी जौहरी            | २३. हिन्दी के स्वच्छन्दताबादी उपन्यास                              | *          |
| १६६२    | रामकरन मिश्र               | २४. बीसवीं शताब्दी की सामाजिक, राजनैतिक भीर सांस्कृतिक             |            |
|         |                            | परिस्थितियाँ तथा उनका हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव                     | *          |
| 1853    | १६६२ राजेन्द्रप्रसाद मिश्र | २४. शाधुनिक काव्य श्रीर काव्यवादों का भध्ययन                       | "          |
| १ १ ६ २ | सुरेशचन्द जैन              | २६. श्राधुनिक हिन्दी-काव्य में राष्ट्रीय चेतना का विकास            | n          |
|         |                            | १६. मुस्लिम विश्वविद्यालय, श्रलीगढ़                                |            |
| 3 3 3 S | गोबधनलाल शुमल              | १. कविवर परमानन्द श्रौर उनका साहित्य                               | पी-एच॰ ही० |
| १८५६    | देवपि सनात्य               | २. हिन्दी के पौराणिक नाटकों का श्रालोचनात्मक श्रध्ययन              |            |

| E       | प्रमुसन्थाता            | विषय                                                                                                                                                                     | उपाधि                |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| हरूद    | विजयपाल सिंह            | ३. केशव ग्रीर उनका साहित्य                                                                                                                                               | पी-एच० डी०           |
| એ<br>જો | शिबशंकर शर्मा           | प में योग-भावना                                                                                                                                                          | ;<br>;               |
| 373     | रुयामेन्द्रप्रकाश शर्मा | ५. मध्टछाप-कवियों के काब्य (विशेषकर सूर-साहित्य) में वर्षित                                                                                                              | :                    |
|         |                         | ब्रज-संस्कृति                                                                                                                                                            | :                    |
| 27.3    | द्वारिकाप्रसाद मीतल     | ६. भिन्तकालीन कृष्णकाव्य में राधा का स्वरूप                                                                                                                              | ; ;                  |
| W X W   | गिरिघारीलाल शास्त्री    | ७. हिन्दी क्रष्णभिन्त-काव्य की पृष्ठभूमि                                                                                                                                 |                      |
| 3 73    | हरी सिंह                | <ul> <li>कुल्पकाच्यधारा में मुसलमान कवियों का योगदान</li> </ul>                                                                                                          | :                    |
|         | i                       | (8€00-8=%0)                                                                                                                                                              | 2                    |
| 0       | गेंदालाल शर्मा          | ८. ब्रजभाषा मौर खड़ीबोली के व्याकरण का तुलनात्मक                                                                                                                         |                      |
|         |                         | ग्रध्ययन                                                                                                                                                                 | :                    |
| 888     | रामशरण बन्ना            | १०. रामकाब्य की सामाजिक तथा दार्शनिक पष्टभूमि                                                                                                                            | : :                  |
| 3       | धन्यकुमार जैन           | ११. प्राचीन हिन्दी-साहित्य पर जैन-साहित्य का प्रभाव                                                                                                                      | ÷ ;                  |
| 3       | १६६१ विश्वनाथ गुक्ल     | १२. श्रीमद्मागवत का हिन्दी-कृष्णभित्तसाहित्य पर प्रभाव                                                                                                                   | : :                  |
| 983     | . ६५७ मुषा क्रियापे     | १७. पूना विश्वविद्यालय<br>१. दक्खिनी हिन्दी की रचनाओं (इब्राहीम श्रादिलशाह द्वितीय के<br>शासनकाल में रचित 'इब्राहीमनामा' और 'किताब-ए-नवरस')<br>का प्रालोचनात्मक श्रध्ययन | पी-एच ० झ <u>े</u> ० |
|         |                         |                                                                                                                                                                          |                      |

| H                   | मनुसन्धाता                                                                                | निषय                                                      | उपाधि                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                     |                                                                                           | १८. बिहार विश्वविद्यालय                                   |                          |
| 1845                | भूवनेश्वरताथ मिश्र 'माधव'                                                                 | ?. रामभक्ति-साहित्य में मत्रुर उपासना                     | पी-एच० झैं•              |
| 3888                | कामेश्वर प्रसाद सिंह                                                                      | <ol> <li>प्रसाद जी की काव्यप्रवृत्ति</li> </ol>           | <u>.</u>                 |
| A. F. C.            | हरिमोहन मिश्र                                                                             | ३. प्राधुनिक हिन्दी-मालोचना                               | n                        |
| 0.7<br>0.4<br>0.4   | श्यामनन्दन प्रसाद क्रियोर                                                                 | ४. आर्थुनिक हिन्दी-महाकाव्यों का सिल्पविधान               | डी० लिट्                 |
|                     |                                                                                           | १६. मद्रास विश्वविद्यालय                                  |                          |
| ₹ દેશ દે.           | १६५६. सु॰ संकर राजू नायद्                                                                 | १. कंव-रामायणम् और तुलसी-रामायण का तुलनात्मक अध्ययन पी-एर | पी-एच० डी०               |
|                     |                                                                                           | २०. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद                     |                          |
| 3646                | राजकियोर पाण्डेय                                                                          | १. दिवलनी का प्रारम्भिक गद्य                              | पी-एस० हो ०              |
| 200                 | गनमुक्कम वेंकटरमण                                                                         | )सामाजिक पक्ष                                             |                          |
| हुए थे।<br>विद्यालय | ै<br>हिए खे । श्रीपचारिक रूप से गोरखपुर विश्ववि<br>विद्यालय के अन्तर्गत ही किया गया है ।] |                                                           | रा स्वीकृत<br>ारा विश्व- |
| 1                   | 335.4 44 414<br>35.4 44 414                                                               | र्. हारभाधजावन स्नार साहित्य का झध्ययने                   | पी-एच० डी०               |

| E    | भ्रमुसन्धाता              | विषय                                      | उपाधि      |
|------|---------------------------|-------------------------------------------|------------|
| r    |                           | २४. म० स० विश्वविद्यालय, बङ्गीदा          |            |
| 634  | १६६२ महेन्द्र प्रताप सिंह | १. भगवन्तराय खाची और उनके मंडल के कवि     | पी-एच० डी• |
|      |                           | २५. रांची विश्वविद्यालय                   |            |
| इ.स. | सत्यदेव श्रोभा            | १. भोजपुरी कहावनों का सांस्कृतिक प्रध्ययन | पी-एच० डी० |

## सनुबन्ध-२ स्वीकृत शोधप्रबन्धों की विषयानुसार वर्गीकृत सूची वर्ग १—पाठानुसन्धान

|     | विषय                                                                                                          | श्रनुसन्धाता                 | सन्              | उवाधि              | वि० वि० |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|---------|
| ند  | <ol> <li>मिलक मुहम्मद जायसी के 'पदमावत' का सिटप्पण<br/>संपादन भौर अनुवाद — १६वीं शताब्दी की हिन्दी</li> </ol> |                              |                  |                    |         |
|     | भाषा (मनधी) का मध्ययन                                                                                         | लध्मीधर                      | १६४१ ई०          | १६४१ ई० पी-एच० डी० | लन्दन   |
| ŵ   | ऋषि बरकत उल्लाह पेमी के 'पेम प्रकाश का प्रनुसन्धान,                                                           |                              |                  |                    |         |
|     | सम्पादन मौर मध्ययन                                                                                            | लक्ष्मीघर शास्त्री           | ११४४ ई०          | 2                  | पंजाब   |
| m   | ३. कबीर की क्रतियों के पाठ श्रीर समस्याश्रों का                                                               |                              |                  |                    |         |
|     | श्रालोचनात्मक श्रध्ययन                                                                                        | पारसनाथ तिवारी               | १६५७ ई० डी० फ़िल | डी० फ़िल           | प्रयाग  |
| >   | ४. 'पृथ्वीराजरासो' के लघुतम संस्करण का झध्ययन भीर                                                             |                              |                  |                    |         |
|     | उसके पाठ का श्रालीचनात्मक संपादन                                                                              | वेणी प्रसाद शर्मा            | १६५८ ई०          | १६४८ ई० पी-एच० डी० | पंजाब   |
| ,×. | र्थ. बीसलदेव रासपाठ, अध्ययन एवं विवेचन                                                                        | तारकनाथ भग्रनाल              | १६५८ ई०          | १६५८ ई० डी० फ़िल०  | कलकता   |
| ŵ   | ६. देव के लक्षण-प्रन्थों का पाठ तथा तत्सम्बन्धी                                                               |                              |                  |                    |         |
|     | पाठालोचन की समस्याएँ                                                                                          | लक्ष्मीधर मालवीय             | १६६१ ई०          | १९६१ ई० डी० फ़िल०  | प्रयाग  |
|     | वर्ग २—भाषाः                                                                                                  | वर्ग २भाषा-सम्बन्धी प्रध्ययन |                  |                    |         |
| نه  | १. हिन्द्स्तानी घ्वनियों का श्रनुसन्धान                                                                       | मोहिउदीन कादरी               | १६३० ई०          | १६३० ई० पी-एच० डी० | लन्दन   |

|          | विषय                                                        | ब्रहुसन्धाता       | सन          | डपाधि      | वि० वि० |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|---------|
| જ        | २. हिन्दी भाषा का घ्वनिमूलक झनुसन्धान                       | नानकशरण निगम       | 8 e x e \$0 | पी-एच॰ डी॰ | म्रागरा |
| m,       | हिन्दों में शब्द ग्रौर ग्रथं का मनोवैज्ञानिक ग्रध्ययन       | उमा माडवेल         | १६६० क      | "          | काशी    |
| >.       | हिन्दी-अर्थविज्ञान                                          | हरदेव बाहरी        | १६४५ इ०     | डी० लिट०   | प्रयाग  |
| <b>5</b> | हिन्दी-मर्थविचार                                            | शिवनाथ             | १९६० ई०     | डी० फ़िल०  | कलकता   |
| سنون     | हिन्दी-मुहाबरे                                              | भ्रोम्प्रकाश गुप्त | १६४६ ई०     | डी० लिट०   | काशी    |
| કે       | राजस्थान के हिन्दी-प्रभिलेखों (सन् ११५०-१७५०)               |                    |             |            |         |
|          | का पुरालिपिसम्बन्धी (पैलियोग्राफ़िकल) ग्रौर भाषा-           |                    |             |            |         |
|          | वैग्रानिक श्रध्ययन                                          | रामचन्द्र राय      | १६६० ई०     | डी० फ़िल०  | प्रयाग  |
| ប        | ग्नारम्भिक हिन्दी-गद्य का ऐतिहासिक वाक्यविचार               | डी० एन॰ श्रीवास्तव | १६६० ई०     | डी० फ़िल०  | कलकता   |
| ŵ        | हिन्दी भाषा का रूपवैज्ञानिक तथा वाक्यवैज्ञानिक भ्रध्ययन     | रघुवीर शरण         | १९६२ ई०     | पी-एच० झी० | पंजाब   |
| <b>%</b> | हिन्दी में प्रत्यय-विचार                                    | एम० एल० उप्रति     | १६६२ ई०     | ñ          | श्रागरा |
| ئة       | हिन्दी में प्रयुक्त संस्कृत-शब्दों का प्रथंबैजानिक प्रध्ययन |                    |             |            |         |
|          | (संस्कृत-विमाग)                                             | केशवराम पाल        | 86x3 \$0    | í          | ä       |
| ين       | संस्क्रतमूलक हिन्दी-गणितीय शब्दावली का ऐतिहासिक,            |                    |             |            |         |
|          | सांस्कृतिक तथा भाषाशास्त्रीय श्रध्ययन                       | बाँकेलाल उपाध्याय  | १९६० ई०     | "          | :       |
| %<br>%   | कुषि तथा प्रामोद्योग की शब्दावलीएक ग्रध्ययम                 | रामसिंह            | १९६२ ई०     | *          | लखनऊ    |
| <u>چ</u> | परिमिष्ठित हिन्दी में प्रयुक्त संस्कृत-शब्दों का            |                    |             |            |         |
|          | <b>अर्थपरिवर्तन</b>                                         | शिवनन्दन           | १६६० ई०     | डी० फ़िल०  | प्रयाग  |

| वि० वि०      |                                          | श्रागरा             |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|
| <b>उपाधि</b> |                                          | १६५८ ई० पी-एच० डी०  |
| सन्          |                                          | १६५८ ई०             |
| श्रनुसन्धाता |                                          | कैलाशचन्द्र माटिया  |
| विषय         | थ. हिन्दी में श्रीपरेजी के आगत शब्दों का | भापातारिवक भ्रष्ययन |
|              | <b>م</b> ٠٠                              |                     |

- बैसवाड़ी का शब्द-सामध्यं १६. अवधी का विकास
- श्रवधी श्रौर भोजपुरी के सीमा-प्रदेश की बोली का is.
- व्यभापा ü

श्रध्ययन

- सूरपूर्वे बजमापा (और उसका साहित्य) ô
- २१. बजबुली (वजभापा भौर बजबुली का
- तुलनात्मक श्रध्ययम्) Š
- गतं सौ वपौं में कबिता के माध्यम के लिए अजभाषा-खड़ीबोली-सम्बन्धी विवाद की रूपरेखा
  - बजमापा और खड़ीबोली के ब्याकरण का तुननात्मक अध्ययन m
- खड़ीबोली (बोलोरूप) के विकास का प्रध्ययन खड़ीबोली का आन्दोलन 2
  - मोजपुरी भाषा की उत्पत्ति ग्रौर विकास दिक्किनी का रूप-विन्यास

प्रयाग

१६४५ ई० डी० लिट०

उदयनारायण तिवारी

ग्रागरा प्रयाग

पी-एच० डी०

\$ E 50 50

१६३१ ई० डी० निट०

बाबूराम सक्सेना देवीशंकर द्विवेदी

| बि॰ बि॰      | लन्द्रम                                               | कलकता                                        | पटना                     | कलकता                                                 | राजस्थान                                               | मागरा                                              | a                         |                                                       | :                          | लखनऊ                                | श्रागरा                    |                                                |                                   | "                                | पेन्सिलवेनिया                        | प्रयाग                           |                                                | 2               |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| उपाधि        | पी-एच० डी०                                            | डी० फ़िल०                                    | डी० लिट०                 | डी० फ़िल०                                             | पी-एच० डी०                                             | "                                                  | 11                        |                                                       | â                          | u                                   |                            |                                                | :                                 | t                                | , a                                  | डी० फ़िल०                        |                                                |                 |
| सन्          | 8840 \$0                                              | १९४३ ई०                                      | १६४४ ई०                  | १९६० ई०                                               | १९५५ ई०                                                | १६५६ ई०                                            | १६५६ ई०                   |                                                       | १६५४ ई०                    | १९५८ ई०                             | १६६१ ई०                    |                                                | १६५७ ई०                           | १६६० ई०                          | १९५९ ई०                              | 8845 £0                          |                                                | १९६१ ई०         |
| ग्रनुसन्धाता | विश्वनाथ प्रसाद                                       | निलनी मोहन सान्याल                           | सुभद्र भा                | हीरालाल माहेश्वरी                                     | कन्हैयालाल सहल                                         | शंकरलाल शर्मा                                      | सी० बी० रावत              |                                                       | गुणानन्द जुयाल             | जनादैन प्रसाद काला                  | हरिदत्त भट्ट               |                                                | गोविन्द सिंह कन्दारी              | मोहनलाल शर्मा                    | जगदेव सिंह                           | रामस्वरूप चतुर्वेदी              |                                                | शालिग्राम शर्मा |
| विषय         | २८. भोजपुरी घ्वनियों स्रौर घ्वनिप्रक्रिया का स्रध्ययन | २ . बिहारी भाषाग्रों की उत्पत्ति ग्रौर विकास | ३०. मैथिली भाषा का विकास | ३९. राजस्यानी भाषा श्रीर साहित्य (११वीं से १६वीं शती) | ३२. राजस्थानी कहावतों की गवेषणा भीर वैज्ञानिक ग्रध्ययन | ३३. कन्ती मी बोली का अनुशीलन तथा ठेठ प्रज से तुलना | ३४. मधुरा जिले की बोलियाँ | ३५. मध्य पहाड़ी भाषा (गढ़वाली-कुमायूँनी) का ब्रनुशीलन | मौर उसका हिन्दी से सम्बन्ध | ३६. गढ्वाली भाषा ग्रौर उसका साहित्य | ३७. मह्मासी का शब्दसामध्यं | इ. गढ्वाली बोली की रावल्टी उपबोली, उसके लोकगीत | म्रौर उसमें मभिव्यक्त लोकसंस्कृति | ३६. खरपल्टी : पदरूपांश तथा वाक्य | ४० बाँगरू भाषा का वर्णनात्मक ज्याकरण | ४१. भागरा जिले की बोली का अध्ययन | ४२. इलाहाबाद जिले की कृषि-सम्बन्धी शब्दावली का | भ्रध्ययन        |

|           |                                |                                             |                                                |                          |                                                |                                                  |                                                  |                      | ४७६                                                      | 2                    |                         |                                          |                   |                    |                                   |                       |                                             |                |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------|
| वि० वि•   | नागपुर                         | लखनऊ                                        |                                                | नागपूर                   | )                                              | प्रयाग                                           |                                                  | श्रागरा              | प्रयाग                                                   | काशी                 | पटना                    |                                          | म्रागरा           | लबनऊ               | प्रयाग                            | लखनऊ                  |                                             | भागलपुर        |
| डपाधि     | १६५७ ई० पी-एच० डी०             |                                             |                                                |                          |                                                | १९५१ ई० डी० फ़िल०                                |                                                  | १९५६ ई० पी-एच० डी०   | १६४२ ई॰ डी॰ फ़िल॰                                        | १६५६ ई॰ पी-एच॰ डी॰   | १९५९ ई० डी० लिट०        |                                          | १६६० ई० डी० लिट०  | १६५७ ई० पी-एच० डी० | १९५८ ई॰ डी० फ़िल०                 | १९५३ ई॰ पी-एच॰ डी॰    |                                             | £              |
| सन्       | १६५७ ई०                        | 8880 \$0                                    |                                                | १६५७ ई०                  |                                                | 8-649 50                                         |                                                  | १८५६ ई०              | १९५२ ई०                                                  | १९५९ ई०              | १९५९ ई०                 |                                          | १६६० ई०           | १६५७ ई०            | १९५८ ई०                           | १९५३ ई०               |                                             | १९६१ ई०        |
| मनुसंधाता | क्रुष्णलाल हंस                 | रामेश्वर प्रसाद भ्रग्नवाल                   |                                                | भालचन्द्र राव तेलंग      |                                                | हरिहर प्रसाद गुप्त                               |                                                  | श्रम्बाप्रसाद 'मृमन' | विद्याभूषण विभू                                          | नामवर सिंह           | मंगल बिहारी शरण         |                                          | प्रेमनारायण गुक्ल | प्रेमनारायण टण्डन  | निर्मेला सक्सेना                  | देवकीनन्दन श्रीवास्तव |                                             | शिवशंकर प्रसाद |
| विषय      | ४३. निमाड़ी और उसका लोकसाहित्य | ४४. बुन्देली माषा का भाषावैज्ञानिक प्रध्ययन | ४५. भारतीय आयेमाषा-परिवार की मध्यवतिनी बोलियाँ | (कत्तीसगढ़ी, हलबी, भतरी) | ४६. माजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के प्राधार पर | भारतीय प्रामोद्योग-सम्बन्धी शब्दावली का श्रध्ययन | ४. कृषकजीवन-सम्बन्धी शब्दावली (मलीगढ़-क्षेत्र की | बोली के आधार पर)     | ४८. हिन्दी-प्रदेश के हिन्दू पुरुषों के नामों का प्रध्ययन | ४६. राष्ट्री की भाषा | ४०. सिटों की सन्या भाषा | ४१. मिनतकालीन हिन्दी-सन्तसाहित्य की भाषा | (सं० १३७५-१७००)   | १२. सूरवास की भाषा | ४३. सूरसागर की शब्दावली का भध्ययन | ५४. तुलसीदास की भाषा  | ४५. देवनीगरी लिपिऐतिहासिक तथा भाषावैज्ञानिक | म्रह्मयन       |

| h |           |
|---|-----------|
| 1 | <u> </u>  |
|   | 411869511 |
|   | 1912100   |
| 4 | -         |

| •                                                            | ,                        |           |                     |         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|---------|
| विषय                                                         | श्रनुसंधाता              | e<br>T    | उपाधि               | वि० वि० |
| १. मब्दुरेहीम खानखानाभारतीय इतिहास के मोतहप में              |                          |           |                     |         |
| (इतिहास-विभाग)                                               | समर बहादुर सिह           | १६५२ ई०   | १९५२ ई० पी-एच० डी०  | लक्षनऊ  |
| र. मयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिमौध'जीवनी मौर साहित्य             |                          |           |                     |         |
| का प्रालोचनात्मक प्रध्ययन                                    | मुक्द देव शमी            | ० १६० १५० | •                   | गोरखपुर |
| * भयोध्यासिह उपाध्याय : काब्य, कला भ्रौर माचार्यत्व          | नारायणदास                | १८६२ के   | ű                   | यागरा   |
| है. आलम का 'स्याम सनेही'                                     | सरनदास भणोत              | १६५१ ई०   | £                   | पंजाब   |
| ४. दिम्खनी हिन्दी की रचनाग्रों (इबाहीम ग्रादिलशाह दितीय      |                          |           |                     |         |
| के बासनकाल में रचित 'इबाहीमनामा' शौर 'किताब-ए-               |                          |           |                     |         |
| नवरस') का शालोचनात्मक प्रध्ययन                               | भुषा मिथापे              | १९५७ ई०   | , s                 | पूना    |
| ५. कबीर तथा उनके अनुयायी                                     | एफ़० ई० के               | १९३१ ई०   | 11                  | लन्दन   |
| ६. कबीर की विचारधारा                                         | गोविन्द त्रिगुणायत       | १९५१ ई०   | 11                  | श्रागरा |
| ७. कबीरदास की दार्शनिक विचारधारा का ग्रालोचनात्मक            |                          |           |                     |         |
| अध्ययन                                                       | रामजी लाल सोहायक         | १९६० के   |                     | लखनऊ    |
| ट. कबीर के बीजक की टीकाशों की दार्शनिक व्याख्या              | गिरीशचन्द्र तिवारी       | १६५८ ई०   | î                   | काशी    |
| ६. कबीर भौर वेमन का तुलनात्मक ग्रध्ययन                       | कोल्लि वेंकटेश्वर रेड्डी | ०६१३३१    | 11                  | लखनऊ    |
| <ul> <li>कबीर ग्रौर कबीरपंथ का त्लनात्मक ग्रध्ययन</li> </ul> | केदारनाथ दुवे            | १,९६२ ई०  | १,९६२ ई० पी-एच० डी० | श्रागरा |

| विषय                                                    | श्चनुसंधाता           | सन      | उपाधि ।            | ৰি০ ৰি০  |   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|----------|---|
| १०. किशोरीलाल गोस्वामी : जीवनी ग्रौर साहित्य            |                       | •       | (                  |          |   |
| एक सध्ययन                                               | महेन्द्र नाथ मिश्र    | १६६० ई० | १६६० ई० पी-एच० डी० | लखनऊ     |   |
| ११. किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों का बस्तुगत ग्रीर    |                       |         |                    |          |   |
| रूपगत विवेचन                                            | कृष्णा नाग            | १९६० ई० | ŗ                  | म्रागरा  |   |
| १२. म्राचार्य केशवदासएक मध्ययन                          | हीरालाल दीक्षित       | १६५० ई० | :                  | लखनऊ     |   |
| १३. केशव भीर उनका साहित्य                               | विजयपाल सिंह          | १६५८ ई० | 11                 | श्रलीगढ़ |   |
| १४ केशबदास-उनके रीतिकाव्य का विशेष प्रध्ययन             | किरणचन्द्र शर्मा      | १९५७ ई० |                    | पंजाब    |   |
| १५. रामकाव्य की परम्परा में रामचन्द्रिका का प्रध्ययन    | गार्गी गुप्त          | १६५६ ई० |                    | दिल्ली   | ۰ |
| १६. मादिगुरु ग्रंथसाहबजी के थामिक और दार्शनिक सिद्धान्त | जयराम मिश्र           | १९४६ ई० | a                  | भ्रागरा  | 5 |
| १७. थी महर्षं साइव में उल्लिखित कवियों के वामिक         |                       |         |                    |          |   |
| विक्वासी का श्रध्ययन                                    | धर्मपाल मेनी          | १९५८ ई० | ï                  | काशी     |   |
| १८. गरुपंच-साहित्य                                      | रामकुमार शुक्ल        | १८५८ ई० | 11                 | नागपुरः  |   |
| १९ श्री गर गोरखनाथ श्रीर उनका युग                       | टी० एन० वी० माचार्य   |         |                    |          |   |
|                                                         | (रागेय राघव)          | १६४८ ई० | 11                 | श्रागरा  |   |
| ट. गरु गोबिंद सिंह—जीवनी ग्रौर साहित्य                  | प्रसिन्नी सहगल        | १६६१ ई० |                    | लखनऊ     |   |
| ० जनानंत भीर मध्यकाल की स्वच्छद काव्यधारा               | मनोहर लाल गौड़        | १२५४ ई० | 11                 | ग्रागरा  |   |
| ०० संदत्तरदायी ग्रीर उनका कान्य                         | विषिन बिहारी त्रिवेदी | १६४८ ई० | डी० फ़िल०          | कलकता    |   |
| २३. पृथ्वीराजरासी के पात्रों का ऐतिहासिक ग्रध्ययन       | कृष्णचन्द्र श्रप्रवाल | १९६१ के | १६६१ ई० पी-एच० डी० | लखनऊ     |   |

| विषय                                                | ष्रनुसन्धाता            | सन्              | उपाधि              | वि० वि०     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| २४. (जगन्नाथ दास) रत्नाकरउनकी प्रतिमा ग्रौर कला     | विश्वम्भरनाथ भट्ट       | श्रध्य इं        | १९५२ ई० पी-एच० डी० | भागरा       |
| २५. (जयशंकर) प्रसाद का काब्य ग्रौर दर्शन            | ज्ञानवती श्रग्रवाल      | १६५८ ई०          | 2                  | • •         |
| २६. प्रसादमितन श्रौर कला                            | दुर्गादत्त मेनन         | १९५९ ई०          | ï                  | पंजाब       |
| २७. जयशंकर प्रसाद के काव्य का विकास                 | प्रमर्शकर               | १६५३ ई०          | :                  | सागर        |
| ्, २८. प्रसाद जी की काब्यप्रवृत्ति                  | कामेश्वर प्रसाद सिंह    | १९५६ ई०          | :                  | बिहार       |
| २६. प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन            | जगन्नाथ प्रसाद शर्मा    | १६४३ ई०          | १६४३ ई० डी० लिट०   | काशी        |
| ३०. जयशकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक                   | जगदीशचन्द्र जोशी        | १६५७ ई०          | १६४७ ई० पी-एच० डी० | राजस्थान    |
| ३१. ्कामायनी में काब्य, संस्कृति और दर्शन           | द्वारिका प्रसाद सक्सेना | 8843 \$0         |                    | झागरा       |
| ३२. तुलसीदास—जीवनी और कृतियों का समालोचनात्मक       |                         |                  | :                  | ;<br>;      |
| मध्ययन                                              | माता प्रसाद गृप्त       | १६४० ई० झी० लिर० | डी० लिट            | TELED TO    |
| ३३. गोस्कामी तुलसीदासरत्नावली की जीवनी ग्रौर रचना   | ,                       |                  |                    | -<br>-<br>- |
| एवं सुकरखेत के तादास्य तथा इतिवृत्त के विशिषट परि-  |                         |                  |                    |             |
| चय से समन्वित गोस्वामी तुलसीदास के जन्मस्थान,       |                         |                  |                    |             |
| म्राविमीव-काल, परिवार, व्यक्तित्व ग्रादि का ग्रालो- |                         |                  |                    |             |
| चनारमक अध्ययन                                       | रामदत्त भारद्वाज        | १९५६ ई०          | १९५६ ई० डी० लिट०   | भागरा       |
| त्र. तुलसादास भार उनका युग                          | राजपति दीक्षित          | १६४६ ई०          | "                  | काशी        |
| २४. तुलसादास का कारायत्रा प्रातभा                   | श्रीघर सिंह             | १९६१ ई०          | १६६१ ई० पी-एच० डी० | :           |

|           |                                                   |                     |                       |                             |                                          |                                  |                                   | 8                        | १८३                |                               |                           |                            |                         |                                                             |                |                                     |                                         |                                     |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| वि० वि०   |                                                   | भागरा               | लखनऊ                  | पटना                        | दिल्ली                                   | ग्रागरा                          | पटना                              | लन्दन                    | नागपुर             | म्रागरा                       | लखनऊ                      | लखनऊ                       | सागर                    |                                                             | श्चागरा        | :                                   | पेरिस                                   | श्चाग्रं।                           |
| उपाधि वि  |                                                   | १६३६ ई० डी० लिट०    | १९६० ई० पी-एच० डी०    | *                           | 11                                       | a                                | :                                 | डी० डी०                  | १९३८ ई० डी० लिट०   | १९५३ ई० पी-एच० डी०            | १६६० ई० डी० लिट०          | १६६२ ई० पी-एच० डी०         | 11                      |                                                             | =              | n                                   | १९५० ई० डी० लिट०                        | १६५५ ई० पी-एच० डी०                  |
| सम        |                                                   | १६३६ ई०             | ०५० ३३४               | १६६१ ई०                     | १६६३ ई०                                  | १६६१ ई०                          | १९५७ ई०                           | १९१८ ई० डी० डी०          | १६३८ ई०            | १६५३ ई०                       | १९६० ई०                   | १६६२ ई०                    | १६६१ ई०                 |                                                             | १६६१ ई०        | १६६० ई०                             | १९५० ई०                                 | १९५५ के                             |
| मनुसंधाता |                                                   | हरिहर नाथ हुक्कू    | भाग्यवती सिंह         | वचनदेव कुमार                | नरेन्द्र कुमार                           | रघुराज शरण शर्मा                 | राजाराम रस्तोगी                   | जे० एन० कार्पेन्टर       | बलदेव प्रसाद मिश्र | रामदत्त भारद्वाज              | उदयभानु सिह               | विष्णु शर्मा मिश्र         | महेश प्रसाद चतुर्वेदी   |                                                             | वी० डी० पांडेय | राजकुमार पांडेय                     | सी० बोदवील                              | सीताराम कपूर                        |
| विषय      | ३६. रामचरितमानस के विशिष्ट संदर्भ में तुलसीदास की | क्षिरपकला का अध्ययन | ३७, त्लसी की काव्यकला | ३८, तुलसी के भनत्यात्मक गीत | ३१. तुलसीदास के काव्य में श्रलंकार-योजना | ४०. तुलसीदास थौर भारतीय संस्कृति | ४१. तुलसीदासजीवनी ग्रौर विचारधारा | ४२. तुलसीदास का धमैदर्शन | ४३. तुलसी-दर्शन    | ४४. तुलसी-दर्शन (दर्शन-विभाग) | ४५. ह्म्लसी-दर्शन-मीमांसा | ४६. तुलसी का सामाजिक दर्शम | ४७. तुलसी का समाज-दर्शन | <i>४्रन.</i> रामचरितमानस की ग्रंत:कथाग्रों का ग्रालोचनात्मक | मध्ययन         | ४६. रामचरितमानस का शास्त्रीय झघ्ययन | ५०. रामचरितमानस के ह्रोत ग्रीर रचनाक्रम | ५१. रामंचरितमानस के साहित्यिक स्रोत |

| ४६४         |                                                                                                |                                                                                                                |                                                                  |                                                                                        |                                                                        |                                                                         |                                                                                              |                                                                       |                                       |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| वि० नि०     | पी-ए <b>च॰</b> डी॰ दिल्ली<br>,, राजस्थान<br>,, फ्लॉरेन्स                                       |                                                                                                                | लखनऊ                                                             | ग्रागरा                                                                                | *                                                                      | æ                                                                       | "                                                                                            | मद्रास                                                                | श्रागरा                               |  |  |  |
| उपाधि       | पी-ए <b>च</b> ०                                                                                | : :                                                                                                            | "                                                                | ä                                                                                      | . "                                                                    | *                                                                       |                                                                                              | •                                                                     | :                                     |  |  |  |
| सन          | ्र ५६ ० ५५ ५<br>१५ ६ ६ ७ ५५ ५                                                                  | ० ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६                                                                        | १९५९ क                                                           | ० ५ ४ ० ५ ५ ७ ५ ७ ५ ७ ५ ७ ५ ७ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५                                          | १८ १९<br>१५                                                            | ૦ ફે અપ્રસ્                                                             | १९५६ ई०                                                                                      | १९५९ ई०                                                               | १६६२ ई                                |  |  |  |
| ष्रनुसंघाता | विजय बहादुर स्रवस्थी<br>शम्भूलाल′शर्मा<br>लुइजि पिन्नो तेस्सितोरी                              |                                                                                                                | विद्या मिश्र                                                     | रामप्रकाश श्रग्रवांल                                                                   | शिवकुमार शुक्ल                                                         | रामनाथ त्रिपाठी                                                         | कमलमाया सांकृत्यायन                                                                          | सु० संकर राजू नायङू                                                   | श्रोम्प्रकाक्ष दीक्षित                |  |  |  |
| निषय        | ४२ <i>ः</i> रामचरितमानस पर पौराणिक प्रभाव<br>४३. रामचरितमानस के विशिष्ट संदर्भ में तुलसीदास का | शिक्षा-दर्शन<br>१४४. रामचरितमानस और रामायण का तुलनात्मक झध्ययन<br>४४. वाल्मीकि-रामायण और रामचरितमानस का तुलना- | त्मक अध्ययन<br>४६. वारुमीकि-रामायण और रामचरित्तमानस का साहित्यिक | दृष्टि से तुलनात्मक झघ्ययन (संस्कृत)<br>४७. रामायणेतर संस्कृत-काव्य थौर रामचरितमानस का | तुलनात्मक ग्रध्ययन<br>५८. क्रीतवासी बेंगला रामायण ग्रौर रामचरितमानस का | तुलनात्मक अध्ययन<br>४६. महाकवि मानुभक्त के नेपाली रामायण श्रौर गोस्वामी | तुलसीदास के रामचरितमानस का तुलनात्मक मध्ययन<br>६०. कंब-रामायणम् और तुलसी-रामायण का तुलनात्मक | अध्ययन (तामल)<br>६१. जैनकवि स्वयंभू के 'पउमचरिउ' (श्रपभंश) तथा तुलसी- | कृत रामचरितमानस का तुलनात्मक श्रध्ययन |  |  |  |

| ጸ።ኧ         |                                                             |                                                           |                                                                        |           |                                                                    |              |                                 |                         |                                                      |          |                                          |                                |                                  |                                                        |                  |                             |                                                     |            |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--|
| বি০ বি০     | भागरा                                                       | **                                                        |                                                                        | 11        | ,                                                                  | काशी         | पटना                            | पंजाब                   |                                                      | u        | श्रागरा                                  | ũ                              | पंजाब                            |                                                        | राजस्थान         | लखनऊ                        |                                                     | भागरा      |  |
| उपाधि       | डी० लिट०                                                    | १९६२ ई० पी-एच० डी०                                        |                                                                        | 2         |                                                                    |              |                                 |                         |                                                      |          | डी० लिट्०                                | १६५८ ई० पी-एच० डी०             | "                                |                                                        | "                |                             |                                                     | =          |  |
| मुन         | १९६२ ई० डी० लिट०                                            | १९६२ ई०                                                   | •                                                                      | १६६२ ई०   |                                                                    | १६६२ ई०      | १६४४ ई०                         | १६५८ ई०                 |                                                      | १९६२ ई०  | १९४६ ई०                                  |                                | १६५६ ई०                          |                                                        | १९५२ ई०          | १९५९ ई०                     |                                                     | १९५९ ई०    |  |
| प्रनुसंघाता | म्रंबिकाप्रसाद वाजपेयी                                      | जगदीश नारायण                                              |                                                                        | एम० जार्ज |                                                                    | मोहनराम यादव | धमेंन्द्र ब्रह्मचारी            | धर्मपाल श्रष्टा         |                                                      | रतनर्मिह | नगेन्द्र नगाइच                           | श्रम्बिकाप्रसाद वाजपेयी        | केदारनाथ दुबे                    |                                                        | फ़ैयाज़ मली खाँ  | ब्रजनारायण सिंह             |                                                     | रेवती सिंह |  |
| विषय        | <ul> <li>मिलसी के काव्य का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण</li> </ul> | ऽ<br>रामचरितमानस ग्रौर रामचन्द्रिका का तुलनात्मक ग्रध्ययन | <ul> <li>तुलसीदास भ्रौर राममिततसम्प्रदाय के प्रसिद्ध मलयालम</li> </ul> |           | <ul> <li>रामलीला की उत्पत्ति तथा विकास (विशेषतः मानस की</li> </ul> | रामलीला)     | .२. बिहार के सन्तकवि दरिया साहव | .३. दशमग्रन्थ का कवित्व | ६४. दशमग्रन्थ में पौराणिक रचनाश्रों का श्रालोचनात्मक | प्रध्ययन | ६. रोतिकाल की भूमिका में देव का श्रध्ययन | रूर, रास्त्रा है, जिस्से मान्य | ६७. हित घ्रवदास भौर उनका साहित्य | हत. नागरीदास की कविता से सम्बन्धित प्रभावों एवं प्रति- | कियाओं का मध्ययन | ६६. पदमाकर और उनके समसामिषक | 160 प्रमाकर तथा उनके रिचत प्रन्थों का श्रालोचनात्मक |            |  |

|         | विषय                                                          | भ्रतुसन्धाता                          | सर्                                     | उपाधि      | कि० वि०          |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------|
| <br>چ   | ७१. केविवर परमानन्द और उनका साहित्य                           | गोवधंनलाल युक्ल                       | १९५६ ई०                                 | पी-एच० डी० | म्रलीगढ          |
| લ્ડ્ર   | ७२. परमानन्ददास—जीवनी और कृतियाँ                              | श्यामशंकर दीक्षित                     | १६५० ई०                                 | - :        | राजम्यान         |
| رة<br>ب | ७३. प्रेमचन्दग्क अध्ययन (जीवन, चिन्तन ग्रौर कला)              | राजेश्वर प्रसाद गुरु                  | ०५ ०५३४                                 | <b>:</b> : | HIMOS .          |
| ره      | उपन्यासकार प्रेमचन्दउनकी कला, सामाजिक विचार                   | •                                     |                                         | <b>1</b>   | \£               |
|         | मौर जीवन-दर्शन                                                | शंकरनाथ ब्रक्ल                        | 45 0 45 %                               |            |                  |
| چ       | प्रेमचन्द का नारी-चित्रण तथा उसको प्रभावित करनेवाले           |                                       | 2                                       | =          | <u> </u>         |
|         | .स्रोत                                                        | गीता लाल                              | ्रेस<br>१४<br>१४                        |            |                  |
| ش       | ७६. समस्यामूलक उपन्यासकार प्रेमचन्द                           |                                       | 3 3 7 7 7                               | î.         | <u>-</u>         |
|         | (प्रेमचन्द के समस्यामूलक उपन्यास)                             | महेन्द भटनागर                         | A 01 4 0                                |            | 1                |
| .00     |                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0477                                    | 11         | √<br>-<br>-<br>- |
|         | की तुलनात्मक मध्ययम                                           | गंगा पाठक                             | 4 4 4 6                                 |            |                  |
| ď.      | उन्नीसवीं शती का रामभक्ति-साहित्यविशेषतः महात्मा              | <u>.</u><br>)                         | 08 0431                                 | 2          | भागरा            |
|         | बनादास का मध्ययन                                              | भगवती प्रसाद सिंह                     | 74 7 44 6                               |            |                  |
| i)      | कविवर बनारसीदासजीवनी मौर कृतित्व                              | रवीत्ट क्रमार जैस                     | 0 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m | 2          | u                |
| 0       | <ol> <li>पं० बालकुष्ण भट्ट—उनका जीवन ग्रीर साहित्य</li> </ol> | 713-3 411 411                         | יניא ני<br>טיין אין אין                 | "          | 2                |
| ۱۲      | बालमुक्त्द गुप्तउनके जीवन ग्रीर साहित्य का ग्रह्ममन           | ाजार प्रसाव थाना                      | १९५९ इ०                                 |            | 2                |
| ۲۰      |                                                               | न्द्रन - त्रक्ष                       | ९९५७<br>इ०                              | "          |                  |
|         | अध्ययन                                                        | राम सागर त्रिपाठी                     | १६५८ ई०                                 | :          | 3                |
|         |                                                               |                                       |                                         |            |                  |

|           | विषय                                                | मनुसन्धाता                      | सन्     | उपाधि                | वि० वि० |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------------|---------|
| u.        | हिन्दी-काव्य में श्रुंगार-परम्परा श्रौर बिहारी      | गणपतिचन्द्र गुप्त               | १९५९ ई० | पी-एच०डी०            | पंजाब   |
| ű<br>%    | म्राचार्य मिखारीदास                                 | नारायण दास खन्ना                | १९५३ ई० | ı                    | लखनऊ    |
| n<br>N    | सूफ़ी कवि मंफ्तन ग्रौर उनका कान्य                   | राम प्रतिपाल मिश्र              | १६६१ ई० | 11                   | भ्रागरा |
| روں<br>کا | .मतिरामकवि ग्रौर माचार्य                            | महेन्द्र कुमार                  | १६५८ ई० | :                    | दिल्ली  |
| ત<br>ક    | मध्यकालीन प्रलंकुत कविता ग्रौर मतिराम               | त्रिभुवन सिंह                   | १९४८ ई० | a                    | काशी    |
| ນ<br>ນ    | हिन्दी-प्रेमाख्यानक काव्यजायसी का विशेष अध्ययन      | पृथ्वीनाथकमल कुलश्रेष्ठ १६४७ ई० | १६४७ ई० | डी० फ़िल०            | प्रवाग  |
| is<br>Z   | (मिलिकं मुहम्मद) जायसी ग्रौर उनका काव्य             | शिवसहाय पाठक                    | १९६१ ई० | पी-ए <b>च</b> ० ड़ी० | सागर    |
| W         | जायसीउनकी कला ग्रौर दर्शन                           | जयदेव कुलश्रेष्ठ                | १६४६ ई० |                      | भ्रागरा |
| *         | पदमावत में समाज-चित्रण                              | गायत्री सिन्हा                  | १९६२ ई० | "                    | 'n      |
| i<br>W    | सन्तकवि मलूकदास                                     | त्रिलोकीनारायण दीक्षित १९४८ ई०  | १९४८ ई० | "                    | लखनऊ    |
| 63.       | महावीर प्रसाद द्विवेदी ग्रौर उनका युग               | उदयभानु सिंह                    | १६४६ ई० | 11                   | £       |
| es<br>Es  | मीराँबाई                                            | छोटेलाल                         | 884C ई0 | a                    | भागरा   |
| 8         | मीराँ के साहित्य के मूल स्रोतों का श्रनुसन्धान      | विमला गौड़                      | १९५६ ई० | "                    | "       |
| र<br>स    | मैथिलीशरण गुप्त : कवि श्रौर भारतीय संस्कृति के      |                                 |         |                      |         |
|           | झास्याता                                            | उमाकान्त गोयल                   | १६५७ ई० | ñ                    | दिल्ली  |
| w<br>w    | ६६. गुप्तजी का काव्य-विकास                          | कमलाकान्त पाठक                  | १६५७ ई० | "                    | साग्र   |
| છે.<br>જ  | सन्तसाहित्य के सन्दर्भ में सन्तकवि रज्जब का परिशीलन | <u> अ</u> जलाल वर्मा            | १६६० ई० | ı.                   | भागरा   |
| r<br>Z    | म्नाचार्य रामचन्द्र शुक्लएकं प्रध्ययन               | जयचन्द राय                      | १९५८ ई० | ı                    | *       |

| वि• वि•<br>० सागर<br>शार्गरा                                                                                                                | म्रागरा<br>"                                                                                                          | लखनऊ                                                                                                  | श्रागरा<br>नागपुर<br>लखनऊ<br>प्रागरा<br>नागपुर<br>श्रागरा<br>दिल्ली<br>कोनिग्सबर्ग                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>डपाधि</b><br>पी-एच० डो०<br>"                                                                                                             | a =                                                                                                                   | 2                                                                                                     | "<br>"<br>"<br>डी॰ सिर्<br>डी॰ लिट्<br>पी-एच॰ डी॰<br>"                                                                                                               |
| सन्<br>१९५७ ई०<br>१९५८ ई०                                                                                                                   | १९६२ में<br>१९५९ में                                                                                                  | १९५५ ई०                                                                                               | १९५६ इ०<br>१९६२ ई०<br>१९४६ ई०<br>१९५१ ई०<br>१९५१ ई०<br>१९५१ ई०                                                                                                       |
| <b>मनुसन्धाता</b><br>रामलाल सिंह<br>श्रम्बादत्त पंत                                                                                         | मुरारीलाल शर्मा<br>गोपाल व्यास                                                                                        | गिराभूषण सिहल                                                                                         | रामचन्द्र मिश्र<br>रामचन्द्र गंगराड़े<br>त्रिलोकी नाथ सिंह<br>महेशचन्द्र सिंघल<br>द्रजेश्वर वर्मा<br>हरवंशलाल शर्मा<br>मुंशीराम शर्मा<br>मनमोहन गौतम<br>जनादेन मिश्र |
| विषय<br>६६. माचार्य शुक्ल के समीक्षा-सिद्धांत<br>१०० मपभ्रं श-काव्य-परम्परा भौर विद्यापति<br>मनधी-कृष्णकाव्य की परम्परा में भक्तकवि लक्षदास | भार उनका काव्य<br>१०१. चाचा हित वृन्दावन दास भ्रौर उनका साहित्य<br>१०२. वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों का शालोचनात्मक | भध्ययन<br>१०३. हिन्दी के ग्रारम्भिक स्वच्छन्दतावादी काव्य ग्रोर विशेषतः<br>पं० श्रीधन पाटक की क्रिक्ट |                                                                                                                                                                      |

| ावः ।वः<br>पंजाब<br>"<br>सागर<br>सागरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रयाग<br>लखनऊ<br>सागर<br>लखनऊ<br>दिल्ली<br>दिल्ली<br>प्रागरा<br>प्रयाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पी-एच० डी०<br>""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | में प्रयोग<br>१६३७ ई० डी० स्टिट्०<br>१६४७ ई० पी-एच० डी०<br>१६६० ई० डी० सिट्०<br>१६५६ ई० पी-एच० डी०<br>१६५६ ई० ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ्रेड की की की<br>की की की की<br>की की की की<br>की की की<br>की की की<br>की की की<br>की की की<br>की की की<br>की की की<br>की की की<br>की की की की<br>की की की की<br>की की की की की<br>की की की की की<br>की की की की की<br>की की की की की की<br>की की की की की की<br>की की की की की की की की<br>की की की की की की की की की की की<br>की की क | ज्य में प्रयोग<br>१९३७ ई०<br>१९४७ ई०<br>१९६० ई०<br>१९५६ ई०<br>१९६६ ई०<br>१९६६ ई०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ु<br>रामधन शर्मा<br>शिवनारायण वोहरा<br>वीरेन्द्र कुमार शुक्ल<br>घरविन्द्र कुमार देसाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हिस्यसिद्धान्तों का काव्य में प्रयोग<br>रामशंकर शुक्ल 'रसाळ' १६३७ ई॰ वी॰ स्टिर्॰<br>भगीरथ मिश्र १६४७ ई॰ पी-एच॰ डी॰<br>सावित्री सिन्हा १६६० ई॰ डी॰ लिट्॰<br>सत्यदेव चौधरी १६५६ ई॰ पी-एच॰ डी॰<br>मुरेशचन्द्र गुप्त १६५६ ई॰ पी-एच॰ डी॰<br>प्रानन्द प्रकाश दीक्षित १६६२ ई॰ "<br>तारकनाथ बाली १६६२ ई॰ "                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>११३. सुरदास के (कूट-पदों के विशिष्ट सदर्भ में) कूट-काव्य का झध्ययन</li> <li>११४. भारतेन्द्र हरिश्चन्त्र</li> <li>११४. भारतेन्द्र का नाद्य-साहित्य</li> <li>११६. भारतेन्द्र भीर नमद—एक तुलनात्मक झध्ययन</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | क्नां ४—काव्यशास्त्र, ग्रौर साहित्यसिद्धान्तों का काव्य में प्रयोग रामशंकर शुक्ल 'रसाल' १६३७ ई० २. हिन्दी-काव्यशास्त्र का हतिहास २. हिन्दी-काव्यशास्त्र का हतिहास २. हिन्दी-काव्यशास्त्र का हतिहास ४. हिन्दी में सैद्धांतिक समीक्षा का विकास ४. रीतिकाल के प्रमुख शाचाये ६. प्राधुनिक हिन्दी कवियों के काव्यसिद्धांत ७. काव्य में रस  द. रस की दार्शनिक ग्रौर नैतिक व्याख्या ६. मनोविज्ञान के प्रकाश में रस-सिद्धान्त का समालोचनात्मक प्रम्पयन  प्रध्ययन |

| वि० वि०                                                    | भ्रागरा<br>अयाग<br>अयाग<br>आगरा<br>लखनऊ<br>भ्रागरा<br>दिल्ली<br>सागरा<br>सागरा<br>सागरा<br>का बी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उपाधि                                                      | १६५२ ई० पी-एच० डी०<br>१६५८ ई० डी० फ़िल०<br>१६५६ ई० पी-एच० डी०<br>१६५६ ई० ""<br>१६६२ ई० ""<br>१६६२ ई० ""<br>१६६२ ई० ""<br>१६६२ ई० ""<br>१६६२ ई० ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सर्                                                        | १९६५ के व्याप्त के विकास के व |
| भनुसन्भाता                                                 | राजेक्बर प्रसाद चतुर्बंदी १६५२ ई० पी-एच० डी० पूर्णमासी राय १६५८ ई० वी० फ़िल० अजवासीलाल श्रीवास्त्रत्र १६५६ ई० पी-एच० डी० तिरा कपूर १६५६ ई० पी-एच० डी० साह्या विरोमणि १६६१ ई० वी० फ़िल० श्रीनिवास द्यास १६६२ ई० पी-एच० डी० भोलार्बकर ध्यास १६६२ ई० पी-एच० डी० मोलार्बकर ध्यास १६६२ ई० पी-एच० डी० सोमप्रति त्रिपाठी १६६० ई० " रामपूर्ति त्रिपाठी १६६० ई० " इन्दनलाल जैन १६६० ई० " अगेस्प्रकाश कुलश्रेष्ठ १६५१ ई० "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विषय<br>१०. हिन्दी कविता (१६००-१८५० ई०) में श्रुंगार रस का |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|          | विषय                                                  | अनुसन्धाता                                | सनं       | उपाधि              | वि० वि० |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|
| χ,<br>*, | २५. ब्याघुनिक काल की हिन्दी-कविता (१८५०-१९५० ई०) में  |                                           |           |                    |         |
|          | मलंकार-योजना                                          | देवेशचन्द्र                               | १६६० ई०   | १६६० ई० पी-एच० डी० | लखनऊ    |
| U.       | नायक-नायिका भेद                                       | खैलिबिहारी गुप्त 'राकेश' १९५२ ई० डी० लिट० | ,१९५२ ई०  | डी० लिट्           | प्रयाग  |
| કે       | हिन्दी-महाकाब्यों में नायक                            | पुष्पलता निगम                             | १९५७ ई०   | १६५७ ई० पी-एच० डी० | लखनऊ    |
| 3        | हिन्दी-छन्दशास्त्र                                    | जानकीनाथसिह 'मनोज' १६४२ ई० डी॰ फ़िल०      | , १६४२ ई० | डी । फ़िल ०        | प्रयाग  |
| 35       | मध्यकालीन हिन्दी-छन्द का ऐतिहासिक विकास               | माहेरवरी सिंह                             | १९५० ई०   | १६५० ई० पी-एच० डी० | लन्दन   |
|          | मध्यकालीन हिन्दी-काब्य में प्रयुक्त मात्रिक छन्दों का |                                           |           |                    |         |
|          | ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक श्रध्ययन                   | शिवनन्दन प्रसाद                           | १६५८ ई०   | १६५८ ईं० डी० लिट्० | पटना    |
| ÷        | माधुनिक हिन्दी-कविता में छन्द                         | पुत्त लाल गुक्ल                           | १९५३ ई०   | १९५३ ई० पी-एच० डी० | लखनऊ    |
| er<br>Cr | हिन्दी-काग्य में कत्पना-विधान                         | रामयतन सिंह                               | १९५७ इं०  |                    | नागपुर  |
| m        | साधुनिक हिन्दी-काब्य में किव-कल्पना का स्वरूप भौर     |                                           |           |                    | Þ       |
|          | उसकी विवेचना                                          | शैल श्रीवास्तव                            | १६६१ ई०   | 2                  | गोरखपर  |
| mr<br>>o | साधुनिक हिन्दी-काव्य में विरह                         | मधुर मालती सिंह                           | १९५९ इ०   | 21                 | दिल्ली  |
| ₩<br>%   | माधुनिक हिन्दी-काव्यसाहित्य के बदलते हुए मानों का     |                                           |           |                    |         |
|          | अध्ययन                                                | रमेश प्रसाद मिश्र                         | १९५६ ई०   |                    | काशी    |
| W.       | मीधुनिक हिन्दी-साहित्य में काब्यरूपों के प्रयोग-एक    |                                           |           |                    |         |
|          | स्थियन                                                | शंकर देव शमा                              | १८६१ स    | :                  | 11      |
| 9        | <b>प्रा</b> ष्टुनिक हिन्दी-कविता का शिल्प-विधान       | कैलाशचन्द्र याजपेयी                       | १६६० ई०   | =                  | लखनऊ    |

| मन् उपाधि विश्वि |                                                                                   | १६६१ इं॰ पी-एच॰ डी॰ दिस्ली<br>१६६० इं॰ डी॰ फ़िल॰ प्रयास | ० राज                                                                                            | १६५६ ई० " मागरा  | १९६१ ई० "       | १६५६ ई० " पंजाब | स्यामनन्दनप्रसाद किशोर १६६१ ई० डी० लिट० बिझार | ۰                 | १६५७ ई० ", काशी   | १६५८ ई० " राजस्थान     |                         | पी-एच० डी०                                                                                                       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| भनुसन्धाता       | मोहनलाल भवस्थी                                                                    | निमला जन<br>वीरेन्द्र सिह                               | चन्द्रकला                                                                                        | नित्यानन्द शर्मा | रामप्रसाद मिश्र | भाशा गुप्त      | स्यामनन्दनप्रसाद किशोर                        | बीरबल सिंह 'रत्न' | विष्णुस्वरूप      | रामानन्द तिवारी        | वर्गे ४—कविता (सामान्य) | लाखता प्रसाद सक्सेना<br>रामगोपाल शर्मा<br>साम्प्रमाण स्नि                                                        | 8 + 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T |
| ंबिषय            | ३८. साधुनिक हिन्दी-कविता का काव्यक्षित्प<br>३६. साधनिक हिन्दी-कात्म में इप-निस्ता | ४०. हिन्दी-कविता में प्रतीकवाद का विकास                 | ४१. आधुनिक हिन्दी-कविता में प्रतीकवाद के प्रकार<br>४२. ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य में प्रतीक-विद्यान |                  |                 |                 |                                               |                   | ४७. कावसमय-मामासा | ४ झ. सत्य शिव सुन्दरम् |                         | ै: हिन्दी-काब्य में मानव ग्रौर प्रकृति<br>२. हिन्दी-काब्य में नियतिवाद<br>३. हिन्दी में महाकाब्य का स्वरूप-विकास |                                           |

|          | विषय                                                      | अनुसन्धाता         | सन् उपाधि          | वि० वि० |   |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|---|
| ×        | ५. हिन्दी-महाकाब्यों में नाट्य-तत्व                       | शंकैरलाल मेहरोत्रा | १६६० ई० पी-एच० डी० | भ्रागरा |   |
| ٠.٠      | गीतिकाव्य का उद्गम, विकास ग्रौर हिन्दी-साहित्य में        |                    |                    |         |   |
|          | उसकी परम्परा                                              | शिवमंगल सिंह 'सूमन | १९५० ई॰ डी० लिट्०  | काशी    |   |
| த்       | हिन्दी का समस्यापूति-काञ्य                                | दयाशंकर शुक्ल      | १९६१ ई० पी-एच० डी० | लखनऊ    |   |
| n.       | हिन्दी-कविता में जनबादी प्रवृत्तियाँ                      | रामसिंह चौहान      | १९६० ई०            | दिल्ली  |   |
| w        | ६. हिन्दी-वीरकाव्य (१६००-१८०० ई०)                         | टीकमसिंह लोमर      | १६५२ ई॰ डी॰ फ़िल॰  | प्रयाग  |   |
|          | हिन्दी-साहित्य में राष्ट्रीय काब्यथारा का विकास           | कान्तिकुमार शर्मा  | १६५६ ई० पी-एच० डी० | नागपुर  |   |
| نيه      | १. हिन्दी-कविता में प्रकृति-चित्रण                        | किरणकुमारी गुप्त   | १ ६४ ५ ई० ,,       | श्रागरा |   |
| ÷        | हिन्दी-साहित्य के भिक्त ग्रीर रीतिकालों में प्रकृति ग्रीर | )                  |                    |         | - |
|          | क्ताव्य                                                   | रघुवंश सहाय वर्मा  | १६४८ ई० डी० फ़िल०  | प्रयाग  | • |
| œ.       | हिन्दी का बारहमासा-साहित्यउसका इतिहास तथा                 | ,                  |                    |         |   |
|          | म्बन                                                      | एम० एस० प्रचंहिया  | १६६२ ई० पी-एच० डी० | ग्रागरा |   |
| ×        | हिन्दी में पशुचारण-काव्य                                  | दयाशंकर शर्मा      | १९५४ ई•            |         |   |
| ښو<br>مه | हिन्दी-काव्यरूपों का उद्भव शौर विकास                      | शकुन्तला दुबे      | १६५२ ई० "          | काशी    |   |
| ئوں      | १६. हिन्दी-काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्तियाँ               | क्रजमोहन गुप्त     | १९४६ ई० डी० फ़िल०  | प्रयाम  |   |
| <i>୭</i> | १७ हिन्दी-काव्य में रहस्यवाद                              | विद्या सिंह        | १६६० ई० पी-एच० डी० | लंबनऊ   |   |
| ند       | . हिन्दी-नीतिकाव्य                                        | भोलानाथ तिवारी     | १६४९ ई० डी० फ़िल०  | प्रयंग  |   |
| ii<br>&  | . हिन्दी में नीतिकाग्य का विकास (सं० १६०० तक)             | रामस्बरूत          | १६५६ ई० पी-एच० डी० | दिल्ली  |   |
|          |                                                           |                    |                    |         |   |

|     | विषय                                                         | भनुसन्धाता                              | सन्                | <b>उ</b> पाधि | वि० वि०         |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 30  | २०. ड्रिन्दी-नीतिकाव्य (श्रादिकाल से भारतेन्द्र-युग तक)      | देवीशरण रस्तोगी                         | १६६० ई०            | पी-एच० झी०    | झागरा           |
| Š   | २१. हिन्दी-काञ्य में अन्योभित                                | संसारचन्द्र महोत्रा                     | १६५५ ई०            | ٠ ۽           | पंजाम           |
| 3   | २२. डिंगल-पद्य-साहित्य का घष्ट्ययन                           | जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव १६५७ ई० डी॰ फिल० | १९१७ ई० ड्         | कि फिल ०      | प्रयाग          |
| ė   | १३. मध्ययुगीन झौर भाष्टुनिक हिन्दी-कविता में पेड़-पीधे ग्रौर |                                         |                    |               | :               |
|     | पह्य-पक्षी                                                   | विद्याभूषण गंगल                         | १६६० ई० पी-एच० झे० | -एच० झी०      | नागपुर          |
| ؞ٚ  | १४. हिन्दी का पद-साहित्य                                     | जगमोहन राय                              | १९६२ ई०            |               | काशी            |
|     | वर्ग ६प्राचीनकालीन कविता                                     | कालीन कविता                             |                    |               |                 |
| نه  | १. वैदिक मिनत और हिन्दी के मध्यकालीन काब्य में उसकी          |                                         |                    |               |                 |
|     | प्रभिग्य पित                                                 | म्'शीराम शर्मा                          | १९४६ ई० डी० जिस्   | ० लिस         | स्यास           |
| o;  | हिन्दी ने मध्यकालीन खण्डकाव्य                                | सियाराम तिवारी                          | १६६२ ई० पी-एच० डी० | -एच० स्रो०    | 944             |
| æ   | मघ्यकालीन हिन्दी-साहित्य में प्रवतारवाद                      | कपिलदेव पांडेय                          | ०६ ४४३४            | 5             | म् ज्याम        |
| >   | मध्यकालीन हिन्दी-कविता में दोहा                              | सत्यवती गोयल                            | ०६ ४३४४            | ÷ ;           | HALPITA ETT     |
| 华   | मध्यकालीन हिन्दी-प्रबन्ध काब्यों में कथानक-रूढ़ियाँ          | क्रजविला <b>स</b> श्रीवास्तव            | *                  | <b>:</b> :    | ाचरचारा<br>काशो |
| s;  | मादिकालीन हिन्दी-साहित्य की प्रवृत्तियाँ                     | इन्द्रपाल सिंह                          | १८५५ ई०            | : :           | लखनऊ            |
| ، ش |                                                              | शिवशंकर शर्मा                           | १९५९ ई०            |               | म्रलीगढ्        |
| છું |                                                              |                                         |                    |               |                 |
|     | स्बरूप                                                       | ब्रजनात                                 | १९६१ ई०            | ï             | पंजाब           |
|     |                                                              |                                         |                    |               |                 |

|           |                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                          | 868                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वि० बि०   | श्चागरा                                                                                                                                    | a a '                                        | काशी<br>लखनऊ<br>प्रयास                                                                                                                                   | पटना<br>प्रयाग<br>लखनऊ                                                                                                                                                              | नागपुर<br>दिल्ली<br>लखन ऊ<br>म्रलीगढ्                                                                                                                                                                          |
| उपाधि     | पी-एच <b>०</b> डी०                                                                                                                         | १९४९ ई० जी० सिट्ट                            | १९६० ई.० पी-एच० डी०<br>१९५६ ई.० डी० लिट्०<br>१९६१ ई.० झे० फिङ                                                                                            | १९५३ ई॰ डी॰ लिट॰<br>१९६१ ई॰ डी॰ फ़िल॰<br>१९५४ ई॰ पी-एच॰ डी॰                                                                                                                         | 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                      |
| ਸ਼<br>ਜ਼  | १९५९ ई०                                                                                                                                    | १८५९ ई०<br>१९५७ ई०                           | १९६० ई० पी-एच० इ<br>।१९५६ ई० डी• लिट्॰<br>१९६१ ई० डी• फिड॰                                                                                               | १९५३ ई॰ डी॰ लिट॰<br>१९६१ ई॰ डी॰ फ़िल॰<br>१९५४ ई॰ पी-एम॰ डी                                                                                                                          | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                       |
| मनुसंधाता | प्रेमसागर जैन                                                                                                                              | राम <b>बा</b> बू शर्मा<br>गोबिन्द त्रिगुणायत | स्यामसुन्दर शुक्ल १९६० ई० पी-एच० डं<br>त्रिलोकीनारायण दीक्षित १९५६ ई० डी० लिट्०<br>प्रोमप्रकाक्ष शर्मा                                                   | रामखेलावन पाण्डेय १६५३ ई॰ डी॰ लिट॰<br>केशनी प्रसाद चौरिसया १६६१ ई॰ डी॰ फ़िल॰<br>सरला कुक्ल १६५४ ई॰ पी-एक्क डी                                                                       | रामपूजन तिबारी<br>विमल्कुमार जैन<br>हरिकान्त श्रीवास्तव<br>गिरबारीलाल शास्त्री<br>बालमुकुन्द गुत्त<br>डी० एस <b>०</b> मिश्र                                                                                    |
| विषय      | द. हिन्दी के भक्तिकाव्य में जैन-साहित्यकारों का योगदान<br>(सं०१४००-१८००)<br>६. पन्द्रहवीं से सत्रहवीं शताब्दी तक हिन्दी के काव्यक्ष्यों का |                                              | < र. हिन्दा-काब्य का निर्मुणधारा म भाक्त का स्वरूप<br>१२. चरनदास, सुन्दरदास श्रौर मलूकदास के दार्शनिक विचार<br>१३. हिन्दी-सन्तसाहित्य की लौकिक पुरुठभूमि | १४. मध्यकालीन सन्त-साहित्य<br>१४. मघ्यकालीन हिन्दी-सन्तसाहित्य की साधना-पद्धति<br>१६. जायसी के परवर्ती हिन्दी सुफ्री कांब<br>१७. हिन्दी-सूफ्रीकाब्य की भूमिका—सूफ्रीमत, साधना ग्रौर | साहित्य<br>१८. सूफी मत और हिन्दी-साहित्य<br>१९. हिन्दू कवियों के प्रेमाक्यान<br>२०. हिन्दी-कृष्णभक्तिकाव्य की पुष्ठभूमि<br>२१. हिन्दी में कृष्णकाव्य का विकास<br>२२. हिन्दी-काव्य में कृष्ण का चारित्रिक विकास |

|                 | विषय                                                        | प्रनुसन्धाता           | सन्                | उवाधि              | वि० वि०. |   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------|---|
| 33.             | मध्यपुगीन हिन्दी-साहित्य में कृष्ण (विकास-वार्ता)           | सरोजिनीदेयी कुलश्रेप्ठ | 8 E & O \$ 0 \$ 0  | पी-एच० डी०         | झामरा    |   |
| 38              |                                                             | द्वारका प्रसाद मीतल    | १९५९ ई०            | ĸ                  | श्रलोगढ़ |   |
| جر<br>بح        | ब्रजमाषा के क्रष्णकान्य में माधुर्यमित्त (१५५०-१६५०)        | रूप नारायण             | १६६१ ई०            | 2                  | दिल्ली   |   |
| ر<br>رون<br>رون | हिन्दी-कृष्णकाव्य में माधुर्योपासना                         | एस० एन० पाण्डेय        | 8858 50            |                    | भागरा    |   |
| . g.            | हिन्दी-कुष्णभित्तकाच्य में ससीभाव                           | शरणविहारी गोस्वामी     | १९४९ ई०            | "                  | *        |   |
| น้ำ             | कुष्णकान्य में अमरमीत                                       | ग्याममुन्दरलाल दीजित   | १९५४ ई०            | "                  | 11       |   |
| ä               | हिन्दी में अमरगीतकाव्य और उसकी परम्परा                      | स्नेहलता श्रीवास्तव    | १९४५ ई०            | ::                 | दिल्ली   |   |
| ŝ               | कुष्णकाब्यधारा में मुसलमान कवियों का योगदान                 |                        |                    |                    |          |   |
|                 | (6600-84%)                                                  | हरी सिंह               | १९५९ ई०            | =                  | म्रलीगढ् | • |
| er.             | हिन्दी के भिषतकालीन कुष्णभिषत-साहित्य में रीतिकाव्य-        |                        |                    |                    |          | • |
| 1               | libash                                                      | राजकुमारी मिसल         | و المردة و المرادة | १९६० ई० पी-एस० डी० | दिल्ली   |   |
| er<br>Cr        | हिन्दी के भिक्तकालीन कुष्णकान्य में संगीत                   | उषा गुप्त              | १९४५ ई०            | =                  | लखनऊ     |   |
| m               | रामकथाउत्पत्ति ग्रौर विकास                                  | कामिल बुल्के           | १६४६ ईं० डी० फ़िल० | ी० फ़िल०           | प्रयाग   |   |
| کر<br>۱۳۰       | रामभित भ्रौर हिन्दी-साहित्य में उसकी भ्रमिच्यक्ति           | राम भौतार              | 8 E E O \$0        |                    | *        |   |
| ⊅ć.<br>αγ       | रामभिनत-साहित्य में मधुर उपासना                             | भुवनेश्वर नाथ मिथ      |                    |                    |          |   |
|                 |                                                             | 'माथव'                 | १९५९ ई० ।          | १९४९ ई॰ पी-एच॰ डी॰ | बिहार    |   |
| w               | ३६. मिभिन्न युगों में सीता का चरित्रचित्रण तथा तुलसीदास में |                        |                    |                    |          |   |
|                 | उसकी चरम परिणति (संस्कृत)                                   | सुधा गुप्त             | १६६१ ई०            | 2                  | भ्रागरा  |   |

|         | विषय                                                                   | श्रनुसन्धाता              | सन्                          | उपाधि              | वि० वि०  |     |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|----------|-----|
| 36      | मक्तिकालीन हिन्दी-कविता में दाशैनिक प्रवृत्तियाँराम-                   |                           |                              |                    |          |     |
|         | भिन्त-शाखा                                                             | रामनिरंजन पांडेय          | १९५६ई०                       | १६५६ ई० पी-एच० डी० | नामपुर   |     |
| 'n      | हिन्दी-साहित्य में भित्त थ्रौर रीति की सन्धिकालीन                      |                           |                              |                    | )        |     |
|         | प्रवृत्तियों का विवेचनात्मक ष्रमुशीलन                                  | विष्साुशरण इन्दु          | ०इ०३४१                       | í                  | श्रागरा  |     |
| ä       | रीतिकालीन साहित्य की ऐतिहासिक पृप्ठभूमि                                | शिवलाल जोशी               | १९६० ई०                      | *                  | :        |     |
| ۷٥.     | रीतिकालीन कवियों की प्रेमव्यंजना                                       | बच्चन सिंह                | १६५६ ई०                      | ŗ                  | काश्री   |     |
| %<br>%  | री तिकाव्य में रूपचित्रण                                               | <b>श्रार</b> ० पी० मित्तल | १८६१ क                       | :                  | भागरा    |     |
| چ<br>جن | मठारहेबी शताब्दी में प्रेमाभक्ति (बजभाषा-कविता)                        | देवीशंकर अवस्थी           | ११६० भे                      | ` =                | =        |     |
| ×<br>m  | रीतिकालीन काव्य ग्रौर संगीत का पारस्परिक सम्बन्ध                       | उमा मिश्र                 | १९५८ ई०                      | ĸ                  | दिल्छी   | 060 |
| 8       | रीतिकालीन निर्गुणभक्ति-काव्य                                           | पंजाबीलाल शर्मा           | १६६२ ई०                      | "                  | म्रागरा  | ,   |
|         | वर्ग ७—-ग्राधुनिक काल (सामान्य)                                        | काल (सामान्य)             |                              |                    |          |     |
| من      | १. श्राघुनिक हिंदी-साहित्य की विचारघारा (१८७०-१६४०) हरिक्रुष्ण पुरोहित | हरिकृष्ण पुरोहित          | १८६१                         | १६६१ ई० पी-एच० डी० | राजस्थान |     |
| نه      | २. भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम और उसका ब्राधुनिक हिंदी-                  |                           |                              |                    |          |     |
|         | साहित्य पर प्रभाव                                                      | कीतिलता                   | ११६० से                      | ० डी० फ़िल०        | प्रयाग   |     |
| wż      |                                                                        | शकुन्तला बर्मा            | के इस्ट है<br>इस्ट इस्ट इस्ट | १९५६ ई० पी-एच० डी० | ० लखनऊ   |     |
| `<br>≫  | ं ब्राधुनिक हिंदी-साहित्य में व्यक्तिवादी प्रवृत्तियाँ                 | बलभद्र प्रसाद तिवारी      | 8880 \$0                     | , r                | सागर     |     |
| इं      | ५. रस्तांत्रता के पश्चात् हिंदी-साहित्य की प्रवृत्तियाँ                | सुषमा पाराश्चर            | ११६१ ई०                      |                    | दिल्ली   |     |
|         |                                                                        |                           |                              |                    |          |     |

| rutध <b>विक् विं</b><br>पी-एच० डी० सागर<br>,, राजस्थान<br>,, प्रागरा<br>,, काशी                                                              | कलकता<br>श्रागरा<br>पंजाब<br>दिल्ली<br>श्रागरा<br>पटना<br>पटना<br>श्रलोगढ़<br>लखनऊ<br>नाशी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| פו                                                                                                                                           | १६५१ ई० डी० फ़िल०<br>१९४७ ई० पी-एच० डी०<br>१९४२ ई० ,,,<br>१९५७ ई० ,,,<br>१९६० ई० ,,,<br>१९६२ ई० ,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सम्<br>१९६५ व्हे<br>१९६४ व्हे<br>१९६४ व्हे                                                                                                   | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>श्रनुसंघाता</b><br>शंकर दयाल चौक्सपि<br>माधुरी दुवे<br>पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश'<br>श्रट्टभुजा प्रसाद पांडेय                                 | १०——नाटक<br>शिवनन्दन पांडेय<br>सोमनाथ गुप्त<br>वेदपाल खन्ना<br>दशरथ थ्रोभा<br>गोपीनाथ तिवारी<br>भानुदेव शुक्ल<br>वासुदेवनंदन प्रसाद<br>सावित्री खरे<br>देवषि सनाढच<br>दामिकशोरी श्रीवास्तव                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| विषय  ७. द्विवेदीयुगीन हिंदी-गद्यशैलियाँ  ८. दिंदी-गद्य का वैभव काल (१६२५-१६५०)  १. हिंदी-गद्यकाव्य का श्रालोचनात्मक ग्रौर रूपात्मक ग्रध्ययन | वर्ग १० भारतीय माटक का उद्भव और विकास २. हिंदी-नाटक-साहित्य का इतिहास ३. हिंदी-नाटक-साहित्य का इतिहास ४. हिंदी-नाटक का उद्भव और विकास ४. मारतेन्द्रुकालीन नाटक-साहित्य ६. भारतेन्द्रुमा के नाटककार ७. मारतेन्द्रुमा के नाटककार ८. मारतेन्द्रुमा के नाटककार ६. मारतेन्द्रुमा के नाटककार ६. हिंदी के परिलिश माटकों का आलोचनात्मक अध्ययन ६. हिंदी के परितिहासिक नाटकों का अध्ययन १०. हिंदी के ऐतिहासिक नाटकों का अध्ययन १९. हिंदी के ऐतिहासिक नाटकों उनकी मुलभूत प्रवृत्तियाँ भीर प्रेरक शक्तियाँ |

|             |                                                                  |                                        |                                           |                                        |                            |                                               |                      | ४०                                    | १                           |                                                      |            |                     |                                                 |                            |                                          |                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| निः वि      | h                                                                | 11111111111111111111111111111111111111 | <u>-</u>                                  | झागरा                                  | राजस्थान                   |                                               | लखनऊ                 | i<br>:                                | पंजाब                       |                                                      | भ्रागरा    |                     | राजस्थान                                        | काशी                       | लखनऊ                                     | <b>दिल्लो</b>                      |
|             | ch.                                                              | 9                                      |                                           |                                        |                            |                                               |                      |                                       |                             |                                                      |            |                     |                                                 |                            |                                          |                                    |
| उपाधि       | Ę,                                                               | ۶<br>۲                                 | =                                         | 2                                      | : :                        | :                                             | :                    | \$                                    | :                           | •                                                    | 2          |                     | =                                               | :                          | 2                                        | :                                  |
| सन          | १८६१ ई. मी-मच् नी.                                               | 0 4 C U 4 C                            | 0<br>0<br>0<br>1<br>1                     | १८६१ के                                | १८५७ ई०                    |                                               | १६६० के              | •                                     | १९६२ %                      |                                                      | १८६२ के    |                     | १९५५ ई०                                         | १९६२ ई०                    | १९६१ ई०                                  | १९५९ ६०                            |
| प्रनृसंधाता | दशर थ मिट                                                        | क्रमिनी पेटना                          | 1701. 11.17.11.1                          | कमला शर्मा                             | रामचरण महेन्द्र            |                                               | स्रेशचन्द्र श्रवस्थी | ,                                     | शान्तिदेवी बना              |                                                      | सन्तत्रसाद | वर्ग ११—कथा-साहित्य | देवराज उपाध्याय                                 | शिवनारायणलाल श्रीवास्तव    | सुखदेन प्रसाद गुमल                       | কলায় সদায়                        |
| विषय        | १२. भाषुनिक हिन्दी-साहित्य में स्वच्छंदतावादी नाटकों<br>का विकास | १३. नाटको में यथार्थवाद                | १४. साधुनिक हिन्दी-नाटकों में नारी-चित्रण | (बाब् हरिश्चन्द्र से लेकर 'प्रश्क' तक) | १५. हिन्दी में एकांकी नाटक | १६. हिन्दी के नाट्यरूपों का विकास (एक शिल्पगत | श्रध्ययन्)           | १७. हिन्दी-नाटक की शिल्पविधि का विकास | (भारतेन्द्र-युग से १६५४ तक) | १८. हिन्दी भावप्रतीक, गीतनाट्य तथा रेडियो-नाटक ग्रौर | उनके लेखक  | वर्ग ११-            | १. म्राघुनिक हिन्दी-कथासाहित्य थ्रौर मनोविज्ञान | २. हिन्दी-उपन्यास का विकास | ३. हिन्दी-उपन्यास का विकास भ्रौर नैतिकता | ४. प्रेमचन्द्पूर्वे हिन्दी-उपन्यास |

|               | विषय                                                                        | मनुसंधाता                               | H                                       | auth                   | fa, fa,            |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------|--|
| ×             | ५. हिवेदी-युग के उपन्यासों का अध्ययन                                        | हे सम्बद्ध                              | , q                                     |                        | )<br>)             |  |
| w             | ६. प्रमेचन्द तथा प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी-उपन्यास की                           | 575KK 1871B                             | १६६५ स्                                 | ণা-एच० হা৹             | • लखनऊ             |  |
|               | प्रवृत्तियाँ भीर प्रभाव                                                     | HUH! SIZE                               | 4<br>2<br>2                             |                        | •                  |  |
| <u>.</u><br>ق | प्रमचन्दोत्तर हिन्दी-उपन्यास                                                | 1.1. 1.1.                               | १८४८ ६०                                 | 11                     | प्जाब              |  |
| រេ            | द. हिन्दी के ऐतिहासिक-उपन्यास-साहित्य का                                    | ाशेष भागव                               | १९६० के                                 |                        | दिल्ली             |  |
|               | मालोचनात्मक मध्ययन                                                          | गोविन्ट प्रयाट समा                      | 4                                       |                        |                    |  |
| w             | ह. हिन्दी के स्वच्छंदतावाही जवभाम                                           |                                         | ०४४४ ४०                                 | "                      | नागपुर             |  |
|               | १०. बीसर्वी शताब्दी के दिन्दी-जपन्यामों का मामान्त्रिक                      | कमल कुमारा जाहरा                        | १६६२ ई०                                 | a                      | सागर               |  |
|               | मान्त्रीतिक मौन स्थानित                                                     | ,                                       |                                         |                        |                    |  |
| ' c           | ानगातक आर सारकातक अध्ययन                                                    | चण्डी प्रसाद जोवी                       | 8850 \$0                                | =                      | ;                  |  |
| ~             | (१. हिन्दी-उपम्यास-साहित्य का वास्त्रीय विवेचन                              | एस० एन० ग्रस्निहोत्री                   | % अभि                                   | 3                      | ( I                |  |
| Š             | १२. हिन्दी-उपन्यासों की जिल्लाबिध का विकास                                  | : -                                     | 1811                                    | ,,,                    | <u> </u>           |  |
| ο.<br>10      | Carly July 14 Comment of Manager Parish                                     | भाम जैक्ख                               | १९६२ इ०                                 | 11                     | लखनऊ               |  |
| ÷ ?           | ११: १६:५१-५४:५१त म कथाशिल्प का विकास                                        | प्रतापनारायण रण्डन                      | १९४८ ई०                                 | :                      | ;                  |  |
| × .           | ९६. हिन्दा-उपन्यासा मं चौरत्रचित्रण का विकास                                | रणवीर चन्द्र रांगा                      | १६५८ ६०                                 | : :                    | Truca              |  |
| <u>ښ</u> .    | १४. हिन्दो-उपन्यास में नायक की परिकल्पना                                    | भीष्म साहनी                             | 045 BY 60                               | <b>:</b>               | 71.17.<br>Fig. 12. |  |
| w<br>av       | १६. हिन्दी-कहानियों का विवेचनात्मक भ्रध्ययन                                 | ब्रह्मदत्त शर्मा                        | · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | a                      | 7<br>7<br>7        |  |
| ્રે<br>કું    | १७. याधुनिक हिन्दी-साहित्य में प्राख्यायिका के                              |                                         | 0<br>0<br>1<br>1                        |                        | Z<br>Z<br>Z        |  |
|               | विकास का विवेचनात्मक अध्ययन                                                 | सीता हाँडा                              | १८५९ क                                  | :                      | राजम्थान           |  |
| જે.           | १ ८. हिन्दी-कहानियों की घिल्पविधि का विकास थौर उद्गमसूत्र लक्ष्मीनारायण लाल | लक्ष्मीनारायण लाल                       | १९४२ ई० झी० फिल०                        | ,,<br>गि० फिल <b>्</b> | in the line is     |  |
|               | : .                                                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 1 77.75                | -<br>-<br>-        |  |

| उपाधि वि० वि० | १६५१ ई० पी-एच० डी॰ आगरा                              |                                       | , £                                                |                                                    |                 |                                                 | ० ,, बिहार                | 2                                  |                       |                                                     | , भ्रामरा                        | :                                         | ० ,, नागपुर        | :<br>:                                              |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| सन्           | १६५१ इ                                               | १८६१ क                                | १९५१ ई०                                            |                                                    | १६५७ ई०         | १९५९ ई                                          | १६६० झ                    | १९५७ ई०                            |                       |                                                     | १८५७ ई०                          |                                           | १६४० ई०            | १९४५ ई०                                             |
| श्रनुसंधाता   | उमेशचन्द्र त्रिपाठी                                  | भ्रोंकारनाथ शर्मा                     | भगवत्स्वरूप मिश्र                                  |                                                    | राजकिशोर कक्कड़ | वेंकट शर्मा                                     | हरिमोहन मिश्र             | रामदरश मिश्र                       | वर्गे १३—इतिहास-विकास |                                                     | किशोरीलाल गुप्त                  | •                                         | रामकुमार वर्मा     | शिवस्वरूप शर्मा                                     |
| विषय          | १. हिन्दी-निबन्ध के विकास का श्रालोचनात्मक श्रष्टययन | र. हिन्दी-साहित्य में निबन्ध का विकास | ३. हिन्दी-साहित्य में श्रालोचना का उद्भव भौर विकास | ४. श्राघुनिक हिन्दी-साहित्य में ग्रालोचना का विकास | (१५६५-१६४३)     | ५. माधुनिक हिन्दी-साहित्य में समालोचना का विकास | ६. माघुनिक हिन्दी-मालोचना | ७. शाधुनिक सालोचना की प्रवृत्तियाँ | वर्ग १३—              | १. 'शिवसिंह सरोज' में दिये कवियों-सम्बन्धी तथ्य एवं | तिथियों का ग्रालोचनात्मक परीक्षण | २. हिन्दी-साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास | (सं० ७५०-१७०० वि०) | रेः राजस्थानी के गद्य-साहित्य का इतिहास भ्रौर विकास |

よっち

| वि० वि०                                                     | प्रयाग                                                                                                                   | "<br>"<br>¥4[1[                                                                                                                                                                           | "<br>प्रयाग                                                                                                | म्रागरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रयाग                                                                                                                                                | गोरखपुर<br>लखनऊ<br>भ्रामन्                                                             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| उपाधि                                                       | १९४५ ई० डो० फ़िल०                                                                                                        | १९५२ ई०<br>१९४६ ई० डो० लिट्०<br>१९४० ई० डो० फ़िल०                                                                                                                                         | 11                                                                                                         | डी० लिट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | डी० फ़िल                                                                                                                                              | पी-एच० डो० गोरखपुर<br>" लखनऊ<br>" सामन                                                 |
| सन                                                          | ان<br>ان<br>م                                                                                                            | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?                                                                                                                                                     | े कि<br>कि<br>कि<br>कि<br>कि<br>कि<br>कि<br>कि<br>कि<br>कि<br>कि<br>कि<br>कि<br>क                          | 000 C 300 C | ०६ १३७४                                                                                                                                               | १९६१ ई०<br>१९५६ ई०<br>१९५९ ई०                                                          |
| मन्संधाता                                                   | जयकान्त मिथ                                                                                                              | यानन्द प्रकाक्ष माधुर<br>लक्ष्मीसागर वाद्सॉय<br>लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय<br>श्रोक्कटणलाल                                                                                                     | मोलानाथ                                                                                                    | किशोरीलाल गुप्त<br><b>वर्ग</b> १४—सम्प्रदाय ग्रोप पटल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मीरा श्रीवास्तव                                                                                                                                       | रामदेव श्रोभन्ना<br>शान्तिप्रसाद चन्दोला<br>एन० डी० शर्मा                              |
| विषय<br>४. मैथिनी-साहित्य का संक्षित्त इतिहास (ग्रादिकाल से | लंकर वर्तमान समय तक) और उस पर ग्रंगरेजी का<br>प्रभाव (ग्रॅंगरेजी-विभाग)<br>४. सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दियों की ग्रवस्था का | हिर्दा-साहित्य के प्राथार पर प्रष्ययन (यँगरेजी)<br>६. हिर्दी-साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका<br>७. ष्राधुनिक हिन्दी-साहित्य (१८५०-१९०० ई०)<br>६. हिन्दी-साहित्य का विकास (१९००-१९२५ ई०) | र स्थालप्त (१८८१६-१६४७ इ०)<br>१०. हिन्दी-साहित्य (सं० १६४६-१६४४) के इतिहास<br>के विभिन्न सोसों का विक्लेषण | 44 8×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ol> <li>मच्युगीन हिन्दी-कृष्णभिक्तधारा थ्रौर चैतन्प-सम्प्रदाय</li> <li>नाथ-सम्प्रदाय का मध्यकालीन हिन्दी भाषा थ्रौर<br/>साहित्य पर षणात्र</li> </ol> | रे. नाथ-सम्प्रदाय के हिन्दी-कवि<br>४. निम्बार्क-सम्प्रदाय और उसके कृष्णभक्त हिन्दी-कवि |

|          | विषय                                                                | श्रन्संधाता           | Ħ                 | उपाधि              | वि० बि०        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| sż       | ४. हिन्दी-काग्य में निगु ण-सम्प्रदाय                                | पीताम्बरदत्त बङ्घ्याल | ०५ ५६ ३ ४         | डी० लिट            | काशी           |
| دن       | ६ं सन्तकवि पलटूदास और सन्त-सम्प्रदाय                                | प्रयागदत्त तिवारी     | ०५ अ४३४           | पी-एच० हो० ग्यासरा | . स्यासरा      |
| ģ        | बावरी सम्प्रदाय के हिन्दी-कवि                                       | भगवतीप्रसाद शुक्ल     | केंद्र १३४        | - = ·              | लखनऊ           |
| ហ៍       | सन्त कवि रविदास और उनका पन्य                                        | भगवद्वत मिश्र         | १ १ १ १           | î                  | 2              |
| ü        | रामभिनत में रसिक सम्प्रदाय                                          | भगवतो प्रसाद सिंह     | १६५८ क            | डी० लिट            | STITE .        |
| 000      | राधावल्लभ-सम्प्रदाय के सन्दर्भ में हित हरिवंश का                    | ,                     | ·                 |                    |                |
|          | विशेष' मध्ययन                                                       | विजयेन्द्र स्नातक     | १८५६ के           | पी-एच० डी० दिल्ली  | ० दिल्ली       |
| <i>≈</i> | ११. रामसनेही-सम्प्रदाय                                              | राधिकाप्रसाद त्रिपाठी | ०५६ ८३ १४         | ;<br>;<br>;        | गोरखक          |
| 33       | रामानन्द-सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका                       |                       | •                 |                    | / <del>1</del> |
|          | प्रभाव                                                              | बदरीनारायण श्रीवास्तव | क १५ ५<br>१५ ५५ ५ |                    | भ्रागरा        |
| 杂        | रामानन्द-सम्प्रदाय के कुछ मज्ञात कवि भौर उनकी रचनाएँ गोपीवल्लभ नेमा | गोपीवल्लभ नेमा        | १६६२ ई०           | 2                  | 2 4            |
| mi       | १३. वल्लभ-सम्प्रदाय के अष्टछाप कवियों (विशेषकर                      |                       | •                 |                    |                |
|          | परमानन्ददास भौर नन्ददास) का ग्रध्ययन                                | दीनदयालु गुप्त        | १९४४ %            | ही ० लिट           | प्रयाग         |
| ×,       | १४. शिवनारायणी सम्प्रदाय श्रौर उसका हिन्दी-काब्य                    | रामचन्द्र तिवारी      | १९५६ ई०           | पी-एच० डी०         | 18             |
| %<br>%   | स्वामी हरिदासजी का सम्प्रदाय श्रौर उसका                             |                       | •                 |                    |                |
|          | वःणी-साहित्य                                                        | गोपालदत्त शर्मा       | १६५५ ई०           | 2                  | श्रागरा        |
|          |                                                                     |                       | <i>Y</i>          |                    | 1              |
|          |                                                                     |                       |                   |                    |                |
|          |                                                                     |                       |                   |                    |                |
|          |                                                                     |                       |                   |                    |                |

| उपाधि वि वि                                                 | पी-एच० डी० लखनऊ                                                   | " राजस्थान " राजस्थान " राजस्थान " त्वलनऊ " राजस्थान ची० फ़िल• प्रयाग पी-एच० डी० बड़ौदा " त्वलनऊ " सागरा पी-एच० डी० नागपुर डी० फ़िल• प्रयाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सर्                                                         | १९५७ ई०                                                           | 2 に 以 文 記 文 記 文 記 文 記 文 記 文 記 文 記 文 記 文 記 文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वर्ग १४—-समुदायविशेष<br>श्रनुसंधाता                         | ब्रजकिशोर मिश्र                                                   | मोतीलाल मेनारिया सूरज प्रसाद गुक्त  मोतीलाल गुप्त  सर्यू प्रसाद धप्रवाल  सर्यू प्रसाद धप्रवाल  राजकुमारी शिवपुरी विमला पाठक  महेन्द्र प्रताप सिह  सरोजिनी श्रीवास्तव  लिलेहेक्वर भा  धम्बाशंकर नागर  नटवरलाल श्रम्बालाल व्यास विनय मोहन समी                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वर्ग<br>विषय<br>१. अन्य के प्रमुख हिन्दी-कवियों का ग्रस्ययन | (सं॰ १७००-१६००)<br>२. बजमाषा-साहित्य को राजस्थान की देन (राजस्थान | का पिपाल-साहित्य )  ३. बैसवाड़े के हिन्दी-कवि  ४. विस्वाड़े के हिन्दी-कवि  ६. पाजस्थान के राजघरानों द्वारा हिन्दी-साहित्य की सेवाएँ  तथा उनका साहित्यक मूल्यांकन  ७. रीवाँ दरवार के हिन्दी-कवि  द. मगवन्त राय खीची और उनके मण्डल के कवि  ६. मिश्रवन्धु और उनका साहित्य—एक प्रध्ययन  १०. मैथिली के कृष्णभनत कवियों का ग्रध्ययन  १०. मुजरात की हिन्दी-सेवा  १३. गुजरात के कवियों की हिन्दी-साहित्य को देन  १३. गुजरात के कवियों की हिन्दी-साहित्य को देन  १३. गुजरात के कवियों की हिन्दी-साहित्य को देन  १३. दिन्दी को मराठी सन्तों की देन |

|     | वग                                                                               | १६सामाजिक-सांस्कृतिक ग्रध्ययन | •                                       |          |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------|
|     | विषय                                                                             | श्रनुसंधाता                   | सन्                                     | उपाधि    | वि० वि०            |
| ÷   | १. हिन्दी-साहित्य के प्राधार पर भारतीय संस्कृति                                  | सोमनाथ शुक्ल                  | १९५८ ई०                                 | पी-एच० ई | पी-एच० डी० भ्रागरा |
| بن  | मध्यकालीन हिन्दी-कविता में भारतीय संस्कृति (१७००-१६००) सुरेन्द्र बहादुर त्रिपाठी | ०)सुरेन्द्र बहादुर त्रिपाठी   | 8 8 5 3 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |          | गोरखपुर            |
| mi  | मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य में चित्रित समाज                                        | गणेशदत                        | १ १५६ के                                | "        | भागरा              |
| »՝  | कवित्रय (कबीर-सूर-तुलसो)सामाजिक पक्ष                                             | बेंकट रमण                     | ० १९६१ है                               | "        | उस्मानिया          |
| s;  | ४. हिन्दी-सन्त-कात्य की सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि                         | सावित्री शुक्ल                | १९५८ ई०                                 | a        | लखनऊ               |
| ŵ   | ६. निगुँ णं-साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि                                      | मोती सिह                      | १९५८ ई०                                 | Α,       | काशी               |
| છું | सगुण-भिनतकान्य की सांस्कृतिक पुष्ठभूमि                                           | रामनरेश वर्मा                 | १६५८ ई०                                 | •        |                    |
| ហំ  | <b>अ</b> ष्टछाप कवियों के काब्य (विशेषकर सूर-साहित्य) में                        |                               |                                         |          |                    |
|     | र्वाणत त्रज-संस्कृति                                                             | श्यामेन्द्र प्रकाश शमा        | १८५९ ई०                                 | u        | झलोगढ              |
| ü   | <ul><li>अष्टछाप कवियों की कविता का सांस्कृतिक ग्रध्ययन</li></ul>                 | मायारानी टंडन                 | १९६० ई०                                 | "        | लखनऊ               |
| 0   | .o. हिन्दी-राम-काग्य की सामाजिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि                           |                               | •                                       |          |                    |
|     | (१६वीं तथा १७वीं शती)                                                            | रामशरण बना                    | १८६० के                                 | ä        | म्रलीगढ            |
| ~   | १. सामाजिक वातावरण के विशिष्ट संदर्भ में श्राघुनिक                               |                               |                                         |          | <b>!•</b><br>:     |
|     | हिंदी-साहित्य की समालोचना                                                        | इन्द्रनाथ मदान                | १६३८ ई०                                 | £        | पंजाब              |
| 3   | २. श्राधुनिक सामाजिक भ्रान्दोलन एवं श्राधुनिक                                    |                               |                                         |          | •                  |
|     | साहित्य (१६००-१६५० ई०)                                                           | क्रष्णिबहारी मिश्र            | १९५८ ई                                  |          | लखनऊ,              |
| m   | ३. ग्राष्ठुनिक हिंदी-कविता में समाज (१८५०-१६५० ई०)                               | गायत्री देवी वैश्य            | १९५५ ई०                                 | :        | राजस्थान           |

# वर्ग १७—लोकसाहित्य, लोकसंस्कृति ग्रौर लोकतत्त्व

|                                                                  | श्रनसभाता                               | H                           |                            | 4            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| १. क्ज-लोकसाहित्य का घटममन                                       | *************************************** | Ē,                          | מבוב                       | वि वि        |
| 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                          | गरिशकर सत्येन्द्र                       | १६४६ ई०                     | १ है ४ है है भी-एच ही आगरा | ० झागरा      |
| र चन्त्राणा क लाकसाहित्य का प्रध्ययन                             | सत्या गुप्त                             | १६६१ ई० डी० फ़िल०           | डी० फ़िल०                  | प्रयाम       |
| X minneral metalliged                                            | कृष्णदेव उपाध्याय                       | १६५१ ई०                     | १६४१ ई० पी-एच० डी०         | E            |
| . गायन जानसाहरय<br>४. बघेली लोकग्रान्तिम कर करण्या               | बद्रीनाथ परमार                          | १६५७ ई०                     | . =                        |              |
| ६. हरियाना पटेस का चीतानी                                        | बी० पी० शुक्ल                           | १९५२ ई०                     | 11                         | =            |
| ्र र र र र र प्रमाणका जानामाहत्य<br>७. मासबी बोक्सीन             | गंकरलाल यादव                            | १६५८ ई०                     | *                          | लखनऊ         |
| द. राष्ट्रामानी जोमन्ते                                          | चिन्तामणि उपाध्याय                      | १९५६ ई०                     | 3                          | नागपर        |
|                                                                  | स्वर्णलता अग्रवाल                       | १९४९ ई०                     | =                          | राजस्थान     |
| े गर्भ नावस् न लानगाता का मध्ययन                                 | कृष्ण्यन्द्र श्वमा                      | 1845 80                     | : 2                        | श्रामान      |
| १० मिलिनी के अध्ययन                                              | तेजनारायण लाल                           | १८४६ ई०                     | ,                          | नासपर        |
| १९: जन्दराहर के मंद्रकार मंत्रकी क्षेत्रकार के                   | श्रणिमा सिंह                            | १६६२ ई० डी० फ़िल०           | डी फिल ०                   | कलकता        |
| त्य विकास में महत्त्व हैं है |                                         |                             |                            |              |
| त्य सीन संस्कृत के निर्मात प्रथमित                               | चन्द्रकला त्यागी                        | १६६२ ई॰ पी-एच॰ डी॰          | ी-एच डी०                   | भागरा        |
| भर भाग भाग बुदला लाकगाता म कुच्चा-बाता<br>१४ भोजतम् स्टेस्स्स्या | <b>बालिग्राम गुप्त</b>                  | १९६१ ई० डी० फ़िल०           | ी० फ़िल०                   | Nalu<br>Nalu |
| الماسالين المسالما                                               | सत्यवत सिन्हा                           | १६५३ ई०                     |                            |              |
|                                                                  | क्रष्णकुमार शर्मा                       | १६६२ ई० पी-एच० हो० राजध्यात | -एच० झी० ब                 | n<br>Tarenta |

|         | विषय                                                      | श्रनुसंधाता         | सन्     | उपाधि (            | वि० वि०  |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------|----------|
| (J)     | १६. कुमायूँ के जनसाहित्य का अध्ययन (नैनीताल-              |                     |         |                    |          |
| ,       | मलमोड़ा-क्षेत्र)                                          | त्रिलोचन पांडेय     | १८६० ई० | १९६० ई० पी-एच॰ डी० | ग्नागरा  |
| 9       | राजस्थानी लोकनाटक (स्थाल-साहित्य) का एक                   |                     |         | •                  | :        |
|         | मध्ययत                                                    | प्रभूनारायण शर्मा   | १६६० ई० | :                  | :        |
| ភ្ន     | १८. बघेलखंड प्रदेश की लोकोत्तियाँ, मुहावरे ग्रौर लोककथाएँ | रामदास प्रधान       | १९६२ के | : :                | सागर     |
| સં<br>~ | १६. मोजपुरी महावतों का सांस्कृतिक ग्रध्ययन                | सत्यदेव मोभा        | १६६२ ई० | : :                | राँची    |
| 30.     | २०. मध्ययुगीन हिंदी-साहित्य के प्रेमगाथाकाव्य भौर         |                     | •       | : .                | <b>:</b> |
|         | भिन्तिकाव्य में लोकवार्ता-तत्त्व                          | गौरीशंकर सत्येन्द्र | ०६ ०५३६ | १९५७ ई० डी० लिट०   | भ्रागरा  |
| 3       | २१. हिंदी-भक्तिसाहित्य में लोकतत्त्व                      | रवीन्द्रनाथ राय     | १६५६ ई० | १६५६ ई० पी-एच० डी० | काशी     |
| Ř       | २२. हिंदी-उपन्यासों में लोकतत्त्व                         | इन्द्रा जोशी        | १९६० ई० | 2                  | श्रागरा  |

## वर्ग १८---नारियों का योगदान भ्रौर नारी-चित्ररा

| ň  | १. मन्यकालान हिदा-कवायात्रम्।                    | सावित्रा सिन्हा           | 8848 AO  | "                                   | दिल्ली |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| U, | २. हिंदी-महाकाब्यों में नारी-चित्रण              | र्यामसुन्दर यादोराम व्यास | १९५९ ई०  |                                     | भागरा  |
| m  | ३. मध्ययुगीन साहित्य में नारी                    | शांतिदेवी श्रीवास्तव      | १९६२ ई०  | • •                                 | लखनऊ   |
| ≫  | मध्यकालीन काव्य में नारी-भावना                   | उपा पांडेय                | ,१९५७ ई० | <b>৪৪</b> ২৩ ई <b>০ ভী</b> ০ দ্ধিল০ | प्रयाग |
| ×  | ५. भिषतकालीन काव्य में नारी                      | गजानन शर्मा               | १६६२ ई०  | १६६२ ई० पी-एच० डी०                  | सागर   |
| Ų. | ६. माधुनिक हिंदो-साहित्य में नारी (१८५७-१६३६ ई०) | रघुनाथ सिंह               | १९५६ ई०  | . =                                 | काशी   |

| बि <b>॰ वि॰</b><br>श्रागरा                                                            | प्रयाग<br>,,<br>नागपुर<br>काशो<br>श्रागरा                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रयाग<br>"<br>काशी                                                                                                                             | श्रागरा<br>सागर                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उपाधि ि<br>पी-एच० डी०                                                                 | १६५० इं० डी० फ़िल०<br>१६४६ ई० "<br>१६६० ई० पी-एच० डो०<br>१६६१ ई० ",                                                                                                                                                                                                                                      | १९५८ ई० डो० फ़िल०<br>१९६० ई० ,,,                                                                                                                | "<br>पी-एच० डी०                                                                                  |
| सन्<br>१६५६ ई०                                                                        | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                 | १९४८ ई० डो० फ़िल०<br>१९६० ई०<br>१९६१ ई० पी-एच० डो                                                                                               | १८५० के<br>१८५० के                                                                               |
| <b>ध्रमुसंगाता</b><br>सरला देवी                                                       | बिन्दु अग्रवाल<br>ना बैलकुमारी माथुर<br>लीला अवस्थी<br>बैल रस्तोगी<br>इन्द्रावती ग्रोवर<br>देवेश ठाकुर                                                                                                                                                                                                   | वर्ग १६—-तुलनात्मक ग्रध्ययन<br>नात्मक ग्रध्ययन गंगाचरण त्रिपाठी<br>क ग्रध्ययन व्याम मनोहर पांडेय<br>ययन नागेन्द्रनाथ उपाध्याय<br>। का तुलनात्मक | रामप्रसाद शर्मा<br>मालती श्रीखण्ड                                                                |
| किषय<br>७. बाधुनिक हिंदी-साहित्य में नारी<br>८. बाधुनिक हिंदी-साहित्य में नारी-चित्रण | (१८४०-१६५० ई०)  8. आधुनिक हिंदी-काब्य (१६००-१६४५ ई०) में नारी-भावना शैलकुमारी माथुर १०. प्राधुनिक हिंदी-नाटकों में नारी-चित्रण १९. हिंदी-उपन्यासों में नारी ११. हिंदी-उपन्यासों में नारी-चित्रण ११. हिंदी-उपन्यास में नारी-चित्रण १३. माधुनिक भारतीय समाज में नारी श्रीर प्रसाद के नारीपात्र देवेश ठाकुर | ि तुल<br>नात्म<br>श्रध                                                                                                                          | एव थालाचनात्मक अष्टययन (संस्कृत)<br>५. हिन्दी थौर मराठी के सन्त-कवियों का तुलनात्मक<br>ग्रष्टययन |

|                                                            |                                                                                                                                   |                                                            | * * * *                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                  |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| वि० वि०                                                    | मागरा<br>नागपुर                                                                                                                   | श्रागरा                                                    | दिल्ली<br>भागरा<br>प्रयाग                                                                                                                                                                 | नामपुर                                                                         | पंजाब<br>कलकता                                                                                                             | भक्त                                                                             |                                         |
| डपाधि                                                      | पी-एच० डो०<br>"                                                                                                                   |                                                            | "<br>"<br>डी० फ़िलo                                                                                                                                                                       | पी-एच० डी०                                                                     | "<br>डी <b>०</b> फ़िल०                                                                                                     |                                                                                  |                                         |
| सन्                                                        | १९५५ ई०<br>१९६२ ई०                                                                                                                | १६५९ ई०                                                    | ० इंट ८५ ५५ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४                                                                                                                                             | १८६० झे०                                                                       | १९६२ ई०<br>१९५८ ई०                                                                                                         | १९४५ इ०                                                                          | १६६० ई०                                 |
| मनुसंधाता<br>।                                             | प्रभाकर माचवे<br>श्रीशंकर शेष                                                                                                     | शान्तिस्वरूप गुप्त                                         | मनोहर काले<br>मुशीला<br>जगदीश गुप्त                                                                                                                                                       | सुदर्शनसिंह मजीठिया                                                            | हरवंशलाल शर्मा<br>सावित्री सरीन                                                                                            | रतनकुमारी                                                                        | लालजी गुक्ल                             |
| विषय<br>६. हिन्दी और मराठी का निगुँग काव्य (११वीं से १५वीं | शता) —तुलनात्मक अध्ययन<br>७. हिन्दी और मराठी कथा-साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन<br>८. हिन्दी तथा मराठी उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन | (१६००-१६५०)<br>८. झाधुनिक हिन्दी मौर मराठी काव्यशास्त्र का | तुलनीत्मक ग्रध्ययन  # हिन्दी ग्रीर गुजराती संतकाव्य का तुलनात्मक ग्रध्ययन  ०. हिन्दी ग्रीर गुजराती कुष्णकाव्य का तुलनात्मक ग्रध्ययन  १. मध्यकालीन हिन्दी ग्रीर पंजाबी सन्तों की रचनाग्रों | का तुलनित्मक श्रध्ययन<br>२. हिन्दी तथा पंजाबी के निगुँण काब्य का श्रालोचनात्मक | अध्ययन<br>३. पजाबी ग्रौर हिन्दी के वार्तासाहित्य में श्रभिप्राय<br>४. हिन्दी ग्रौर बेंगला के वैष्णव कवियों (१६वीं शताब्दी) | का तुलनात्मक क्रध्ययन<br>४. यंकरदेव और माधवदेव के विशिष्ट सन्दर्भ में हिन्दी भौर | भासामा वैष्णव कविता का तुलनात्मक मध्ययन |

|          | विषय                                                                                                                                 | मनुसंधाता                                               | सर्ग                         | उपाधि                   | वि० वि०                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| US.      | १६. ग्रान्ध्र-हिन्दी-रूपक (हिन्दी ग्रीर तेलुगू का नाटक-<br>गाहिलाग्रम श्रष्टाधन)                                                     | इलपावृत्तूरि पांडुरंग राव<br>मुरली                      | १८५७ क्                      | पी-एच <b>े डी</b> ०     | ० नागपुर                      |
| 9        | पार्थः हिन्दी ग्रीर कन्नड् में मक्ति-ग्राम्बोलन का<br>त्नात्मक ग्रध्ययन                                                              | ु<br>हिरण्मय                                            | १८५०<br>१८५०<br>१८५०         | *                       | काशी                          |
| n,       |                                                                                                                                      | चन्द्रलाल दुवे                                          | ्र<br>१५५<br>१५५             | :                       | सागर                          |
| 2        | १६. हिन्दी भौर मलयालम भक्त कवियों का तुलनात्मक<br>ग्रध्ययन                                                                           | के॰ भास्कर नय्यर                                        | १८५५ ई०                      | 2                       | लखनऊ                          |
| ş.       | ५०. बीसवीं श्वताब्दी के हिन्दी-काव्य ग्रीर मलयालम-<br>काब्य का तुलनात्मक ग्रध्ययन (१६२०-१६५०)                                        | एन० ई० विश्वनाथ ग्रय्यर                                 | ०५ ४५५                       | 11                      | सागर                          |
| 8        | २१. हिन्दो और मलयालम के सामाजिक उपन्यास<br>(१६०'०-१६६०)                                                                              | दामोदर                                                  | ०५ ८३३४                      | "                       | :                             |
|          | वर्ग २०प्र                                                                                                                           | वर्ग २०प्रभाव-निरूपक विषय                               |                              |                         |                               |
| ቀላ ይጎ በጎ | १. हिन्दी-साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव<br>२. हिन्दी-साहित्य पर पौराणिकता का प्रभाव<br>३. हिन्दी-कृष्णभक्ति-साहित्य पर पौराणिक प्रभाव | सरनामसिंह धर्मा<br>इन्द्रावती सिन्हा<br>क्षशि श्रग्रवाल | १९४९<br>१९४५<br>१९५५<br>१९५७ | "<br>"<br>फ़िल <i>॰</i> | राजस्थान<br>श्रागरा<br>प्रयाग |

| 1 | -   |
|---|-----|
|   | М.  |
| 1 | 77  |
| 1 | _   |
|   | 100 |
| ď | -   |

| र पौराणिक प्रभाव |           |
|------------------|-----------|
| भिक्ति-काव्य पर  | (         |
| भक्तिकालीन कृष्ण | (संस्कृत) |
| >                |           |

- ६. सन्त वैष्णाव कान्य पर तान्त्रिक प्रभाव (१४००-१७००) थू: श्रीमद्भागवत का हिन्दी-कृष्णसाहित्य पर प्रभाव
  - कबीरदास) पर वेदान्त-पद्धतियों का ऋण (दर्शन) ७. हिन्दी-सन्तों (विशेषतया सूरदास, तुलसीदास ग्रीर
- न. विशिष्टाद्वैत ग्रौर उसका हिन्दी के भक्तिकाव्य पर प्रभाव (संस्कृत)
- १०. प्राकृत-म्रपभंश का साहित्य मौर उसका हिन्दी-साहित्य हिन्दी के मध्ययुगीन साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव प्र प्रभाव
  - सांस्क्रतिक परिस्थितियाँ श्रौर उनका हिन्दी-साहित्य १२. हिन्दी के निर्मुणसन्त-कवियों पर नाथपन्थ का प्रभाव १४. सीतकविता का म्राष्ट्रीनक हिन्दी-कविता पर प्रभाव १५. ब्रोसवीं शताब्दी की सामाजिक, राजनीतिक ग्रौर ११. प्राचीन हिन्दी-साहित्य पर जैन-साहित्य का प्रभाव १३. रीतिकाम्य पर विद्यापति का प्रभः।

पर प्रभाव (१९००-१६३६)

१६५८ ई० पी-एच० डी० दिल्ली उपाधि ११६१ ई० 9848 50 सन विश्वनाथ शुमल सदानन्द मदान विश्वम्भर नाथ श्रनुसंघाता

कि० वि०

प्रयाग ग्रागरा श्रलीगढ़ डो० फ़िल ११४८ ई० शीलवती मिश्र

भ्रागरा १९५८ ई० पी-एच डी० मागरा १९६० ई० डी० लिट्० किरणकुमारी गुप्त

सरलादेवी

प्रयागः विक्रम ग्रागरा १९६१ ई० पी-एच० डी० म्रालीगढ़ १९५१ ई० डी० फ़िल० १९६१ ई०

११५५ ई० 8850 \$0

रमेश कुमार शर्मा

वीरेन्द्रकुमार

कमलसिंह सोलंकी

घन्यकुमार जैन रामसिंह तोमर

= १ १६२ ई० रामकरन मिश्र

सागर

|                                                        |                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                      | -                                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| वि० वि०                                                | ० पंजाब                                                                                           | ĸ                                                              | श्चागरा<br>प्रयाग                                                                                                                    | लंखनऊ<br>प्रयाग                                                                                                                | "                                                              | लखनऊ<br>भागरा<br>प्रयाग                                                                                                                                 | "<br>काशी                                                                      |
| डपाधि                                                  | पी-एच० झी०                                                                                        | 2                                                              | "<br>डो॰ फ़िल्न                                                                                                                      | डी॰ लिट्.<br>डी॰ फ़िल•                                                                                                         | =                                                              | पी-एच <i>॰</i> डी॰<br>"<br>डी• फ़िल०                                                                                                                    | "<br>पी-एच० ङो <b>०</b>                                                        |
| E.                                                     | \$ .<br>57<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50          | ०<br>१०<br>१०                                                  | १९६० ई०<br>१९५९ ई०                                                                                                                   | १९५९ ५०<br>१९५० ५०                                                                                                             | १८५३ ई                                                         | १९६१ के<br>१९५५ के<br>१९५१ के                                                                                                                           | १९५५ म<br>१९५५ म                                                               |
| अनुसथाता                                               | गानवती दरबार                                                                                      | धमंपाल                                                         | बह्यानग्द<br>केशवचन्द्र सिन्हा                                                                                                       | विश्वनाथ मिश्र<br>विश्वनाथ मिश्र                                                                                               | रवीन्द्र सहाय वर्मा                                            | ाशवस्वरूप सक्सना<br>श्रीपति शर्मा<br>धर्मकिशोर लाल                                                                                                      | उषा सक्सेना<br>एस० एन० गणेशन                                                   |
| विषय<br>१६. हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास में भारतीय | नेताश्रों का योगदान तथा प्रभाव (१८५७-१६५७)<br>१७. हिन्दी-साहित्य पर राजनीतिक शान्दोलनों का प्रभाव | (१९०६-१९४७)<br>१८. बेंगला (भाषा और साहित्य) पर हिन्दी (भाषा और | पाहत्य) का प्रभाव<br>१६. मामुनिक हिन्दी-साहित्य पर केंगला-साहित्य का प्रभाव<br>२०. हिन्दी-नाटकों मौर उपन्यासों पर पाश्चात्य (मांग्ल, | र्सी तथा कांसीसी) प्रभाव<br>२१. भूगरेजी का हिन्दी भाषा और साहित्य पर प्रभाव<br>२२. माधुनिक हिन्दी काव्य भौर सालोचना पर सँगरेजी | त्रमाब (ग्रमर्जा)<br>२३. हिन्दी-साहित्य पर माम्सेवाड का प्रयान | २४. हिन्दी-नाटको पर पारुचात्य प्रभाव<br>२५. मेंगरेजी नाटकों का हिन्दी-नाटकों पर प्रमाव (मेंगरेजी)<br>२६. हिन्दी-कथा साहित्य के विकास पर म्रांस्य प्रमात | १ प्रप्र-१६३६ ई• (ज्ञैगरेजी-विभाग)<br>२७. हिन्दी-उपन्यासों पर पाश्चात्य प्रभाव |

| - Yahtei |
|----------|
| 0~       |
| 3        |
| E O      |

|     | निषय                                                 | श्रमुसंधाता            | सन                                                            | उपाधि      | वि० वि० |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------|
| ÷   | १. हिन्दी साहित्य मौर मालोचना में म्रीभर्घ का विकास  | एस• टी० नरसिंहाचारी    | १६६१ है                                                       | पी-एच० डी० | काशी    |
| ښ   | २. हिन्दी नाममाला-साहित्य                            | सत्यवती महेन्द्र       | १६६० मे                                                       |            | Mo      |
| m   | ३. मारतीय राष्ट्रवाद के विकास की हिन्दी-साहित्य में  | ,                      | ,                                                             |            | :       |
|     | अभिग्यनित (१६२०-१६३७ ई०)                             | सुषमा नारायण           | १८६२ ई०                                                       | a          | दिल्ली  |
| ≫   | ४. प्रबोधचन्द्रीदय श्रीर उसकी हिन्दी-परम्परा         | सरोज भग्रवाल           | १८६० के                                                       | 2          | भागरा   |
| ⋰   | ५. वार्तान्साहित्य का जीवनीमूलक अघ्ययन               | हरिहरनाथ टंडन          | १९५५ ई                                                        | . :        |         |
| w   | ६. ईहन्दी-साहित्य में विविध बाद                      | प्रमनारायण शुक्ल       | १६५२ ६०                                                       | =          | "       |
| છું | ७. हिन्दी-साहित्य में जीवनचरित का विकासएक            | ·<br>•                 | * 157                                                         |            |         |
|     | ग्रध्ययन                                             | चन्द्रावती सिंह        | <b>७</b> ५% ७ ५% ७                                            | •          | 100     |
| រេ  | द. हरिभद्र के प्राकृत-कथासाहित्य का श्रालोचनात्मक    | ,                      |                                                               |            |         |
|     | प्रध्ययन                                             | नेमिचन्द शास्त्री      | क के के के                                                    | 11         | भागलपर  |
| w   | <ul><li>ध. ग्रादिकाल का हिन्दी-जैन साहित्य</li></ul> | हरिशंकर शर्मा          | ० इस् अस्थ                                                    | डी० फ़िल   | प्रयाग  |
| ŝ   | ०. हिन्दी-साहित्य को श्रायंसमाज की देन               | लक्ष्मीनारायण गृप्त    | क के कि के कि के कि के कि | पी-एच डी   | लखन्द   |
| ·   | १९ ध्रुवपद और हिन्दी-साहित्य                         | के सी उड़ी व यजुर्वेदी | १९६० ई०                                                       |            | भ्रागरा |
| Š   | १२. भपभ्रंश-साहित्य                                  | हरियंश कोछड़           | १९४२ ई०                                                       | â          | दिल्ली  |
| E.  | १३. अपभं श-साहित्य                                   | देवेन्द्रकुमार जैन     | १८५७ ई                                                        | "          | भागरा   |
| ؿ   | १४. सिद्ध-साहित्य                                    | धमंबीर भारती           | १९५३ ई                                                        | डी० फ़िल   | प्रयाग  |

| विषय                                                    | मनुसंघाता             | H,                                                   | उपाधि वि॰ वि॰             | र० वि० |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| १४. गुरमुखी लिपि में हिन्दी-साहित्य (१७ वीं-१८ वीं शती) | 1) हरभजनसिंह          | १९५६ ई.०                                             | १९५६ ई० पी-एच० डी॰ दिल्ली | दिल्ली |
| १६. हिन्दी का यात्रा-साहित्य                            | सुरेन्द्र मनोहर माधुर | 9 0 3 9 3<br>3 0 3 9 3 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | "                         | लखनऊ   |
| १७. हिन्दी-समाचारपत्रों का इतिहास                       | रामरतन भटनागर         | १६४८ ई०                                              | डी० फ़िल०                 | प्रयाग |
| १ ५. हिग्दी-पत्रकारिता का इतिहास                        | रामगोपाल चतुर्वेदी    | १९४८ ई०                                              | १६४८ ई० पी-एच० डी०        | झागरा  |
| १६. हिन्दी साहित्य और भाषा के विकास में पत्रिकाग्नों का |                       |                                                      |                           |        |
| योगदान                                                  | विमला रानी            | १६६० भे                                              | :                         | दिल्ली |
| १०. हिन्दी-कोशसाहित्य (१५००-१८०० ई०) का                 |                       |                                                      |                           |        |
| श्रालोचनात्मक श्रौर तुलनात्मक श्रध्ययन                  | म्रचलानन्द जाखमोला    | १६६१ भी                                              | १९६१ ई० झी० फ़िल०         | प्रयाग |
| ११. मैंगरेज शासकों की शिक्षानीति मौर हिन्दी भाषा        |                       |                                                      |                           |        |
| तैया साहित्य के विकास में उसका योग                      | मुदमंगल सिह           | १६६० स                                               | १६६० ई० पी-एच॰ डी०        | काशी   |
| १२. हिन्दी-गद्य-साहित्य में प्रकृतिचित्रण               | भ्रोम्प्रकाश          | १६६२ ई०                                              | a                         | भागरा  |
| १३. सिहासम्बतीसी भौर उसकी हिन्दी-परम्परा का             |                       |                                                      |                           |        |
| लोकसाहित्य की इंटिट से श्रध्ययन                         | लक्ष्मीदेवी सक्सेना   | १९६२ क                                               | 2                         | 2      |

### श्रनुबंध—३ डी० लिट० के शोधप्रबंध

|              | विषय                                             | भनुसंघाता            | सन्                                      | वि० वि० |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------|
| ٠ <u>٠</u> ٠ | १. ग्रवधी का विकास                               | बाब्राम सक्सेना      | ० भूक रहे रहे र                          | प्रयाग  |
| rè           | २. हिन्दी-काब्य में निगुँ ण-सम्प्रदाय            | पीताम्बरदंत बङ्ध्वाल | १६३४ ई०                                  | काशी    |
| mè           | ३. ब्रबभावा                                      | धीरेन्द्र वर्मा      | १९३५ ई०                                  | पेरिस   |
| >•           | ४. हिन्दी-़काव्यशास्त्र का विकास                 | रामशंकर धुक्ल 'रसाल  | १६३७ ई०                                  | प्रयाग  |
| ⋾₹           | ५. हुलसी-दर्शन                                   | बलदेव प्रसाद मिश्र   | १९३५ ई०                                  | नागपुर  |
| vė           | ६. रामचरितमानस के विशिष्ट सन्दर्भ में तुलसी की   |                      |                                          | )       |
|              | शिल्पकलाएक विश्लेषण                              | हरिहर नाथ हुक्क      | ० वस्य अस्य ४                            | भ्रागरा |
| છું          | ७. तुलसीदःस—जीवनी म्रौर कृतियों का समालोचनात्मक  | •                    |                                          |         |
|              | श्रध्ययन                                         | माताप्रसाद गुप्त     | १६४० ई०                                  | प्रयाग  |
| ıs           | <ul><li>माधुनिक काव्यथारा</li></ul>              | केसरी नारायण शुक्ल   | १६४० ई०                                  | काशी    |
| w            | प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय ग्रध्ययन           | जगन्नाथ प्रसाद शर्मा | १९४३ ई०                                  | :       |
| ŝ            | १०. वल्लभ-सम्प्रदाय के प्रव्टछाप कवियों (विशेषकर |                      |                                          | •       |
|              | पृरमानन्ददास श्रौर नन्ददास) का अध्ययन            | दीनदयालु गुप्त       | १६४४ ई०                                  | प्रयाग  |
| 0.7<br>0.7   | ११. मैथिली भाषा की रूपरचना                       | सुभद्र भा            | \$ & & & & & & & & & & & & & & & & & & & | पटना    |
| 2            | १२. भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति श्रौर विकास         | उदयनारायण तिवारी     | १६४५ ई०                                  | प्रयाग  |

| दग्देव बादगी                         |
|--------------------------------------|
| हर्षय भावरा<br>लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय |
| नगेन्द्र नगाइच                       |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |

| बि० वि०     | मागरा<br>"                                                                                                             | पटना                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | मागरा            | पटना                      | लखनऊ                                                                            | लखनऊ                    | E                                                                                                  | मागरा            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| सन्         | १९५७ ई०<br>१९५५ ई०                                                                                                     | १९५५ ई०                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | १९५९ ई०          | १९५९ ई०                   | १९५९<br>इ०                                                                      | ०६ ७३३६                 | १८६ <b>०</b><br>१८६०                                                                               | १६६० ई०          |
| श्रनुसंघाता | गौरीशंकर सत्येन्द्र<br>भगवती प्रसाद सिंह                                                                               | शिवनन्दन प्रसाद                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | रामदत्त भारद्वाज | मंगल बिहारी शरण           | विश्वनाथ मिश्र                                                                  | उदयभानु सिंह            | सावित्री ृसिन्हा                                                                                   | प्रमनारायण शुक्ल |
| निषय        | २६. मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य के प्रेमगाथाकाव्य<br>भौर मक्तिकाव्य में लोकवाती-तत्त्व<br>२७. रामभक्ति में रसिक-सम्प्रदाय | रेट. मध्यकासीन हिंदी-काव्य में प्रयुक्त मात्रिक छंदों का<br>ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक प्रध्ययन | रह. गास्त्रामा पुलसादास——रत्नावला का जापना बार रचना<br>एवं सूकरक्षेत्र के तादास्म्य तथा इतिवृत्त के विशिष्ट<br>परिचय से समन्वित गोस्वामी तुलसीदास के जन्मस्थान,<br>श्राविभविकाल,परिवार, व्यक्तितव श्रादिका श्रालोचनात्मक | METER HE         | र्०, सिद्धों की संधा भाषा | ३१. हिन्दी नाटकों और उपन्यासों पर पारचात्य (मांग्ल,<br>रूसी तथा फांसीसी) प्रभाव | ३२. तुलसी-दर्शन-मीमांसा | ३३. ब्रजमाषा के कुष्णभिदितकाव्य में प्रभिव्यंजना-शिष्प<br>३४. भक्तिकालीन हिंदी-संत-साहित्य की भाषा | (सं० १३७५-१७००)  |

|          | विषय                                             | श्रनुसंधाता              | सन्     | वि० वि० |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|
| ΣÝ       | ३५. विशिष्टाद्वैत भौर उसका हिंदी के भिषतकाव्य पर |                          |         |         |
|          | प्रभाव (संस्कृत)                                 | किरणकुमारी गुप्त         | १६६० के | भागरा   |
| نون      | ३६. प्राघुनिक हिंदी-महाकाब्यों का शिल्प-विधान    | स्यामनंदन प्रसाद किशोर   | १९६१ %० | बिहार   |
| 9        | ३७. माधुनिक कविता की मूल प्रवृत्तियाँ            | राजेश्वरप्रसाद चतुर्बेदी | १६६२ ई० | श्रागरा |
| i,       | ३न. हिन्दी-साहित्य (सं० १६४६-१६४५) के इतिहास के  |                          |         |         |
|          | विभिन्त सोतों का विश्लेषण                        | किशोरीलाल गुप्त          | १६६२ ई० | "       |
| er<br>er | ३६. सुलसी के काव्य का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण      | मंबिकाप्रसाद वाजपेयी     | १९६२ ई० | £       |
|          |                                                  |                          |         |         |

### ग्रनुबंध—४ परिशिष्ट

### कि

प्रबन्ध सं० २७—डॉ॰ हरदेव बाहरी का ग्रॅगरेजी में लिखित शोधप्रबन्ध 'हिन्दी सेमैन्टिक्स' भारती प्रेस पिक्लकेशन, दरभंगा रोड, इलाहाबाद-२, से प्रकाशित हो चुका है।

### [ख]

प्रबन्ध सं० २१२ — डॉ॰ प्रभाकर माचवे का शोधप्रबन्ध 'हिन्दी श्रोर मराठो का निर्गुणसंतकाव्य' के नाम से चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी से प्रकाशित हुआ है।

### गि

प्रबन्ध सं० २४८—डॉ॰ गणेशन का शोधप्रवन्ध 'हिन्दी-उपन्यास-साहित्य का ग्रध्ययन: पाश्चात्य उपन्यास से तुलनासिहत' के नाम से राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली से प्रकाशित हुन्ना है।

### घ

प्रवन्ध सं० ३३२ — डॉ॰ नायड् का ग्रॅंगरेजी में लिखित शोधप्रवन्य 'कम्ब-रामायणम् ऐन्ड तुलसी-रामायण' मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित होने वाला है।

### [ इः ]

प्रवन्ध सं० ४०७ — यह शोधप्रवन्य तीन प्रकरणों और उनके अन्तर्गत छः अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय में युगीन जीवन-दर्शन के निर्माण में सहायक उपादानों का विवेचन है। इसके अन्तर्गत तत्कालीन सामाजिक, राज-नैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन है तथा उन दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन है जिनका प्रभवि हिन्दी के उपन्यासकारों पर पड़ा है। दितीय अध्याय में १६३६ ई॰ से लेकर १९४६ ई० तक के उपन्यासों का प्रवृ-ित्यों के भाधार पर विश्लेषण किया गया है। तृतीय अध्याय में स्वतन्त्रता

के उपरान्त भारत के राजनैतिक, ग्राधिक ग्रौर सामाजिक क्षेत्र तथा तत्कालीन जीवन-दर्शन में जो परिवर्तन ग्राये, उनका विवेचन-विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। चतुर्थ ग्रध्याय में १६४७ ई० से १६५७ ई० तक के हिन्दी-उपन्यासों की मुख्य प्रवृत्तियों का विश्लेषण है। पंचम ग्रध्याय के ग्रन्तगंत उपन्यास-कला की दृष्टि से प्रमचन्दोत्तर-काल के उपन्यासों का मूल्यांकन किया गया है, साथ ही उन नये महत्त्वपूर्ण प्रयोगों का विश्लेषण है जो हिन्दी-उपन्यासों में दृष्टि-गत होते हैं। पष्ठ ग्रध्याय में यह प्रतिपादित किया गया है कि हिन्दी-उपन्यास का उपन्यास का प्रभाव पड़ा है। उपसंहार में प्रमचन्दोत्तर हिन्दी-उपन्यास का उसकी शक्त ग्रौर सीमा के ग्राधार पर सामान्य मूल्यांकन किया गया है।

### [뒥]

### \* हिंदी में सतसई-साहित्य

सुश्री रमा सिंह को सम्भवतः १६६२ ई० में 'हिंदी में सतसई-साहित्य' पर लखनऊ विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उगिधि प्राप्त हुई।

### छि

### \* दिल्ली नगर में ब्राजकल प्रयुक्त बोली के विभिन्न रूप

श्री बहादुर सिंह का उपर्युक्त विषय पर लिखित शोध-प्रवन्ध सन् १६६३ ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुमा।

### समालोचना साहित्य के कुछ श्रेष्ठ ग्रन्थ

| पुस्तक                                                  | लेखक                     | मूल्य |  |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--|--|
| भारतीय काव्य-झास्त्र की परम्परा                         | डॉ० नगेन्द्र             | १६.०० |  |  |
| मारतीय काव्य-शास्त्र की भूमिका                          | 11                       | १२.५० |  |  |
| देव और उनकी कविता                                       | "                        | 9.00  |  |  |
| रीति-काव्य की सूमिका                                    | 11                       | ४.५०  |  |  |
| विचार घोर अनुमूति                                       | "                        | ४.५०  |  |  |
| विचार धौर विवेचन                                        | "                        | ४.५०  |  |  |
| विचार भौर विश्लेषएा                                     | "                        | ५.५०  |  |  |
| सियारामशररा गुप्त                                       | "                        | ५.५०  |  |  |
| ग्राथुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्ति               | याँ ,,                   | 8.00  |  |  |
| <b>प</b> नुसन्धान धौर धालोचना                           | 11                       | 8.00  |  |  |
| कामायनी के श्रध्ययन की समस्याएँ                         | "                        | ₹.००  |  |  |
| राधावत्सभ सम्प्रदायः सिद्धान्त ग्रौर स                  | ाहित्य                   |       |  |  |
|                                                         | डॉ० विजयेन्द्र स्नातक    | १८.०० |  |  |
| गमीक्षात्मक निबन्ध                                      | "                        | ५.५०  |  |  |
| ग्राधुनिक हिन्दी कविता में प्रेम ग्रीर सौन्दर्य         |                          |       |  |  |
| ढॉ०                                                     | रामेश्वरलाल खण्डेलवाल    | १२ ५० |  |  |
| कविता में प्रकृति चित्रग्                               | ,,                       | ४००   |  |  |
| नाट्य-समीक्षा                                           | डां॰ दशर <b>य</b> ग्रोभा | 4.00  |  |  |
| मैं यिलोशरण गुप्त: कवि और भारतीय संस्कृति के श्राख्याता |                          |       |  |  |
|                                                         | डॉ० उमाकान्त             | १५.०० |  |  |
| गुष्तको की काव्य-साधना                                  | 27                       | 5.00  |  |  |
| उपमा कालिदासस्य                                         | डां० गशिभूपणदास गुप्त    | ₹.००  |  |  |
| प्रकृति धौर काव्य (हिन्दी)                              | <b>हॉ० र</b> घुवंश       | १२.०० |  |  |
| प्रकृति घोर काव्य (संस्कृत)                             | "                        |       |  |  |
| नाट्यकला                                                | 27                       | ७.५०  |  |  |
| कूटकाव्य : एक झध्ययन                                    | डॉ॰ रामधन शुर्मा         |       |  |  |

| <b>त्र</b> नुसन्धान की प्रक्रिया                     | डॉ० सावित्री सिन्हा      |       |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| <b>3</b>                                             | डॉ० विजयेन्द्र स्नातक    | ٧.٥٥  |
| ब्रजभाषा के कृष्णभिक्त काव्य में ग्रिमिव्यंजना-शिल्प |                          | ·     |
|                                                      | डॉ० सावित्री सिन्हा      | २०००  |
| खड़ीबोली-काव्य में ग्रभिव्यंजना                      | <b>डॉ० म्राशा</b> गुप्ता | १६.०० |
| भारतीय कला के पदचिह्न                                | <b>हॉ० जगदी</b> श गुप्त  | ४.००  |
| हिन्दो उपन्यास                                       | महेन्द्र चतुर्वेदी       | ६.५०  |
| ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य में रूप-विधाएँ                | डॉ० निर्मली जैन          |       |
| डॉ० नगेन्द्र के ग्रालोचना सिद्धान्त                  | नारायणप्रसाद चौबे        | 9.00  |
| हिन्दी के श्रर्वाचीन रत्न                            | डॉ विमलकुमार जैन         | 900   |
| हिन्दी-साहित्य-रत्नाकर                               | *,                       | ٧.٥٥  |
| प्रेमचन्द के नारी-पात्र                              | ग्रोम ग्रवस्थी           | ٧.٥٥  |
| साहित्य-समीक्षा                                      | मुद्राराक्षस             | ६.००  |
| रामचरितमानस श्रौर साकेत                              | परमलाल गुप्त, एम० ए०     | ४००   |
| जैनेन्द्र श्रोर उनके उपन्यास                         | रघुवीरसरन भालानी         | ४.००  |
| धूलि-धूसरित मिएयां                                   | दमयन्ती, सीता भ्रादि     | १५,०० |
| भारत की लोक-कयाएँ                                    | सीता बी॰ ए०              | 5.00  |
| श्रिनिपुराएा का काव्य-शास्त्रीय भाग                  | रामलाल् वर्मा            | ₹.००  |
| पंजाब प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य का इति                | हास चन्द्रकान्त वाली     | 84.00 |

नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली